

रवामी ध्यात्मानन्द मृनि



## ->अग्रात्मविलास (

## स्वोमी आतंमानन्द सुनि



'श्रीत्रानन्दकुटीर-ट्र्स्ट पुष्कर' की स्वीकृतिसे श्रीश्रद्धा-साहित्य-निकेतन, कचहरी रोड, त्रजमेरद्वारा प्रकाशित किया गया



हितीयापृत्ति }

मृत्य मा)

#### नोटः--

इस यन्थका प्रकाशन-अधिकार श्रीय्रानन्द-कुटीर-ट्रस्ट पुष्करने स्वाधीन रक्खा है। इस लिये उक्त ट्रस्टकी स्वीकृति विना कोई सज्जन किसी भाषामे इसके छपानेका साहस न करे।

#### पुस्तक प्राप्ति स्थान.--

- (१) श्रीमैनेजर, श्रद्ध-साहित्य-निकेतन, कचहरीं रोड, अजमेर
- (२) भ० गण्यतराम गंगाराम सर्राफ, नया वाजार, श्रजमेर

नोट-यदि कोई सज्जन रेल्वे पारसक्तसे अधिकपुस्तके मॅगवाना चाहे तो चौथाई मुल्य पेशगी भेज देना चाहिचे।

#### सुद्रकः---

(१) सस्ता-साहित्य प्रेस, अजरं ८ (प्रथम खण्ड सम्पूर्ण तथा पर्गिश्च भाग) (२) श्रमवाल प्रेस, श्रजसेर (द्वि खं ७२ पृष्ट) (३) गुरुकुल प्रेस, ज्यावर (द्वि. खं प्र. ७३-२०५)

इस अन्थकी प्रथमावृत्ति एक हजराकी संख्यामे श्रीयुत द्वार-काप्रसादजी बद्मगादासजी नारनीलनिवासीने मन् १६४० में अपनी फर्म कराचीसे प्रकाशित कराई थी। उन्होंने अपनी स्व-र्गीया श्रीमाताजीके स्मारकमे लोकहितार्थ दृष्टिसे इस प्रन्थको किसी नकद मूल्यके विना ही वितरण किया था। अर्थात् अद्वा व विचारसहित पाठ तथा यथाशिक्तु धारणा' ही इसका मृल्य रखा गया था। थोंड़े सपयम ही इस प्रन्थकी नव प्रतियाँ वितरण हो गई और जनताने आदरभावसे इसको ग्रह्ण किया। कुछ महा-नुभावोंने अपने सिद्धचार भी इस प्रन्थके विषयमें प्रकट किये, जो पाठकोकी जानकारीके लिये घलरा पृष्ठपर उद्धृत किये जाते हैं। यहाँतक कि 'सस्तु-साहित्य-वर्धक कार्यालय ट्रन्ट' श्रहमदा-वादने गुजराती जनताके हितकी दृष्टिसे इस अन्थकी गुजराती भापामे अनुवाद कराके ४ हजार प्रतिए प्रकाशित की । हर्षका विपय है कि गुजराती जनताने इस मन्थको बहुत 'प्राटर टिया श्रीर उक्त ४ हजार प्रतियाँ हाथों-हाथ विक गई । यह प्रनुवाट इस यन्थके लेखकसे अनुमति प्राप्त किये विना और इसके एउ आवश्यक भाग छोडकर प्रकाशित किया गया या।

जिज्ञासु जनताके सद्भाव 'श्रीर 'श्रादरको देगकर तथा इम दृष्टिसे कि भविष्यमें कोई व्यक्ति मनमाने रूपमें इम प्रनथका 'श्रद्ध-भङ्ग न कर सके, इस प्रनथके लेगकनं नन् १६४६में इम प्रनथका श्रीर 'श्रपनी दूसरी पुस्तक 'गीतादर्पण'का प्रकाशन 'श्रियकार 'श्री-श्रानन्द-कुटीर-ट्रस्ट पुष्कर' को नमर्पण कर दिया है। ट्रन्ट उन समयसे ही मचेष्ट रहा कि जहाँतक हो सके यह प्रनथ जनवाफे हाथोंमें शीव पहुँचाया जाय। परन्तु देश-कालकी 'यनेक पर्वमन कठिनाइयोंके कारण हमें इस विषयमें इससे पाले सफलवा न मिल सकी। व्यावरिनवासी भक्त श्रीकर्न्हेयालालजी गार्गीय तथा श्रीभवरीलालजी दाणीने इस प्रकाशनकार्यमे तन-मनसे महायता की है। और उक्त ट्रव्टके सेकेटरी वा० श्रीजयकृष्णाजी टएउनने सव प्रकारसे इस कार्यके सम्पादनमें व्यक्तिगत सहयोग दिया है। भ० श्रीमुर्निलालजीने इस पुस्तकके प्रूफशोधनमे पूरी सहायता दी है। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सज्जनोंने अपने ही भावसे में रित हो, इस मन्थके प्रकाशनमें आथिक सहायता प्रवान की है-

- (१) १०००) एक प्रेमी भक्तका गुप्त दान।
  - ६१४) श्रीमान् लाला कन्हैयालालजी भोलानाथ फिरोजपुर (२)
  - (३) ४४०) " लाला जगन्नाथजी रामजीलाल फीरोजपुर

  - (४) २००। " भ० वद्रीदासजी श्रजमेर (४) १४०) " लाला कन्हैयालालजी जगदीशप्रसाद फीरोजपुर
  - (इ) १००) " एक प्रेमी भक्तका ग्रप्त दोन
  - ४०) " भ० हरिरामजी व्यावर (છ)

े उपर्युक्त सब सज्जनोंकी सेवा श्रीर सहयोगके लिये हम श्राभारी हैं। अन्थके विषयमे इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्रन्थ अपने स्वरूपसे पूर्ण है। प्रकृतिराज्य प्रवृति व निवृति दो मागौपर ही अवलम्बित है। हमे विश्वास है कि यह अन्थ प्रत्येक मार्गावलम्बीके लिये सोपान-क्रमसे श्रेय-पथका प्रदर्शक होगा और प्राकृतिक नियमकी उत्तम शिना देनेवाला प्रमाणित होगा। यदि मनमे सत्यताका श्रादर धारणकर इसे पढा गया बो 'वर्तमानमे हमारा चित्त किस सोपानपर है' ऐसा प्रत्येक पाठक अपने-अपने चित्तोंको इस अन्थकी कसौटीपर रखकर भली-भाति परख सकेंगे छोर इससे आगेके लिये उनके साधनका मार्ग द्रांन भी इस अन्थसे प्राप्त हो सकेगा।

मदनमोहन वर्मा. एम ए, राय बहादुर (रजिस्ट्रार राजपूताना विश्वविद्यालय),प्रधान, आ. कुट्र पुष्कर

## इस ग्रन्थके सम्बन्धमा

## कुछ महानुसावोंके सद्भाव

माननीय श्रीमनु स्वेदार वस्वई (M L. A Cnetrel) प्रधान श्रीसस्तु-साहित्य-वर्धक-कार्यालय-ट्रस्ट श्रह्मदाबाद, इसी श्रन्थके गुजराती श्रनुवादकी भूमिकामे इस श्रन्थका परिचय देते हुए यूं लिखते हैं —

'श्रोत्मविलासं' श्रर्थात् 'ससारके खरे-गोटं खेलमं श्रपना श्रात्मा किस प्रकार रम रहा है' यह दिखलानेवाला तथा 'श्रज्ञानमेसे' ज्ञानमे किस प्रकार पहुँचा जाता है' यह सृचित करनेवाला, यह प्रनथ है। लेखककी प्रखर विद्या और ज्ञान-बल तो इस पुस्तकसे ज्ञात होगा, परन्तु उन्होंने इस पुस्तकमे नो श्रपने श्रमुभवकी कथा लिखी है। उनका गर्म्भार श्रोर हृदय-स्पर्शी श्रध्यात्म-ज्ञान इस पुस्तकमे स्थल-स्थलपर तर श्राता है।

वस्तु एक ही है। देहमांच तथा जीवभावमेंसे आतम-भाव व ब्रह्मभावमें कैसे पहुँचा जा सकता है, ब्यवहारिय जावन मेसे छांशिक श्रथवा पूर्ण रूपसे पारमाधिक जीवनमें कैमें जा सकते हैं; तामसमेसे राजसमें छौर राजसमेंसे मन्द्रमें कैमें जाना होता है छौर क्यों जाना चाहगे-इत्यादि प्रश्न प्रत्येक जिज्ञामुके चित्तमें प्रतिदिन खंडे होते हैं और वह रनका उत्तर वारम्बार सई-नई हष्टिविन्दुसे मॉग रहा है। उस पुस्तकमें केपकन ये उत्तर निश्चयात्मक रीनिसे प्रस्तुत किये हैं। भिज्ज प्रयवद्यानद्विकाण जो ज्ञाननागारूप यह संस्था बहाई गई हैं, उसकी प्रात्में एमें उप-योगी और प्रयत्न होती हैं 'प्रमु सर्व शक्तिमान् है' ऐसा प्रत्येक समय और प्रत्येक विषयमे अनुभव हो सके, तभो आत्मानुभवका आरम्भ हुआ है, ऐसा मानना चाहये।

शास्त्रार्थं महारथि पएडितराज श्रीवेग्गीमधवजी शास्त्री, घटिका-

शतक शताव यान सम्क्रताशु किव किवचक्रवर्त्ती कशीसे लिखते हैं —

श्रापका लिखा हुआ आत्माविलास नामका टार्शनिक रहस्य प्रकाश देखकर हृदय अत्यन्त प्रसन्न हुआ। आपने वहुत परिश्रमसे इस दर्शन-शस्त्रको तैयार किया है। आपने इस पुस्तक्रको विद्यावलसे नहीं लिखा, किन्तु विद्या-झान दोनों घलसे जिखा है, जैसा कि तुज्ञमीदास स्वामीका, रामायण दोनों चलसे है। लोकमान्य तिलक्षके प्रवृत्तिमार्गको आपने प्रमाण व युक्तियोंसे ऐसा खण्डन किया है कि अभूतपूर्व कल्पना आपने किया है। इस पुस्तकसे देशका महान् कल्याण है। व्याकरण-न्यायादि शास्त्रोंमे हम भी वहुत टोकाएँ लिख चुके हैं। लेखरहस्थका हमको अनुभव है आपका सुलेख हमको सुग्धकर आपके दर्शनकी इच्छा करा रहा है।

श्रीयृत् हतुमानप्रसादजी पोद्दार सम्पादक 'कल्याण' गोरखपुर

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रस्तुत यन्थ आध्यात्मिक विषयकी खानि है। और यदि इसका विस्तृत म्पम प्रचार किया जाय तो निख्य ही यह पाठकोंको अत्यन्त आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगा।

## मनकी एकायताका स्वरूप भौर तत्सम्बन्धी विभिन्न विचार व प्रार्थनाएँ

यर पुम्तक श्रलग भी छपाई गई हे मूल्य =

# गीता-दर्पण

( श्रोमद्भगवद् गीतापर एक श्रपूर्व हिन्दी-भाष्य ) लेखक स्वामी आत्मानन्द मुनि पृष्ट संख्या नधर, २०×३०=१६ पेजी पक्का वाईहिंग मूल्य शाः

### समालोचनाएँ

श्रंगरेजी समाचार-पत्रोंके मुख्य-मुख्य म्थलोंका हिन्दी श्रनुवाद भी दिया जाता है—

"Sind Observer Karachi, Dated 8/11/44"
Prof: R. S Dovoedt M A. St. Johns College,
Agra says:—

I have read with great interest & profit Swami Atmanady's Gita-Darpan in Hindi Its merit lies in the correct exposition of the highest philosophical truths of the Gita in a language that is intelligible to the mind of a layman like myself. The treatment of the subject matter is marked by a depth of learning and & thought that is rare. Swamin's interpretation establishes a synthesis between 'Karmyog' and Sankhyayog' that is atonce masterly & canvincing.

The most important point emphasized by Swamiji is that Karmyog taught by

Bhagwan Krishna consists in 'skilled action' (योग' कमें सु कोशलम् )which is neither actionlessness nor action whose fruit is dedicated to God,
but action that is devoid of reactions which
creare bondage for the doer & cause the endless chain of births and deaths. This is अकमे
or सहजकमें. This shows how Gita is primarily
a guide to right knowledge & a guide to right
action only in so far as such action automatically springs from right knowledge.

Gita-Durpan thus corrects erroneous views of some of the modern commentations whose approach has been mainly intellectual & who have read in the divine words little more than the approval of their own mental inclinations tempered, as they are, by the contemporary envolument Anyone interested in the right message of the Gita ought to reid Gita-Darpan.

(१) निव-त्रोपजर्शर कराची, ता॰ ५-११-४४ समालोचक प. श्रीगानम्बरूपजी द्विवेदी, एम॰ ए॰ श्रोफेसर सेयट-जोन्स कालेज, ध्यागरा

मंत पत्यन्त रची तथा लाभक साथ स्वामी श्रात्मानन्द्जीन इस र्याचन 'गीता-दर्पण्'का स्वाध्याय किया है। इस श्रन्थ की विशेषता यह है कि इसमें गीताके उच्चतम दार्शनिक तथ्योंका यशान विशेषता पंता निक्त भाषामें किया गया है, जिसे मेरे इस साथारण व्यक्ति भी समक नकता है। विषयकी प्रतिपाद्न जिस पाण्डित्य तथा गम्भीर विचारसे किया गया है, वह श्रन्यत्र नहीं मिलेगा। स्वामीजीकी त्याख्या 'कर्म-योग' व 'सांख्य योग'का जैसा समन्वय करती है, वह एकदम श्रनृठी तथा हृदयग्राही है।

स्वामीजीके दृष्टिकोण्से भगवान् श्रीकृष्णद्वारा प्रतिपादित 'कर्म योग' अर्थात् 'कर्म-कौशलता' न तो निष्क्रियतामे ही है और न उस कर्ममे ही है जिसका फल भगवान् के अर्पण कर दिया जाय, वरन् उस यथार्थ कर्ममे हैं, जिसमें वह वन्धनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती जोकि कर्ताके अनंस्य जन्ममरणके प्रवाहका हेतु होता है। यही वास्तवमें 'अकर्म' या 'सहज कर्म' है। इस प्रकार गीता-दप्ण कितप्य टीकाकारों के उम नितान्त वौद्धिक दृष्टि-भ्रमका उन्मूलन करता है, जिसके अनुमार उन्होंने तत्कालीन वातावर्णसे प्रभावित होकर भगवद् वचनीं केवल अपने ही विचारों प्रिष्ट नमक ली है। अतः गीनाके सत्य सनदेशके जिझासुओं को गीता-दर्पण अवस्य पढना चाहिये।

(2) THE MODERN REVIEW, Sep. 1942 page 223

This book contains all the original slokas of the Gita with simple Hindi rendering of each, given just after the text, and then followed by an explanatory note on it in the light of the Sankara Bhasya. The notes, being a sort of commentary, are called 'Sri Rameshwaranandi Anubhayartha-Dipaka Bhasha-Bhasya' after the name of author's Guru The sub-title of the book is rightly given

Inana-yoga Shastra, as Gita exponeds Brahma-Inana and the means to its to allow tion. This is, no doubt, the orthogon and age-old view according to which Abrolute Wisdom existing already in the heart of every human being is spontaneously unfolded with the extinction of desires and the converguent purification of the mind.

In the lengthy introduction covering more than three hundred pages, The Swemi gives a critical analysis of each chapter of the Gita and useful annotations on the nature of Freedom, bondage, Yoga and other relevant problems. This has made the volume quite interesting and attractive to the general readers for whom it is primarily intended, The historical setting in the form of a narrative leading to the origin of the (ita, is appropriately appended to the introduction. It must be said to the credit of the author that his exposition has succeeded in carrying his understanding and insight to the reader in a simple manner. Because he practises what he writes abouts, his exposition 18 80 clear and convincing. The Gita is said to epitomize the essentials of Hindu religion and philosophy but few people have the necessary time and opportunity to study its abstruce original commentaries in Sans kill. Hence the only way to popularise its grand teachings is to publish such lucid dissertations in the provincial Vernaculars as has been successfully attempted in Hindi by the writer of the book under review. It is a book unique of its kind and is sure to demo cratise the massage of the Gita among the Hindi-reading public. The more the gospel of the Gita is thus broadcasted, the better it will be for our life and society.

Sd. Swaini Jagadiswarananda.

(२) 'मोडर्न-रिव्यु' कलकत्ता-सितग्वर सं० १६४३, समालोचक श्रीस्वामी जगवीश्वरानम्दजी महाराज.—

प्रस्तुत पुस्तकका नाम जो 'ज्ञान-योग-शास्त्र' रगा गया है वह उपयुक्त ही है, क्योंकि गीता ब्रह्मज्ञान और उमके माझा-कारके साधनोंका ही प्रतिपादन करती हैं। नीन मो (३००) पृष्टमें छिषक इस प्रनथकी विस्तृत प्रस्तावनामें स्वामीजीने गीतांक प्रत्येक प्रध्यायकी 'प्रलोचनात्मक विश्लेपण करते एए 'मुक्नि', 'वन्धन', 'योग' तथा प्रनय नन्यन्वित विप्रयोगी उपयोगी व्याख्या की है, जिससे यह प्रनथ साधारण जनतांक नियं, रुष्यक्तया जिनको लह्य करके ही यह लिगा गया है, 'प्रन्यन्त गोचक तथा हव्यग्राही यन गया है। महाभारतका प्राण्टितिक हत्तान्त भी जो गीतांके जनमका धारण प्रना, प्रनावनांक मध्य जोड़ा गया है, पह उपयुक्त ही है। यह नाननीय है कि स्वार्ण भी

नपने विश्लेषणहारा अपने भाव व अनुभवको सरलताके साथ पाठकातक पहुँचनेमे लफल हुए हैं, क्योंकि वे अपने अनुभवके आवारपर लिखते हैं इसलिय उनकी ब्याख्या स्पष्ट व विश्वाम करानेवाली है। यह अन्य अपने ढंगका अनुपम हे और हिन्दी जनतामे निश्चयसे गीताका सन्देश विस्तृतरूपमे अचार कर सकेगा।

(3) BOMBAY CHRONICLE' Dated 19. 12. 43. Page 13 Reviewer Hon Manu Subedar (M. L. A. Central)

This is an outstanding publication consisting of two parts. The original verses with explanation for each verse are in the second part There is a note at the end of each chapter, giving a review of the teaching therein. It is, hower the first part which is remark ably original contribution to the Gita literature of India In this the author, whose previous publications have been warmly received by the Hindi public, has dealt in fine terse language with plenty of illustrations and stories with some of the basic doctrines both of Sankhya and of yoga philosophy. He has further given a discourse on each chapter correlating the taching and picking out the central thread, which is running throughout this great and universally accepted revelation.

A variety of new standpoints, the same teaching in a different from and from a new angle, is therefore helpful, and it is in this light that we strongly recommend lovers of Gita to read this Hindi publication of Swami Attmanard Muni.

(३ वोम्बे-क्रानिकल ता० १६-१२-४३ समालोचक माननीय श्रीमनु स्वेदार (M L A. Central)

यह अमूल्य रचना हो खरडोंमें विभक्त है। पहले खरडमें मूल रलोक और उनका भावार्थ दिया गया है। प्रत्येक अध्यायके अन्तमें उसी अध्यायका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। परन्तु यह वह पहला खरड हे, जोिक भारतके गीता-साहित्यके लिये एक मौलिक और स्वतंत्र देन हैं। इसमें लेगकने 'सांस्य' व 'योग' दोनोंके मूलभूत सिद्धान्त अनेकों युक्तियों व दृष्टान्तोंसे सुन्दर व संनिप्त भापामें ग्योला है। उन्होंने प्रत्येक प्रध्यायपर समालोचना भी दी है, जिसके द्वारा उन्होंने गीताके उपदेशोंका समन्वय किया है तथा इस जगन्मान्य भगवद्-वाणीमें प्रादिसे अन्ततक चलनेवाले सारभूत सूत्रको पकडकर प्रकटकर दिया है।

नये नये मंतोंका कई क्योंसे प्रतिपादन नथा मृलभून उप-देशका एक निराले ढगने तथा नये दृष्टिकोणने विवेचन दृह्न उपयोगी है। इस प्राचारार हम गीताप्रे मियोंको नातुरोध परामर्श देते है कि वे इस दिन्दी रचनाका मनन करें।

(४) 'माधुरी' लग्ननड, 'अक्टूबर नन् ११४४, नमालोचक राम बहादुर थ्री मदनमोहनजी वर्मा, एम ए. नेक ट्री दिल्ला-बिभाग-बोर्ड प्रजमेर, वर्तमान रजिस्ट्रार राजपूताना विरव-विधानम- ries in Sanskrit. The rendering of the original "Slokas" of the Gita into simple Hindi and the Lucid disserations given by Swamip, will certainly help to popularise the great teachings of Lord Krishna the gospel of Truth and Karam which has moved many a time the infldels to the depth of their very souls

### (६ 'ट्रीच्यून' लाहौर ता० १० जनवरी स० १६४४ —

कर्म क्या है और किम स्थलपर मनुष्यका इससे निन्तार हो सकता है ? 'मुक्ति', 'वन्धन', 'योग', 'ज्ञान', 'ञ्ञानन्द' और 'माया' क्या हैं ? विश्व कैसे उत्पन्न हुआ ? ये तथा अन्य वहुतसे गीता-दर्शनसे मम्बन्धित प्रश्न वहे रहस्यके साथ इस प्रन्थ की विशाल प्रस्तावनामें, जो ३०० पृष्टमें हैं, प्रत्येक अध्यायका मृद्म विश्लेषण करते हुए लाभदायक व्याख्याके साथ हल किये गये हैं। यह वहना न्यायसंगत ही होगा कि अनेक कठिन विषय एक सरल भाषामें ममकाये गये हैं, जोकि साधारण पाठकके समक्रमें आनेयोग्य हैं, जिनकों लह्य करके ही यह पुन्तक लिखी गई है। गीताके असली श्लोकोंका हिन्दीमें सरल अनुवाद तथा न्याप्ट विवरण जो स्वामीजीके द्वारा दिया गया है वह निश्चयसे भगवान श्रीकृष्णके महान उपदेशके श्रचारमें सहायक होगा, जोकि 'सत्य' व 'कर्म'का सन्देश हैं और जिसने नास्तिकोंके भी हृदयतलको हिला दिया है।

(7) HINDUSTAN TIMES Monday January 10

Commentaries on the Gita are legion. Almost every major Philosphical writer and religious teacher during the last seven hundred years has reinterpreated its rich doctrine to gain support for his own point of view. Swami Atmanand Muni's commentary is an interesting addition to the Gita literature. Swamiji has emphasized the Janna aspect of Yoga in a way somewhate different from shankara and reinforced his arugment with a wealth of homely illustrations.

#### (७) 'हिन्दुस्थान टाइम्स' १० जनवरी सं० १६४४

गीतापर अनेकानेक भाष्य हैं, लग-भग प्रत्येक दर्शनाचार्य और धर्मोपदेशकने गत ७०० वर्षमें अपने-अपने दृष्टिकोएको समर्थन करनेके लिये गीताके अमृल्य मिद्धान्तकी पुन-पुनः व्याख्या की हैं। स्वामी आत्मानन्द मुनिका भाष्य गीतासाहित्य के लिये एक चित्ताकर्षक वृद्धि करनेवाला है। स्वामीजीने 'योग' की ज्ञानके पहलुमे प्रहण किया है जोकि शङ्करमे यात्किञ्चिन भिन्न है और सबके निजी अनुभवमे आनेवाली बहुन-मी युक्तियों और दृष्टान्तोंसे उसकी पुष्टि की है।

### (8) PRABUDDHA BHARATA Page 221 May 1944

The book consists of two parts The first Part, in which the author's originality comes out very strikingly, deals with the

basic doctrines of sankhya and yoga. In the second part are the shlokas of the Gitafollow ed by the author's elucidations After each chapter there is a resume of the main topics. Furthermore the author, with judicious care picks up the main themes and waves them into a beautiful pattern. All the main philosophical terms receive careful consideration and exposition.

Gita epitomizes the essentials of Hinduism. As such, it should be studied from all possible points of view. We therefore, welcome this volume heartily, though we do not agree fully with its author. The Sanskrit commentaries are too often beyond the in tellectual ken of the masses This exposition is calculated to reach wider public (म) 'अबुद्ध-भारत' मई सं० १६४४—इस पुस्तकके दो खगड है, प्रथम खरड जिसमे लेखककी चिचार-स्वातंत्र्यता चिताकर्षक रूप से निखर त्राती है, वह। 'संख्य' व 'योंग'के तात्त्विक सिद्धान्तोंसे सम्बन्धित है। दूसरे खरडमें गीताके श्लोक हैं जिनके साथ लेखक ते अपना भावार्थ भी दिया है। प्रत्येक अध्यायके अन्तमे उसी श्रध्यायके सारतत्त्वोंका स्पष्टिकरण भी दिया गया है। इसके श्रतिरिक्त लेखकने न्यायपूर्वक सावधानीसे मुख्य लच्यको चुन-कर उसे सुन्दर नमूनेमें पिरो दिया है। सम्पूर्ण दार्शनिक परि-भाषात्रींका सावधानीसे ध्यानपूर्वक विश्लेपण किया गया है।

गीताणें हिन्दु धर्मके समस्त सारतत्त्वोंका संग्रह है। इसिलये इस ग्रन्थका प्रत्येक सम्भव दृष्टिसे स्वान्याय करना चाहिये। जत हम इस रचनाका हृदयतलसे स्वागत करते है, यद्यपि हम सर्व श्रंशमे लेखकसे सहमत नहीं है। संस्कृतके भाष्य बहुधा जन-साधारणकी समभसे बाहर हैं, हमे श्राशा है कि यह हिन्दी भाष्य जनसाधारणके हाथोंमे विस्तृत रूपसे पहुँचेगा।

#### मिलने का पताः—

- (१) श्री मैनेजर श्रद्धा-साहित्य-निकेतन, कचहरी रोड़, अजमेर
- (२) २० गरापतराम गंगाराम सर्राफ, नयावाजार, श्रजमेर

निवेदक— जयकृष्ण टंडन, सेकेट्री ट्रस्ट



( २० )

॥ ॐ ॥

# भ भूमिका (

7

'केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि'

[अर्थात् हृदयस्थित किसी देवके द्वारा जैसे मैं जोड़ दिया जाता हूं, वैसे ही वलात्कारसे मुफ्ते करना होता है।]

टक वचनके अनुसार प्रन्थरचनाका कोई सङ्कल्प न होते हुए भी,न जाने किस वलवान् शांक्तद्वारा गन्थाकारमे ये पिक्तयाँ इसीप्रकार वलात्कारसे लिखा टी गई हैं, जैसे कोई हृदयमे खल-वली मचाकर और हाथमे कलम पकड़ाकर आप्रहपूर्वक कहता हो कि 'लिख'। इस लिये लेखकने भी विना किसी ऐसे विचारोंके कि 'ये पंक्तियाँ विद्वानों और महानुभानोंके मम्मुख आटरणीय होंगी या नहीं, अथवा ठुकराई जाकर अपमानित तो न होंगी' किसी कर्ताभावके विना निर्भयतासे जैसी अन्दरसे प्रेरणा हुई और जिसपर अन्दरवालेने अपनी स्वीकृतिकी मोहर लगाई, इयूँ की त्यूँ लिख दी गई हैं। जिसप्रकार शरीरमे फोड़ा उत्पन्न होकर पीप भर जाय, तब पीप अपने निकलनेका मार्ग चाहती है और नचतक उसको निकलनेका मार्ग न दिया जाय चित्तको चळ्ळल ही करती है तथा पीपके निकल जानेसे शान्ति प्राप्त होती है। ठोक,इसी प्रकार अन्थरचनाका यदि कोई प्रयोजन हो सकता है तो इतना ही, कि समय-समयपर विचारों प्रे प्रवाहने जव-जब अन्दर खलबली मचाई, तब-तब उनको निकालकर चित्त को शान्त कर लिया गया। शेपमे यह अन्धिकसों के लिये कुछ उपयोगी होगा या नहीं, यह तो दृष्टि रक्ती ही नहीं गई है। क्योंकि, ईश्वरकी नीति कुछ ऐसी ही है कि कोई वस्तु कदापि निरुपयोगी उत्पन्न होती ही नहीं है, जैसी वस्तु उत्पन्न होती हैं उसकी उत्पत्तिसे पहले वैसे ही उसके प्राहक भी मौजूद रहते हैं। जिसप्रकार समुद्र-मथनके समय अमृत और वारुणी साध-साध उत्पन्न हुए, परन्तु उनकी उत्पत्तिसे पहले ही वस्तुके अनुसार उन दोनोंके ग्राहक देव और असुर हाजिर खडे हुए थे।

संसारमे प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति हो ही मार्ग हैं। दोनों प्रकारके मार्गावलिम्बयोंको श्रपने-श्रपने श्रधिकारानुमार जिस-निसमार्गके जिस-जिस सोपानप जो श्रधिकारी है, उसको यह गन्थ श्रात्म-विकासका मार्ग देगा, ऐसी श्राशा की जाती है। 'पुण्य-पापकी ज्याख्या'से प्रवृत्ति-मार्ग श्रीर 'साधारण धर्म' शीर्पकमें निवृत्ति-मार्गका बहुलतासे वर्णन है।

अपनी अज्ञान-निद्रामे यह आत्मदेव प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति-रूप कैसे-केसे विलास (खेल) करता है,इसी विपयका इस गन्थमें निरूपण हुआ है, इसलिये इस गन्थका नाम 'श्रात्मिवलास' रखा गया है॥ ॐ॥

# -ग्रन्थ समपेगाम्-

त्रह्मलीन पूज्यपाद देवाधिदेव श्रीगुरुदेव श्री १०८ ग्रुनिराज श्रोस्वामी रामेश्वरानन्दजी महाराजके

## चरण कमलों में

हे गुरों। तीन लोक, चौदह मुवन, सप्त द्वीप, नव खण्ड केवल द्यापका भृकुटी-विलास है। त्यापके नेत्र खोलनेसे संसार की उत्तपित श्रीर नेत्र बन्द करनेसे ससारका प्रत्य स्वतः सिद्ध है। अनन्त ब्रह्माएड आपका स्फुरणमात्र है। अखिल संसारके श्रादि कारण 'कारण कारणानाम्' श्राप ही है, सत्यस्य सत्यं प्राणा नै सत्यं तेषामेष सत्यमिति' सत्यके सत्य वह परम सत्य आप ही हैं। सब कुछ करते हुए भी आप अकर्ता हैं फुछ भोगते हुए भी आप अभोक्ता है। हे सर्वसान्तिन्। सम्पूर्ण श्रध्यात्म, श्राविदेव श्रीर श्रधिभूत श्रशीत समष्टि इन्द्रियॉ,उनके विषय और उनके देवता त्रापके स्वरूपमे मायामात्र हैं, जोकि श्रापके आश्रय प्रतीत होते हुए भी श्रापके स्वरूपमे इनका न भाव है,न अभाव । सभी भाव-अभावोंसे परे आप परम भावरूप हैं श्रौर किसी भी वृत्तिके विषय नहीं होते । यद्यपि प्रत्येक वृत्ति श्रीर प्रत्येक भाव-श्रभावरूप विषयमे श्राप होते जरूर है तथा सर्वरूप होकर सवके द्रष्टा भी हैं, परन्तु किसी करके दिखलाई नहीं पड़ते।

'येनेदं सर्वे विजानाति तं केन विजानीयात्'

हे सर्वात्मन्। यद्यपि आप सवकी आत्मा हैं, सवके अपने-श्राप हैं और सवको देखते-जानते हैं, तथापि आपको देखे व जाने बिना वडा कष्ट है। संसारके सब दु.खोंका मूल केवल आप को न देखना और न जानना ही है। सब भूत प्राणियों जीवन का लच्य साचात् अथवा परम्परा करके एकमात्र प्रापके स्वरूप की प्राप्ति ही है। न जाने आप कैसे मधुर होंगे ? जिन्होंने मभी भूत-प्राणियोंको अपने लिये ऐसे ही व्याकुल किया हुआ है, जैमें 'फिणि मिणि विनु जिमि जल विनु मीना'।

हे देव ! साज्ञात् आप न यज्ञसे प्राप्त किये जाते हैं न तपसे, न दान करके ही आप मिलते हैं न जपरो, न तीर्थयात्रा करके हा आपको पाया जा सकता है और न व्रत करके । यदि आप हमसे कुछ भिन्न हुए होते तो इन सायनोद्धारा आपको भली-भाँति मनाया जा सकता था। परन्तु आप तो सबके अपने-आप हैं, फिर साज्ञात् इन साधनोद्धारा आपको कैसे पाया जाय ? केवल महावाक्यरूप शब्दोसे सर्वत्यागद्धारा अपने ज्ञान करके ही आप पाये जाते है, अन्य कोई मार्ग आपकी प्राप्तिक लिये न हुआ हैं और न होगा।

'नान्यः पन्था विमुक्तयं'

यद्यपि आपको जानकर शब्द निस्सार हो जाते हैं, तथापि जाने जाते हैं आप शब्दोद्वारा ही। जैसे धानको लेकर भूसा त्याग कर दिया जाता है, परन्तु धानकी प्राप्ति होती तो भूमेसे ही है।

हे चेराग्यम् ति शिवस्वरूप । पत्र-पुष्पस्पसे ये कुछ त्यागकी भेटे आपके चरण-कमलोंमे निवेदन की जा रही हैं। यद्यपि आप के दर्शनसे त्यागका भी त्याग मिद्ध हो जाता है, तथापि जिस प्रकार दीपकसे सूर्यनारायणकी आरती करनेमें सूर्यनारायणकी प्रकाश करना उद्देश्य न जान, केवल भावुक भक्तका भाव दी प्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार इन भेटस्वरूप पत्र-पुष्पाने आप अमरके समान अपने प्रिय शिष्यके भावक्ष सुगन्धको प्रत्ण करनेकी कृपा करे, यही आपके चरणोंमे विनन्न निवेदन है।।अ।। दासानुदास — आत्मानद मुनि

## क्षिणक सुन्धि

## प्रथम स्त्रवह पुराय-पापकी च्याख्या १-६१

|            |                                                    | <b>पृष्टा</b> क |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 8          | सृष्टिकी उत्पत्तिका निमित्त व त्रिविध प्रत्यनिरूपण | १               |
| ર          | द्विविध भोग, उनका निमित्त तथा जीवनका लच्य          | २               |
| <b>३</b>   | धर्मका निर्णय और त्रिविध वुद्धिके तचरा             | 3               |
| ષ્ટ્ર      | पुरय-पापका निर्णय                                  | ¥               |
| ሂ          | पुरुष व पापके हेतु राग व द्वेषपर विचार             | ٠७              |
| ફ          | रागसे पुरुव व द्वेपसे पापमं रहस्य                  | १३              |
| છ          | जीव विकासवाद-निरूपण                                | ·· १=           |
| 5          | मनुष्य-योनिमे पुर्य-पापका चन्धन क्योंकर हुआ ?      | ર્ષ્ટ           |
| ٤          | मनुष्य योनिमें किस-किस श्रवस्थामे कर्मका वन्धन     |                 |
| _          | नहीं रहता ?                                        | . २६            |
| १०         | मनुष्येतर योनियोमे पुरुय-पापका असम्भव और           |                 |
|            | मनुष्य योनिमे जीवका कर्त व्य                       | , , ইন          |
| <b>११</b>  | प्रकृतिका अटल नियम                                 | ३३              |
| १२         |                                                    |                 |
| १३         |                                                    | लयाँ ४३         |
| 81         | प्रथम श्रेणी, उद्भिज-भन्दय अर्थात ऐत्याल           | 88              |
| १४         | द्वितीय श्रं गी, कीट-मन्द्य त्रशह कट्न्यपाल        | 85              |
| १६         | तृतीय शेंगी, पश्-मनष्य अर्थात जातिये मी            | t)              |
| १७         | चतुर्थं श्रेंगी, मनष्य पदवाच्य-मनष्य ज्ञारीन नेपा  | ਮਫ਼ਰ У          |
| <b>१</b> = | पश्चम अ ए।, दव-मनुष्य अथात् तत्त्ववेता             | <u>.</u><br>    |
| १६         | . उपसंहार                                          | ٠٠.٣.<br>علا    |
|            |                                                    |                 |

#### ( २४ )

## साधारण धर्म ६२-२६४

| २० | प्राणीमात्रका व्येय केवल सुख है                   | , , , ६२                               |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| २१ | सुखका उद्गम स्थान श्रौर धर्मका स्वरूप             | ફ્પ્ર                                  |
| २२ | धर्मका प्राण केवल त्याग हे                        | ەئى<br>دى                              |
| २३ | भोग्य पदार्थीमे सुखका श्रसम्भव                    | ડ્રું                                  |
| ₹४ | सुख इच्छानिवृत्तिमे ही है                         | હફ                                     |
| २४ | सुखकी साचात् प्राप्ति केवल ऋहद्वारसे पल्ला छुड़ा  | नेमें है ७६                            |
| २६ | स्वधर्म क्या है ?                                 | ं=२                                    |
| ইত | धर्म व अधिकारका परस्पर सम्बन्ध                    | …5४                                    |
| (  | (१) पामर पुरुष ८८ १०६                             |                                        |
| २५ | पामर-पुरुपके लत्तरण श्रौर उसके प्रति उपदेश        | ,==                                    |
| २६ | धोर्मिक विवाहका उद्देश्य                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ३० | 'बैताल' शब्दकी व्याख्या                           | 83                                     |
| ३१ | पामर-पुरुपोंद्वारा किये जानेवाले यज्ञ-टानांदिका र | वरूप ६४                                |
| ३२ | पामर-पुरुपोंका प्राकृत स्वभाव तथा वैतालके         |                                        |
|    | चरणोंमें त्यागकी प्रथम भेट                        | …६५                                    |
| ३३ | वैतालके चरणोंमे त्यागकी द्वितीय भेट               | १०१                                    |
|    | (२) विषयी पुरुष १०६-१२७                           |                                        |
| ३४ | विपयी पुरुपके लच्चण                               | १०६                                    |
| 34 | विषयी पुरुषके साथ परस्पर विचारोंका परिवर्तन       |                                        |
|    | तथा इहलौकिक पदार्थीमे सुराका प्रसम्भव             | ११०                                    |
| ३६ | स्वरोसन्बन्धी भोग्य-विपयों में खुसका अमन्भव       | ११७                                    |
| ३७ | सुखस्वरूपी वैतालके चरणोंमें स्यागकी तीसरी में     | र१ <b>≂</b> २                          |
| ३≒ | त्यागकी तीसरी भेडका भावार्थ 'त्रौर उसका फल        | १२१                                    |

### ( २६ )

### (३) तिष्काम किज्ञासु १२७-१८६

| રૂદ            | चतुर्थ भेट व निष्काम-जिज्ञासुका स्वरूप  | १०७                 |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| ४०             | भावका महत्व •••                         | १२६                 |
| ४१             | वन्ध व मोच हेतुक भावका स्वरूप           | १३०                 |
| ४२             | निष्काम-कर्मका उपयोग व स्त्रह्म         | १३२                 |
| ४३             | कर्मका महत्त्व                          | १३६                 |
| 88             | कर्मकी व्याख्या                         | १३६                 |
| 88             | कर्मकी अनिवार्यता                       | १३८                 |
| ४६             | कर्मद्वारा प्रकृतिकी निवृत्तिमुखीनता    | १४१                 |
| 80             | निष्कास-कर्मका रहस्य                    | १४४                 |
| ४५             | कर्म-अकर्मका रहस्य                      | <b>ያ</b> ሂያ         |
| 38             | निष्काम-कर्मका उपसहार और त्यागकी पञ्चा  | र भेट १४४           |
|                | (४) उपासक जिज्ञासु १४६-२२९              |                     |
| ২০             | डपासना व भक्तिका श्रर्थ                 | g <sub>1</sub> ,c   |
| ५१             | प्रेम-सहिमा                             | १४६                 |
| ४२             | प्रेमका उत्तर                           | १४७                 |
| ४३             | जपर्यु कत समतारूपी प्रेमका साधन         | १६•                 |
| ४४             | सगुग्-भिवतकी आवश्यकता                   | ०७१                 |
| ሂሂ             |                                         | <i>६७</i> १         |
| ४६             | संगुण-डपासनाका साधन, प्रथय श्रीभी       | १৩৩                 |
| ২৩             | द्वितीय श्र ग्री, श्रवग्रा-भक्ति        | १७६                 |
| <del>ጀ</del> ካ | तृतीय श्रे गी, कीर्तन-सक्ति             | १५१                 |
| 3%             | चतुर्थ श्रेर्स, स्मरण-भक्ति व नाम-महिमा | १≒३<br>१ <u>≒</u> ४ |

| ६०        | पञ्चम श्रेगी, प्रतिमा-पूजन अर्थान् पाट-सेवन,  |        |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|
|           | ष्ट्रचिन, वन्द्न-भक्ति                        | २००    |
| ६१        | प्रतिमापूजनकी श्रानिवार्यता                   | ४०,    |
| ६२        | उपास्यदेव                                     | २१२    |
| ६३        | विष्णु मूर्त्तिमे कारण-त्रहारूप निर्पु गा-भाव | २१६    |
| ६४        | शिव-मूर्तिमे कारण-ब्रह्मस्प निर्पुण-भाव       | 385    |
| ६४        | सूर्य-मूर्त्तिमे कारण-ब्रह्मरूप निगुर्ण-भाव   | २२३    |
| ६६        | गर्णेश-मूर्त्तिमे कारण-त्रहारूप निगु ए-भाव    | २२४    |
| ६७        | शक्ति-मूर्त्तिमें कारण-त्रहारूप निगु ए-भाव    | २२६    |
| ६५        | पूजाका रहस्य                                  | २३४    |
| ६६        | उपासनाकी छठी श्रेणी मानसिक पूजा               | …२३७   |
|           | (५) वेराग्यवान् जिक्षामु २४० २६४              |        |
| ဇဎ        | वेराग्यका हेतु च स्वरूप                       | २४०    |
| ড१        | वैराग्यवान्के चित्तकी अवस्था                  | ૨૪૪    |
| ७२        | वैराग्यको शुभागमन, चतुर्विध वैराग्य-निरूपण    | २५१    |
| ৩३        | वैराग्यशून्य पुरुपकी वेटान्त-प्रवृत्तिमे दोप  | २५५    |
| હ         | पूर्ञपद्मीकी शका व समाधान                     | …২্ধ্ৰ |
|           | द्वितीय खएड १-१३४                             |        |
| ሪሂ        | तिलक-मत निरूपण                                | ٠ ۶    |
| ७६        | तिलक-मतके प्रथम श्रद्धका निराकरण              | 8      |
| ଓଡ        | तिलक-मतके द्वितीय श्रद्धका निराकरण            | 88     |
| ড¤        | तिलक-मतके वृतीय प्रद्वका निराकरण              | ₹X     |
| 3Q        | तिलक-मतके चतुर्थ प्रद्वका निगकरण              | 33     |
| <u>50</u> | तिलक-मतके पंचम 'प्रदुका निराकरण               | 3=     |

| <del>द</del> १               | तिलक-मतमे प्रमाणभूत गीता-रलोकींको नमालोन                 | वना ६०              |  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| <u> </u>                     | तिलक-मतके पष्ट द्यद्भका निराकरण                          | ==                  |  |  |
| <b>5</b> 3                   | तिलक-मतके सप्तम श्रद्धका निराकरण                         | ন্ত                 |  |  |
| 28                           | तिलक-मतके श्रष्टम श्रद्धका निराकरण                       | हइ                  |  |  |
| <del>ር</del> ሂ               | देशभक्त नवयुवकोंसे विनती                                 | €05                 |  |  |
| <u>=</u> ६                   | तिलक-मतके नवम श्रद्धका निराकरण                           | 288                 |  |  |
| ₹ <b>%</b>                   | <b>उपसं</b> हार                                          | ११२                 |  |  |
| 55                           | त्याग-वैशुग्यपर पूर्वपन                                  | ११६                 |  |  |
| 58                           | उक्त पूर्वपत्तका समाधान                                  | \$ \$ \$            |  |  |
|                              | ज्ञान १३५-१४६                                            |                     |  |  |
| 03                           | कर्मजन्य श्रपूर्व ज्ञानमे उपयोगी नामग्रीका जनक           | हें १३४             |  |  |
| 83                           | सद्गुर-महिमा                                             | የ3У                 |  |  |
| દર                           | ज्ञानमे उपयोगी त्रिविध कृपा और विचार-महिमा               | . १४३               |  |  |
|                              | तत्त्र-विचार १४७-२०७                                     |                     |  |  |
| ६३                           | एक निर्विकार कूटस्थ मत्ताके आश्रय ही प्रशेष              |                     |  |  |
|                              | विकाराका सम्भव है ( इएट १-५)                             | १४७                 |  |  |
| 83                           | त्रिविध परिच्छेढाँकी श्रान्यो उन्ह्याभ्यान्य (क्राप्ट ६० | F) 800              |  |  |
| 义                            | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                   | १६४                 |  |  |
| ६६                           | जात्रत व स्वप्तका त्रामेट । वाक २० ५०                    | _                   |  |  |
| છ3                           | वाराष्ट्र, वाचरपात श्रीर एक जीवराज ि                     | …१७३<br><del></del> |  |  |
|                              | ंत्री भाग भवाका प्रस्पर सहिती हुन्य । ३                  | 41<br>>0            |  |  |
| 도도                           |                                                          | _                   |  |  |
|                              | परिशिष्ट भागमनको एकाग्रता स्रोर तत्सम्ब                  | …२०४<br>—           |  |  |
| विभिन्न विचार व प्रार्थनाएँ— |                                                          |                     |  |  |
| लगार व शाधनाए                |                                                          |                     |  |  |

### ॐ तत्सत्

ॐ पूर्णमदः पूर्णिमदं पूर्णीतपूर्णमुद्च्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

# आत्मविलास

### पुराय-पाप की व्याख्या

#### 41<del>4</del>==0 +1======

वेदका मिद्धांत है कि मंसार जीवका भोगरूप हैं, जीव सिन्दिकी उलिकिका के भोगसे भिन्न नसारका न्यार कोर्ट निमित्त और त्रिविध-प्रलयनिरूपण जब भोगरे सूम्मुख होने हैं, नब बे ही

संसारके रूपमें परिएत होंते हैं श्रीर जब वे भीग उनके सम्मुख नहीं होते, तब संमारका लय हो जाता है। जने बीज ही वृत्तरूपमें विकमित होता है, उसी प्रकार भीगण सन्दुख कर्मसस्कार ही समाररूपमें विकमित होते है। यथा शृतिः—

> तद्यथेह कर्मचिनो लोकः चीयते एवमेपामुत्र पुरायचिनो लोकः चीयने

पर्वे यह है कि जिस प्रमार यह को हिस्स हो एयं हो जाता है, उसी प्रवार पुरुवर्तिन परलोक स्वर्गात्व भी "पतना सीम देकर चय होजाते हैं। सो लोकचय अथवा प्रलय नित्य, नेमिचिक और महाप्रलय रूपसे तीन प्रकारका माना गया है। यथा'—

- (१) नित्य ही सुपुष्त-अवस्थामे जीवके कर्ममंस्कार भोगसे उदासीन रहते हैं, नित्य ही ऐसा होते रहनेसे इसको नित्य-प्रलय कहते हैं।
- (२) जव प्रारव्धका अन्त होकर शरीर मृत्युसम्मुख होता है, तव अन्य शरीरकी प्राप्तिपर्यन्त नैमित्तिक-प्रलय कहा जाता है, क्योंकि प्रारव्धके चयके निमित्तसे ही इस प्रलयकी उत्पत्ति होती है।
- (३) जव श्रपने परमात्मस्वरूपके सान्नात्कारके श्रमन्तर श्रविद्याकी निवृतिद्वारा संचित व प्रारच्ध कर्मका नाश हो जाता है, तव इसको महाप्रलय कहते हैं।

इससे सिद्ध हुआ कि भोगके सम्मुख जीवके कर्मसंस्कार ही दिविध भोग उनका संसाररूपमें प्रकट होते हैं, संसारका निमित्त तथा जीवन और कोई रूप नहीं।सो भोग सुखरूप व का लक्ष्य इंखरूप दो ही भागोंमें विभक्त कियाजा सकता है। सुख व दुःखरूप दो ही भागोंमें विभक्त कियाजा सकता है। सुख व दुःखर्की उत्पत्ति पुण्य व पापसे होती है। पुण्यसे सुख और पापसे दुःख उत्पन्न होता है। सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति प्रत्येक प्राणी के जीवनका निर्विवाद लक्ष्य है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवनभर में दिन-रात इसी लक्ष्यकी पूर्तिमें लगा हुआ है कि दुःखंकी अत्यन्त निवृत्ति हो और ऐसा सुख मिले जिसका कभी त्त्य न हो। परन्तु जब तक दुःख-सुखका मूल पाप व पुण्यका प्रवाह चल रहा है, इस लक्ष्यकी पूर्ति कैसे सम्भव हो

सकर्ना है ? इसलिये दु ख व सुखका मृल कारण जो पाप व पुरुष है, उनका तत्त्व यथार्थ रूपसे जानना प्यावण्यक है. वास्तविक रहस्यको जाने विना वहत-सी भूलांका होना सम्भव है। यद्यपि शास्त्रोंसे यह विषय प्रानेक इतिहासो व हप्रान्तें से स्पष्ट हुआ है, फिर भी यह विषय वडा गहन है। 'गहना कर्मणों गति।' यद्यके प्रश्न पर युधिष्ठरने कहा है:—

धर्मका निर्णय और त्रिविध दुद्धिके सम्बग तकोंऽप्रतिष्टः श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्वरय वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्धाः॥

( महाभारत, पत्रवर्ष )

भावार्थ.—धर्मका सार्ग कैंसे निर्णय किया जाय १ इस विषय में युधिष्टिर महाराज कहते हैं कि .—

तर्क अर्थान् दलीन अनिधिन है, इनीले धर्मण निर्णय नी हो सकता, प्रयोकि जो जिनना बुद्धिमान गोगा यह दूनरें शि युक्तियेको बुद्धियलने काट सकता है। श्रुनि भी भिन्न इने द्रार्थ लिये केवल श्रुनिके पाचार पर भी धर्मशा निर्णय नहीं हैं। सकता। सुनि भी प्रनेक हुए हैं जोर उनके प्रचनेत्में भी भेग हैं न्या ऐसा नोई सुनि नहीं जिल्हा बचन प्रमाणकृत नहीं। प्रमा धर्मका तस्य शुद्धनान्त्रिय दिन्त्यों सुनामें हिन्त हैं। प्रमा नास्त्रियी बुद्धितारा देव य सुनियें के प्रचन हैं प्रमुक्त गूर्व हैं। संगति लगाकर श्रेष्ट पुरम जिल मार्थने गर्थ है, यही धर्मनामें हो सकता है। प्राचय पर्व कि (१) देव. (१) बुनिये पर्व कर्मन उक्त तीनोकी युक्तियुक्त संगति, किसी भी धर्ममार्गके निर्णय करनेके लिये इन चारोंका मेल आवश्यक है। इन चारोंकी संगतिद्वारा जो निर्णय होगा वह निर्वोष निर्णय कहा जायगा।

इसी लिये गीताके १८ वे अन्यायमे सत्त्व, रज व तमभेद से बुद्धि तीन प्रकार की निर्णय की गई है यथा.-

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये।
वन्धं मोत्तं च या वेत्ति बुद्धिःसा पार्थ सात्त्वकी।।
यया धर्ममधर्मं च कार्यः चाकार्यमेव च।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिःसा पार्थ राजर्सा।।
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता।
सर्वार्थान्विवरोतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी।।
रक्तो० ३०, ३१, ३२

श्रथं -हे पार्थं। जिस बुद्धिद्वारा प्रवृत्ति-निवृत्ति, कर्तव्य-श्रकर्तव्य, भय-श्रभय तथा वन्ध-मोत्त यथावत् जाना जाय वह बुद्धि सात्त्विकी है। जिस बुद्धिद्वारा धर्म-श्रधर्म तथा कर्तव्य-श्रकर्तव्य यथावत् न जाना जाय, वह रजोगुणी बुद्धि है। तथा तमोगुण करके श्रावृत्त जिस बुद्धिद्वारा श्रधर्मको ही धर्म मान लिया जाय श्रोर सभी श्रथींको विपरीत जाना जाय, वह तामसी है।

वर्तमानमे मत-मतान्तरोका वाद्विवाद भी इसी कारण रे है कि श्राशयके यथार्थ समभे विना केवल शब्दो व पक्तियो की ही र्खेचातानी की जाती है। विषय यद्यपि गहन है तथापि शास्त्रोंके बहुत से प्रमाण न देकर, परनतु उनके आणवनी नृष्टि मे रख कर निजो अनुभवके आधार पर कुछ कहा जायगा।

पुण्य-पापका निर्णेय श्रीर तथा मनर्ज स्थूल चेष्टामे नरी

पुण्य व पाप

हो सकता, परन्तु कर्नाकी बुद्धिक भाद

पर ही पुण्य व पाप निर्भर है।भाव करिये,

खयाल कहिये या विचार कर लीजिये.

भाव ही जीवके वन्ध-मोक्ता हेतु है, स्थूल र्म वन्य-मोज का हेतु नहीं। स्थूलदृष्टिस पाप-र्म भी भावके परिचर्तनचे पुरुवरूप वन सकता है तथा पुरुव-कर्म पापरूप हो सकता है। इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये हम एक कजनी करेंगे:—

किसी त्राममे एक दुष्ट पापी मनुष्य रह्ता था. उनका चन्द्रर्ण जीवन दुराचार व पापाचरणमें ही व्यनीत हुआ। पऋतिका नियम है कि प्रत्येक पदार्थ जब गिरावकी सीमारो पहुँच जाता है तर वहाँसे उसका उठना स्वाभाविक है। स्वा देश, प्रया जानि प्रया व्यक्ति सभी पर इस नियमका राज्य है। इसी नियमके अनुवार उस मनुष्यको विचार उत्पन्न हुमा कि 'मेग नम्पूर्ण जीयम हुट कर्मोंमें ही व्यतीत हुआ, हाय । अन्त समय मेरी प्रयोगित होती ह हे प्रभो। मै किन प्रकार प्रयंत दुराचारों से मुक्त हो न्या। दस प्रकार पश्चात्ताप वरता हुत्रा, त्रामके बाहर एक महात्मा रहते थे, उनकी सेवामे वह राजिके नगर गरा। महानाती अह वन्द किये एकान्त सेवन पर रहे थे। इतन उपना नाम उठा कर उनमें हार खोलनेकि प्रार्थना की। उसकी प्रविति सालगानी को परले ज्ञान थी, उन्होंने समभा पान दर हा बार हराहं उपन है, ऐसा विचार कर इन्होंने हार माँ को ता । लगा हर है विशेष दीनता पर महान्याभी है का कार्र की करें। खोल दिया। यह दीनवार्षे रहारवार्षे वर्षे र

गया और अपने उद्वारका मार्ग प्छने लगा। महात्माजीने विचार किया कि 'इसकी सम्पूर्ण आयु तो दुराचारोंमे ही व्यतीत हुई है अब इसके लिये क्या उपदेश हो सकता है। उपदेश भी पात्रमें ही शोभा पाता है।' इस प्रकार इससे निराश होकर अपना पीछा छुड़ानेके लिये, उन्होंने एक शुष्क वॉसकी लाठी इसकी देकर कहा कि "तू इस लाठीको लेकर जगलमे चला जा, जब यह लाठी हरी हो जाय तथा अगूर ले आवे तव हमारे पास आना।" महा-त्माजीका आशय तो यह था कि न लाठी हरी होगी न यह हमारे पास आयेगा। यह मनुष्य महात्माजीके वचनोंमे विश्वास रखकर तत्काल वाहर जंगलमे चला गया। रात्रिके समय दूर जाता-जाना थक कर एक यामके वाहर वृक्तके नीचे वैठ गया। थोडी देर पीछे दो मनुष्य आये और इससे थोड़े फासले पर वे भी एक वृत्तके नीचे वैठ गये। अन्धेरी रातमे उन्होने इसको नहीं देखा श्रीर वे परस्पर वार्तालाप करने लगे कि 'इस प्राममे हमारा श्रमुक शत्रु रहना है उसको मारना हमे जरूरी है, यह हमने निश्च-य कर लिया है। परन्तु यदि हम उस अकेलेको ही मारेगे तो हमारी उनकी शत्रुता प्रसिद्ध है, इसतिये हम अवश्य पकड़े जायेगे। श्रेष्ठ उपाय यही है कि इस रात्रिके समय यामको ही श्रानि लगा दे, जिससे मम्पूर्ण मनुष्योके साथ वह भी जल मरेगा छौर हम भी वच जायेगे।' इस प्रकार वे वाते कर रहे थे छौर यह मनुष्य उनकी सव चर्चा सुन रहा था। इसका हृदय वडा दु खी हुआ। इसने विचार किया, 'वड़ा अनर्थ है। एक जीवके लिये यह पापी मैकड़े। जीवोकी हत्या करनेके लिये उद्यत हुए है, मेरा जीवन तो हजारों जीवा की हत्या करते ही व्यतीत हुआ है वहाँ यह दो हत्या और अधिक सही, परन्तु इन सैकड़ों जीवोंके तो प्राण वच जायेगे।' ऐसा विचार कर वह चुप-चाप ऋंधेरे में उनके निकट गया और महात्माजीकी प्रदान की हुई लाठीसे उसने होनोंके सिर फोड दिये चौर चेनने छलग जाकर ने। सा।
प्रभात उठकर क्या देखता है कि जिस भागमें लाठी इनरें रक्त
से मनी हुई थी उसी भागमें वह हरी होनई और छग्र निक्रम
आया। यह कोई छाछर्य नहीं है, जहाँ समष्टि तिन होना ने उस है
साधनभूत जड वॉससे प्रकृति प्रपना प्रकार कर सक्ती है जिस
प्रकार आनेवाले समष्टि हर्ष-शोक की सृचना पशु-पहिचेहाना
तथा छन्, गुल्म, लताओहारा प्रकृति स्वाभाविक देनी रहनी ह
जैसाकि रामायण्मे अनेक स्वलो पर ऐसा कथन किया गया ह।
तब वह मनुष्य बडे प्रसन्नचित्तने महात्माजीके पास दोटा गया
और उनके उपदेशका पात्र हुआ।

इससे सिद्ध हुआ कि मारण्ह्य कर्म, लेकि उनके लिये पापांका हेर बना हुआ था, बटी भावके फेरने परम प्रकरण सिद्ध होकर सम्पूर्ण पापांका प्रायम्बित्त बन गया। पर देयना यह है कि कौनसा भाव प्रकारों उत्पत्न करनेवाला है जी कौनसा पापकों हिं हि कौनसा भाव प्रकारों उत्पत्न करनेवाला है जि कौनसा पापकों हिं हि जिस भावमें जितनी सालामें हमारा स्वार्थन्यान होगा उनना ही वह पुष्पक्ष होगा और जितनी मालामें स्वार्थने प्रवाहों होगी जतना ही वह पापक्ष होवेगा। जिस प्रवार सुप्प व द प्रसापेक्ष न्यून-अधिक हैं. एक सुर्यमें उत्तरा सुर्य परिवर प्रवाह स्थापक न्यून-अधिक हैं. एक सुर्यमें उत्तरा सुर्य परिवर परिवर परिवर स्थापक न्यून-अधिक हैं. एक सुर्यमें उत्तरा सुर्य परिवर परिवर स्थापक न्यून-अधिक हैं. एक सुर्यमें उत्तरा सुर्य परिवर परिवर स्थापक न्यून-अधिक हैं ने या प्रवाह पुर्य व के जिल स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्था

को उत्पन्न करेगा ? क्या वह जिसमे हमारा व्यक्तिगत म्वार्थ भरा हुन्या है ? नहीं, नहीं, स्वार्थमूलक राग पुर्यका, हेतु कैसे हो सकता हे ? वह तो पापरूप ही है। वही राग पुर्यक्ष होगा, जिसमे हमारा व्यक्तिगत स्वार्थाश छूटा हुन्या हो त्योर जितने त्यंशमे इस स्वार्थका त्र्याधक त्राग होगा उतने ही श्राधिक श्रंश मे वह पुर्यक्ष भी होगा। तथा कानसा द्वेप पापको उत्पन्न करेगा ? क्या वह द्वेप, जिसमे हमारे स्वार्थका परित्याग है ? नहीं, ऐसा द्वेप तो पुर्यक्ष होना चाहिये। वही द्वेप पापरूप होगा, जिसमे हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ का लगाव है। इस विपय को दृष्टान्त-स्थल पर स्पष्ट किया जाता है।

चोरी, जारी और हिंसा, तीन ही कर्म मुख्य पापके जनक हैं, और निंदित कर्म इनके अन्तर्गत ही आ सकते हैं। अब इन तीनों का मित्र-मित्र विचार किया जाता है।

चोरी:—चोरीमे राग पापरूप हैं और चोरीसे हो प पुर्य-रूप है, यह सभी शास्त्रींका मत है। ऐसा क्यों ? इसीलिये कि चोरक्रमें दुष्ट स्वार्थमूलक है। परंतु यदि चोरीका ऐसा कोई दृष्टान्त मिले जिसमें स्वार्थत्यागका संवंध हो तो वह अवश्य पुर्यरूप होगा। महर्षि विश्वामित्रके लिये १२ वर्षके दुष्काल के कारण कुत्ते के निकृष्ट भागके मांसकी चोरी, वह भी चांडाल के घरसे, पुर्यरूप हुई। क्यों ? इसीलिये कि इस अभन्य-भन्तगके द्वारा शरीरकी स्थितिमें उनका उद्देश्य मोगपरायग नहीं था, व्यक्ति परमोपकार-परायग था। परमोपकारके

अन्य पुरपोंके इहलौकिक प्रेयसाधनको 'परोपकार' कहते हैं, तथा अन्य पुरुपोंका पारलौकिक श्रेयसाधन करना 'परमोपकार' कह, जावा है।

लिये इस निन्दित सायनद्वारा श्रभद्य-भद्गण करके भी उन्होंने शरीरकी स्थितिको स्त्रीकार किया, जोकि उनके स्वार्थत्याग का उत्तन्त दृष्टात है। इसीलिये यह कर्म पुण्यरूप हुण। चौरायगण्य भगवान श्रीकृष्णकी तो वात ही क्या है १ जिनके चौर-कर्मकी प्रशमाके कारण ही श्रीमद्भागवनको श्राटर मिला, जिनकी लीलाए भक्तोंके हृदयरूपी नन्दन-चनके लिये प्रातन्द्रा-मृतवर्षिणी वन गई। किसी कविने इस चौरायगण्यको क्या ही सुन्दर नमस्कार किया है —

वजे प्रसिद्धं नवनीतचीरं गोपाइनानां च हक्क्लचारम्। अनेकजनमाजितपापचारं चाराप्रगएयं पुरुपं नमामि ॥ १॥ श्रीराधिकाया हृदयस्य चारं नवाम्बुजस्यामलकान्तिचारम्। शरणागताना च समस्तचारं चाराप्रगएयं पुरुपं नमामि॥२॥

त्रर्थः—ब्रजमे जो प्रसिद्ध मारानके चुरानेवाले हैं, जो गोपियोंके वस्त्र चुरानेवाले हैं प्रीर जो भक्ता प्रे प्रनेत उनमें के सचित पापेको चुरानेवाले हैं, ऐसे चौरों में प्रप्रगएर भगवान्को में नमस्तार करता है। जो श्रीनधाजीर हरपरे चुरानेवाले हैं, नवीन कमल्यी ज्यामल जानिको चुरानेवाले हैं तथा शरणागतीजा (तन. मन. धन) सर्व प्राचित्रां चुरानेवाले हैं, ऐसे चौरोमें प्रथगत्य भगवानको में नमस्तार करता है।

साधुक्रोके पुरुष क्रौर दुष्टोंके पाण्यचित संस्कारोंद्वारा ही उनके शरीरकी प्रकटता हुई थी। जैसा गीना क्रयाय ४ में कहा गया है :—

> अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भृतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामिश्वष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ परित्राणाय साध्नां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे । (शोक ६, ७ ८)

अर्थ'—मै अजनमा च अविनाशीर होने पर भी और सब भूताका ईश्वर होने पर भी, अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी मायासे प्रकट होता हूँ। कव १ जब-जब धर्ममें ग्लानि उत्पन्न होती है, तव-तव मै अपने रूपको प्रकट करता हूँ। क्यो १ साधु पुरुषोका उद्घार तथा दुष्टोका विनाश करनेके लिये मैं युग-युगमे प्रकट होता हूँ।

क्योंकि अपनी शारीरिक चेष्टाओं जनका किसी प्रकार कर्तृ त्व-अहंकार नहीं था इसीलिये जिन्होंने उनकी चेष्टाओं से द्वेप किया, भगवानको उन चेष्टाओं का पाप स्पर्श न करके उन द्वेपियों को ही पापका स्पर्श हुआ। तथा जिन्होंने उनकी चेष्टाओं से राग किया, उसका पुण्य भगवानको स्पर्श न करके उन पुरुषों को ही पुण्य भागी होना पड़ा। ईश्वरकोटिको छोड

कर अन्य जीवकोटिके युद्धानयोगियोंके साथ भी इसी नियम का सम्प्रन्थ है।

श्राशय यह है कि राग-द्वेप श्रोर पुरुय-पापका सन्वन्य केवल कर्तृ त्व-श्रहंकार ही है। जिनमें कर्तृ त्व-श्रहंकार जात्रत है उनको ही राग-द्वेप,पुरुय-पापके साथ वधना पडता है श्रोर जिन में कर्तृ त्व-श्रहंकार जात्रत् नहीं उनका राग-द्वेपिटि साथ कोई वन्धन नहीं। स्वय भगवान् तथा ये। गियोमें जानके प्रभावमं कर्तृ त्व-श्रहंकार सर्वथा गिलत रहता हैं, प्रभी लिये उनको राग-द्वेप श्रोर पुरुव-पापका स्रशे श्रमम्भव है। क्यों कि वहाँ राग-द्वेपि का श्राधारभूत कर्तृ त्व-श्रह्कारका ही श्रभाव हे, फिर् त्रावार विना श्राधेयकी स्थिति कसे हो १ उनकी प्रामासमात्र चेष्टा गोमें श्रम्य पुरुष जो राग-द्वेप कर्त हैं, वहीं श्रपने राग-द्वेपद्वारा पुरुव-पापके वन्धनमें श्राने हैं। जेने युधिष्टिरकी वज्ञालामें दुर्योशन जलमें स्थल श्रोर स्थलमें जलकी विपरीत भावनाने प्रजने श्रानानद्वारा त्राप ही श्रमित हुशा था।

जारी —जार-कर्ममे राग पापरूप है, यह नभी शामें हा मत है। क्यों १ इमीलिये. कि इसमें इन्द्रियपगागणाग्य न्यार्थ भरा तुत्रा है। यदि इस गामका सकोच हो हर प्रपनी पत्नीमें ही यह राग पेन्द्रीभूत हो तो पुरुषस्प है। यदि उह कमण त्रौर भी संकुचित होकर पितृ-ऋगसे छूटनेके उद्देश्यसे एक पुत्रकी उत्पत्ति पर ही समाप्त हो जाय तो महान् पुर्यक्ष है। जितना इन्द्रियलोलुपतारूप राग संकुचित होगा, उतना ही पुर्य-रूप श्रौर जितना विकसित होगा उतना ही पापरूप होगा। जैसा मनुजीने कहा है:—

## प्रवृत्तिरेपा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला

अर्थात् भूतोकी प्रवृत्ति भोगोंमे स्वामाविक है परन्तु निवृत्ति महाफलदायनी है। इन्द्रियलो जुपताके सर्वथा अभाव के कारण ही महर्षि ज्यासदेवके द्वारा धृतराष्ट्र, विदुर और पार्डकी उत्पत्ति पापरूप न होकर पुर्यरूप ही हुई।

हिंसा — जो हिंसा अपने पेटकों कब बनाने के लिये या अन्य किसी तुच्छ स्वार्थके लिये की गई है, वह अवश्य पापरूप है। परन्तु हसामें ही यदि उदारतापूर्वक स्वार्थत्याग भरा हुआ हो तो महान् पुर्यरूप है, जैसा एक कहानी के द्वारा पीछे निरूपण किया गया है। राजा के लिये प्रजापालन नीति से अपराधी को दण्ड देना पुर्यरूप है, अथवा धर्मर ज्ञाके लिये युद्ध ठानना परम पुर्य है। परन्तु प्रजापालन नीति तथा धर्मर ज्ञा लच्य न रह कर केवल अपने स्वार्थके ही लिये हिंसा की जाय तो महान् अनर्थ रूप है। जैसे वर्तमान में राजनीति का प्रवाह चल रहा है, क्यों कि वर्तमान राजनीति प्राकृतिक नियमित्द है, उस लिये अवश्य इस नीतिको प्रकृतिक डंडेकी चोट सहनी पडेगी, कोई शक्ति नहीं जो इसकी चोटको रोक सके।

<sup>1.</sup> यह प्रनथ चृदिशराज्यके समय निखा गया था, यहाँ उसी नीति से संदेत किया गया है।

उपर्युक्त व्याख्यामे मिद्ध हुआ कि केवल राग पुरुवका राग से पुण्य और हितु और केवल हैं प पापका हेतु नहीं है प से पाप में किन्तु जिप रागके साथ स्वार्धका रहस्य लगाव है वह राग भी पापस्प और

जिस होपके साथ स्वार्यत्यागका सम्बन्ध हैं वह हूं प भी पुण्यक्ष है। अर्थात जिस रागके साथ स्वार्थत्याग है वहीं पुण्यक्ष हो। अर्थात जिस रागके साथ स्वार्थत्याग है वहीं पुण्यक्ष हो। सकता है और स्वार्थमृलक हो प ही पापमप है। अब वेदानतके इन वचनाकी 'रागसे पुण्य छोरहोप से पाप होता है' उपर्युक्त व्याल्या से केसे समित लगाई जाय ? इसका समाधान यह है —

वेदानत कहता है कि समारमे एक ही पाप है और एक ही पुण्य। पन-प्रापको यावत समारमे भिन्न करके जानना. 'में और हूं, शेप सब समार मेरेसे भिन्न हैं में इस सांद्र तीन हाथकी हहमे ही महदृद हूं', इस प्रकारका परिच्छित-पर हार ही एक पाप है शेप सब पापाकी जड़।

## 'अन्योऽसावन्योऽहमम्मि न म वेढ यथा पशुः।' (श्रुति)

अर्थात् 'वह त्रोर है में त्रीर ह' ऐसा भेद-हिंदुर पुरुष पशुरे समान उद्घ नहीं जानना। त्रीर इस परिण्य-फांभावया त्रभाव होना. यही एक पुरुष हें सह पुर्वे सी मृल। अहंभाव सकुचित होकर टढ़ होगा,यही पाप है। और जिनना-जितना स्वार्थत्याग होगा उतना-उतनाही अहभाव विकासको प्राप्त होकर फैलेगा, यही पुरुष है। जैसे पानी जितना-जितना शीनके सयोग को प्राप्त होगा उतना-उतना ही संकुचित होकर जडता को प्राप्त होगा और जितना-जितना अग्निके संयोगको पायेगा उतना-उतना ही द्रवीभूत होकर विस्तारको प्राप्त होगा। यहाँ तक कि भाप के रूपमें सूदम होकर महान आकाशको घेर लेगा और साथ ही महान् शक्ति संपन्न भी होजायगा। ठीक, इमी तरहसे अहभाव जितना-जितना स्वार्थपरायण होगा, उतना-उतना ही सकु-चितहोकर जडताको प्राप्त होगा और उतना-नतनाही भय-कोधादि श्रासुरी सम्पत्तिका श्रिधकारी होगा। तथा जितना-जितना स्वार्थ-त्यागको धारण करेगा, उतना-उतना ही सूच्म होकर विश्वत होगा और उतना-वतना ही शक्ति, शानित एवं निर्भयता आदि देवी सम्पत्तिका अधिकारी होगा। यहाँ तक कि वह सूस्मताको धारण करता हुआ और आकाशके समान सम्म्ण ससारम व्याप्त होता हुआ सम्पूर्ण संसारके साथ अपनी एकताका अनुभव कर सकेगा और इस प्रकार जीवसे शिवरूप वन जायगा। इसके विपरीत ऋहभाव जितना-जितना जडता को प्राप्त होगा, प्राकृतिक नियमके अनुसार उडटके आटेके समान उतना-उतना ही दु.खोकी चोटे लगना भी स्वाभाविक है। इसी लिये अंभावकी दढ़ता व जडता पापरूप और इसका चीए। होना पुरुयरूप है।

राग हमेशा उन्हीं पदार्थों मे होता है, जिनमे सुखर्बुद्ध होती है और सुखर्बुद्धिके विषय जो पदार्थ हैं, उनमे आत्मवृद्धि करके ही सुखर्बुद्धि होती है। अर्थात् अपना-आपा जान कर ही उन पदार्थोंमे चित्त दिया जाता है, अन्य प्रकारसे तो सुखबुद्धि हो ही कैसे ? क्योंकि आत्मानं भिन्न प्रन्य होते पटार्थ सुखरूप व प्रियरूप हो ही नहीं मकता। इसी लिये जुनि ने आत्माको 'अस्ति, भानि, प्रियरूप' वर्णन दिया है। यन, पुत्र, स्त्री यावत् मसारके पटार्थ उसी काल तक हनको सुपदार है, जब तक उनमे आत्मबुद्धि विद्यमान है। जिस न्या उनमें से आत्मबुद्धि दूर होती हैं, उसी नया उनमेंने सुपदार्ग भी कृंच कर जानी है। प्रत्येक प्राणी नित्य ही प्रपन जीवन में इसको अनुभव कर रहा है और श्रुनि भी एना ही पुरार-पुकार कर कह रही है।

'न बारे सर्वस्य तु कामाय सर्वे विधं भवांत आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं स्वति'।

अर्थ:— सब पदार्थिके लिये सब पदार्थिको पार गरी किया जाता, किन्तु अपने ही लिये सब पदार्थिको ध्यार जिया जाता है। इसिलये राग तो अपने रूपसे वेदान्तके लह्यके अनुकूल है, वह किसी तरह भी पापरूप नहीं हो सकता। हाँ, प्रकृति का यह अटल नियम है कि किसी भी परिच्छिन्न पदार्थमें सत्यत्ववृद्धिसे राग, उससे भिन्न अन्य सव पदार्थोंमें द्वेप उत्पन्न कर देता है, जो कि अनिवार्य है। वेदान्त तो यह चाहता है कि दूध तो पिया जाय, परन्तु कुत्ते की खलड़ी में डाल कर नहीं। राग तो किया जाय, परन्तु परिच्छिन्न-दृष्टि से नहीं, विक रागकी समतादृष्टिका विस्तार हो, इसीको आत्मविकास कहते है। परन्तु किया क्या जाय ? किसी भी परिच्छिन्न-दृष्टि से नहीं, विल्क रागकी समतादृष्टिका विस्तार हो, इसीको आत्मविकास कहते है। परन्तु किया क्या जाय ? किसी भी परिच्छिन्न-दृष्टि से नितान-जितना राग संकुचित होगा, उतना-उतनाही द्वेप विकसित होगा और जितना-जितना राग खिकसित होगा, उतना-उतना ही द्वेप संकुचित होगा। अर्थात् जितना-जितना तुच्छतादृष्टि से राग होगा, उतना ही द्वेपकी वृद्धि होगी और जितना-जितना उदारता व विशालता-दृष्टिसे राग होगा, उतना-उतना ही द्वेप का अभाव होगा।

श्रत सिद्ध हुआ कि राग अपने म्यरूपसे पापरूप नहीं है। परन्तु पिरिच्छिन्न-चस्तुका राग, द्वेपको उपजाने करके द्वेषरूप से पाप हे, रागरूपसे पाप नहीं। जितना-जितना रागसंकुचित होगा, उतना-उतना ही द्वेप अविक होगा और उतनी ही पाप की बृद्धि होगी। तथा जितना-जितना राग विकसित होगा, उतना ही द्वेप न्यून होगा और उतना ही पुण्यकी बृद्धि होगी। इसीलिये स्वार्थ-मूलक राग पापम्प और स्वार्थत्यागमूलक राग पुण्यरूप है। क्योंकि म्वार्थ अपने सम्बन्धसे रागको सकुचित व सीमाबद्ध करके द्वेपकी बृद्धि करता है, इसीलिये वह दृपित और पाप है।

श्रासन है। परन्तु विपरीत इसके, जब हम इस हटयगत रागकों किसी एक केन्द्रमें वॉधकर तुच्छ स्वार्थका बन्धन लगा देते हैं श्रीर इसको फैलनेसे रोक देते हैं, तब इसका प्रवाह चलनेसे रक जाता है। इस प्रकार एक स्थानमें ही रोके रखकर श्रीर इसको परिमित बनाके हम इसको श्रपवित्र व गवला कर देते हैं। जैसे नदीका पानी जब एक स्थानमें ही पाल वॉधकर रोक दिया जाय तो उसका स्रोत रक जायगा,साथ ही वह मैला होकर मड़ने लगेगा, परन्तु यदि उसकी पाल तोड़िंग जाय तो वह स्रोत के रूपमें चालु होजानेसे पवित्र व निर्मल होने लगेगा श्रीर साथ ही बहुतसी भूमि उसके प्रतापसे हरी-भरी होजायगी।

## 'चहता पानी निर्मला, खड़ा सो गंदा होय'

इसी प्रकार स्वार्थत्यागमूलक द्वेप इसीलिये पुर्यक्ष है कि वह केन्द्रित रागके तुच्छ स्वार्थी वन्धनको, जिसने रागके प्रवाह को रोककर अपवित्र कर दिया था, तोडकर फैला देता है, उम रागके स्रोतको चाल करके निर्मल वना देता है और बहुतसे हृदय-चेत्रोंको हराभरा करदेता है। इससे सिद्ध हुमा कि स्वार्थ-स्वाग-मूलक द्वेप, द्वेपरूपसे पुरुष नहीं, किन्तु रागकी समताका विस्तार करके रागह्यसे पुरुष है। एक वैराग्यवान महात्माके लिये वैराग्य इसीलिये महान पुरुषक्ष है कि उमने तुच्छ संसार-नम्बन्धी रागके ववनको तोडकर रागकी समताका विस्तार किया है और 'वसुवैव कुटुम्बकम' भावको जाग्रत कर दिया है।

राग-द्वेपसं पुण्य पापका सम्बन्ध किस प्रकारसे कैसा है ? जाव विकासनाद इसकी ज्याख्या की राई। अब प्रकृतिके गुणों निम्मपण के तारतम्यसं पुण्य-पाप तथा आत्म-विकासका कुछ निरूपण किया जाता है। प्रकृतिके राज्यसे जितने भी पदार्थ है, सत, रज छौर तम तीने। गुर्गाका सबसे सम्बन्ध है। गीता छ० १८ में कहा गया है।

न तद्स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्त्रं प्रकृतिजैर्धुक्तं यदेनिः स्यात्त्विभिर्गुगः॥(जीय ४०)

अर्थः—पृथी या स्वर्गमे अथवा देवताओं में एका कोर्र पदार्थ नहीं, जो प्रकृति के इन तीने। गुगोले रहित हो।

श्रशीत पापाण्मं लेकर चारो खानि व चारो वाण्मि जिनने भी पटार्थ हैं, सब इन त्रिगुणोंसे सम्बन्धवाले है। यावन प्रपच जबिक प्रकृति हा कार्य है तो प्रत्ये ह चस्तु ने प्रकृति है नीत. गुणों का रहना भी श्रावश्यक है। तीनों गुणोंसेसे किसी एए गुणका प्रत्येक पटार्थमें विकास होता है, लेप हो हवे रहने हैं, सम्बन्ध तीनों गुणोंका ही बना रहना है। जिन गुणका जिन पटार्थमें विकास होता है, वह पटार्थ उस गुण्याला ही क्या जाना है। पापाण तमोगुणकी गाट प्रवस्थान सम्बन्ध रस्यना है, परना तमोगुणकी इस श्रवस्थाने रहने हुए भी हीरे, मानिए हिंदि प्रकाशके कारण सन्वगुणका विकास देवा जाना है, पर्विक सन्वगुण प्रकाशक हो। पापाणमें भी जीय माना गण है है।

होते हुए भी जातिभेदसे बट, पीपल प्रादिसे मन्दर्गार्थी होत-कता होती है।

'अश्वत्थः सर्ववृत्ताणाम्' गी० अ० १०, २६

श्रशीन् 'सर्व वृत्तांमे पीपल मेरी दी विभित्त हैं। सस्वगुण है विभाग सगवान कहा है। गुणों विभाग सगवान कहा है। गुणों विभाग साथ-साथ ही पंचकीण नथा तीन प्यवस्थावों हा भी विभाग होना जाता है। जिस प्रकार तीना गुण प्रत्येक पदार्थ विभाग हैं, उसी प्रकार पचकीश तथा तीना प्रवस्थावों हो। सम्बन्ध भी प्रत्येक पदार्थ तथा प्रत्येक योनिन चना रहना है, केवल कम-कम मे उनका विकास गुणोंके साथ साथ होना रहना है। तीन श्रवस्थावों मे गुप्ति-श्रवस्था नमागुणी. स्वप्न-श्रवस्था रजोगुणी खोर जावत्-श्रवस्था सत्त्वगुणी होती है। तमागुणके लजग जडता, श्रालस्य, प्रमाद श्रोर श्रजान हैं जोकि सुप्ति-श्रवस्थामें मिलते हैं। रजोगुणके लज्ज चचलता, इन्ह्या एवं तृष्णा प्रादि है, जोकि स्वप्न-श्रवस्थामें मिलते हैं। सत्त्वगुणके लज्ज्य दिकाव, प्रकाश, शांति श्रीर ज्ञान है, जोकि जावत-श्रवस्थामें पांच जान है। जैसा गीता श्रव १४ श्रोक १७ में कहा गया है.—

१. पंचकोश नाम—अझमय, प्राणमय, मनोमय. विज्ञानभय और भानन्दमय। स्थूल शरीर जो अन्नके सम्बन्धसे घटता-बटता है 'अन्नमपकोश' कहा जाता है। प्राण व कर्मेन्द्रियों को 'प्राणमयकोश' कहते है। पंचज्ञानेन्द्रियों व मन 'मनोमयकोश' है। पच्चानेन्द्रियों व बुद्धि 'गिज्ञानमयकोश' है। जहाँ बुद्धि का पूर्ण विकास होकर सुख की इच्छा प्रव्वित्त हो आती है वह 'आनन्दमयकोश' है। कोशनाम खन्न के स्थान का है। जिस प्रकार खन्न स्थान से ढकी गहती है, इसी प्रकार आत्मा इन कोशो मे उका हुआ है।

## सस्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानसेव च॥

इस नियमके अनुसार उद्भिज्ञवर्गमें नमोगुण्डे सायन्याय नीनों अवस्थाओं तथा पाँचों कोशों के रहते हुए भी विद्रास रेवत जीण-सुपुप्ति-अवस्था तथा अन्नमयकांग्या ती देखा जाता है। अन्नमयकोशके विकासके कारणही उनके अन्दर हर समाप की कि रेखामें गति वनी हुई है। त्यान रहे कि गुण्, प्रवस्था व गोश कहीं वाहरसे उन योनियोमें अवेश नती करने किन्तु अपूर्णि नियमानुनार अपने अन्दरसे ही उन्हीं अकार विक्थित होने आहे है, जिस अकार बीजमें से कूँपल, टतनी, फल व फलांट प्यरं-अपने समय पर विक्थित होने रहने हैं। होता है। यहाँ उनमे रजोगुएकी अविकताक माथ-माथ स्वन अवस्थाका प्रमार तथा अन्नमय व प्राग्मयकोशके अतिरिक्त मनोमयकोशका विकास भी पाया जाता है। यहाँ उनमें चंचलता का वेग तीत्र गतिसे चल पडता है। जैंमें स्वप्न प्रवस्थामें मन के परिणाम वडी शीव्रतासे होते हैं, वसे ही उनमे यहाँ पाय जाते है। उनका मन एक क्राफ़ लिये भी स्थिर नहीं होने पाता, दिनभर उनमें शारीरिक व मानसिक चेष्टाएँ छानियसिन रूप से वनी रहती है, जोकि नीचेकी योनियो मे मौजूद नहीं थीं। उनमें भूख-प्यानका वेग जोरों पर होता है, वे अपने वज्ञां से प्यार करना भी जानते हैं, एक दूसरेके साथ वैमनस्य भी कुछ देर के लिये ठान लेते हैं, परन्तु स्थायी रूपमें नहीं, जोकि उनमे मनोमयकोश, रजोगुण व म्वप्र-श्रवस्थाके विकास का परिचा-यक है। रजोगु एकी प्रौढता रहते हुए भी जातिभेदसे कपोत तथा मयूरादि योनियो में सत्त्वगुएकी अधिकता देखी जाती है। मनुष्य इनको पालते हैं और इनके द्वारा अनेक कार्य भी लिये जाते है। यह मनुष्ये। के प्रति अपना प्रेसभाव प्रकट करना जानते है, इसलिये रजोगुण होते हुए भी इनको सत्त्वगुणप्रधान कहा जा सकता है। 'वैनतेयश्च पित्रणाम' गी० अ० १० रलोक ३० मे इसीलिये गरुडको भगवानन अपनी विभूति वर्णन किया है।

अरडजयोनिसे निकलकर जीवभावका विकास अव जरायुजयोनिसे होता है। मनुष्ययोनि भी यद्यपि जरायुजयोनि मे ही शामिल है, परन्तु मनुष्ययोनिको छोडकर अन्य चारपायो मे रजोगुणके साथ-साथ सत्त्वगुणका भी विकास ध्यनेमें आता है। यहाँ उनमे अन्य तीन कोशोके अतिरिक्त विज्ञानमय-कोशका भी विकास देखनेमे आता है। अरडजयोनिमे जितनी चिकाका वेग मौजूद या वह अव इनमे नहीं है, किन्तु इनकी गित सापेत दिकी हुई है, यही सत्त्र गुएके निकासका चित्ते। श्रम्य जातिके साथ तथा श्रपनी जातिमे यहाँ प्रनेक श्रमार्न श्रेमका प्रकाश स्थिर रूपसे प्रकट होता है। मनुष्य गो. एनं व श्रश्वादिको पालते है, कुत्ते के द्वारा श्रनेक श्रकार कार्य लिये जाते हैं। वह एक चोकीदारकी ड्यूटी भना भाति पृश्व करता है। वह श्रपने कुटुम्बके मनुष्योंमे तथा प्रन्य मनुष्यामें भली-भाँति पहिचान करता है। कोई चीज इनको दिखनाकर पानीमे फेकी जाय तो वह भट निकाल लाता है। श्रशादिको भी श्रनेक प्रकारसे सधाया जाता है, जोकि चौद्विय विदास (विद्यानमयकोश) के भली-भाँति परिचायक है। इन योनिम जातीय भेदसे गी श्रादि पश्रमें सत्त्वगुणमा प्रतिप्र िपान देखनेमें श्राता है।

साधारण मनुष्य अपने सुम्व-दु खका भली-भाँति पहिचानते है। किस प्रकारमें सासारिक सुख सम्पादन किया जाय ? किस प्रकार सामारिक दु खोमे छुटकारा पाया जाय ? इनके सामान्य साधन भी वह जानता है और करता है। यहाँ वह स्रनेकानेक सांसा-रिक विद्यात्रोका समह करके वुद्धिके विचित्र-विचित्र आवि-प्कार निकालता है। बुद्धिवलसे भाप व विद्युत आदि पर भी अपना अधिकार जमाता है और देश-कालका उच्छेद करता है। अव वह मांढ तीन हाथके अन्दर ही परिच्छिन्न नहीं रह जाता, वरन निराधार-तार (Wireless Telegraphy) के जरिये अपने कानोसं हजारा मीलके शब्द सुनता है। वायुयान आदि के जिर्ये अपने पाँव सैकडो मीलकी रफ्तारके बना लेता है, जो पूर्ण मत्त्वगुरा व पूर्ण वौद्धिक-विकासका परिचय देते है।

इस प्रकार पापाए-योनिसे आरम्भ करके जीवभावका मनुष्ययानिमे पुण्य-पाप विकास प्रकृतिके तले पलटा खाता हुआ मनुष्ययोनि पर्यन्त विकसित हो आया। नोचेकी योनियोमे जीव आपनी-अपनी

प्रकृतिके अधीन था। उसकी खान-पान, रहन-सहन, सोना-जागना, मैं गुनादि सर्व चेष्टा प्रकृतिके अधीन होती थी। कोई चेष्टा अपनी प्रकृतिके विरुद्ध करनेमे वह समर्थ नही था श्रीर न अपनी चेष्टाओं उसका कर्तृत्व-अहकार ही विकसित हुआ था। इमानिय उसकी सब चेष्टाएँ प्रकृतिक अनुकूल ही होती थी, इर्नालिये उन योनियामे अपने किसी कर्मका जुम्मेवारी भी उस पर लाग् नहीं हो सकती थी और वह अपनी चेष्टाओं के लिय किमी प्रकार पाप-पुरुयका भागी भी नहीं बनाया जा सकता था। दृष्टान्तस्थल पर समभ सकते हैं कि सिंहका भोजन केवल मान हे, इसके लिये वह किसी जीव-हिंसाका उत्तरदाता नही टहराया जा सकता प्राकृतिक रूपसे उसके अगोकी रचना ही

इन विषय को सिद्ध करती है। परन्तु मनुष्ययोनिमे प्याकर जीवकी वह उशा नहीं रही, यहाँ उसकी प्रकृति पूर्ण है। नुकी है त्रौर कर्त त्व-श्रहकार पूर्ण रूपमे उदय हो चुका है। एवं वर अर्ज़न के अधीन नहीं रहा, बल्कि अकुतिने विरुद्ध प्रनेक चेष्टाएँ परने में समर्थ है, इसलिये उन पर त्रपनी सब चेष्टा योका पूर्ण र पन वार्थितव (,जुनमेवारी) है। जिस प्रकार शिराकालमें वर नही सब चेष्टार माताके अधीन होती थी इसलिये अपनी चेष्टाया की जुन्सेवारी भी उनपर न रहकर सब सार माता पर ही रहता पा, परन्तु जब बाल्यावस्थासे निकत्तकर मनुष्य योजन जनस्या को प्रात हो चुका, फिर माना पर अब कोई अमोबारी न रह रह श्रपनी चेष्टायोका वह याप जुम्मेवार होता है। इसी प्रकार नीची योनियोमे प्रकृतिके अवीन तानेके कारण जीव पर तपनी चेष्टाच्याका दायित्व न रहकर मनु ययोनिसे पासा व प्रकृतिकी पूर्णताके कारण जीव पर प्रपनी सब चेटापीया भार है। गवर्नमेण्टके राज्यमें भी एना ही नियम देखें हैं जाता है, मनुष्य पर सब प्रकारकी पायन्य। लगाई जानी है, ही की नगरोमें सड़क पर चलनेके लिये दका इंड का उनीय की सर्व साधारणसे किया जाता है, परन्तु यह जही नहीं के सहाज कि उन्हीं सनकों पर चलनेत्राले घोते. बेल पाति यनु में। पर भा मलमृत्र-त्यागके प्रारण मेर्र प्रपत्य किनियन किना स्वयं स्वयं प्राथित यह कि अन्य मेलिसेसे प्रसन्दर्भ है। है। नहीं राम या. इस्तिये भीवमें सुप्रता स्थान के अपनी नहीं की, परन्तु मनुष्य पेनिसं प्यास्य वालन्द्रसार हात पूर्व न्यमं विवान हो चुरा १, इनमें सुर्गा इस्थान, ताल पार्दे । सन्तरी दरेताने, भोनस्त कुल्हें १० १५ १७६ रों दिया है द्या कर्नेट्र शास्त्रे प्रशाहर प्रहा है। अतिहरू सुद्धिति को कि क्या कि स्टूटिंग स्थान के कि

द्वेप स्वाभाविक ही है और राग-द्वेपवृद्धिस पाप-पुरयका सम्बन्ध किस प्रकार है ? यह पृष्ट ७ से १८ पर वर्णन कर छाये है। इस प्रकार सुखकी इच्छासे कर्तृत्व-अहकार व राग-द्वेप हृढ़ होजानेके कारण जीव मनुष्ययो नेम पुर्य-पापसे वन्धा-यमान होता है, परन्तु अन्य योनियामे नहीं।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट किया गया कि किम प्रकार जीव-मनुष्ययोगिमे क्सि-किस अवस्थामें कर्म का वंधन नहीं रहता? अधीन निर्विन्नतापूर्वक प्रकट होते हुए वह

मनुष्ययोनि पर्यन्त पहुँच जाता है और अन्य योनियोमे जीव अपने कर्मोका जुम्मवार न होकर मनुष्ययोनिमे क्योकर .जुम्मेवार वनाया जाता है। मनुष्ययोनिमें भी माताके गर्भ से निकल कर जब तक बच्चेका जीवन माताके स्तनपान पर निर्भर है, वह उसकी सुपुप्ति-श्रवस्था है। इससे श्रागे चल कर जव वच्चेके टॉत निकल गये, कुछ-कुछ अन्न खाने लगा, अपने पाँच पर चलने लगा, गुड़ू-गुडियोके खेलोमें अपना चित्त वहलाने लगा, तव वह उसकी स्वप्न-अवस्था है। क्योकि इन दोना अवस्थाओंमें भी इनकी प्रकृति अपूर्ण है, कर्तृत्व-थ्यहंकार व बुद्धिका पूर्ण विकास यहाँ नहीं हे, इस लिये प्राक्त-तिक नियमानुसार उस पर इन दोनों अवस्थाओं में अपनी चेष्टाचोंका दायित्व चारोपित नहीं हो सकता। तथा उन महा-पुनपोका तो कहना ही क्या है, जो सनुष्य-जन्मको प्राप्त कर 'पुनर्पि जनन पुनर्पि मरण पुनर्पि जननीजठरं शयनम्' के भारमे मुक्त हुए हैं। जिन्होंने चौरासी लाखक चक्करसे थक कर अपनी कमर गोल हो है और कर न्वाहकार को ज्ञानाग्नि मे भग्म कर दिवा है।

लाख चौरासीके चक्करसे थका खोली कमर। अव रहा आराम पाना, काम क्या वाकी रहा ? **डाल दो हथियार मेरी राय पुरवता अव हुई।** लग गया पृरा निशाना, काम क्या वाकी रहा ? घोर निद्रासे जगाया सदगुरुने बाह् ! बाह् !! श्रव नहीं जगना-जगाना, काम क्या गको रहा ? मानके सनमं सियाँ मीलाका मेला है यह सब। फिर वर्जे अब क्या मालाना । काम क्या वाकी रहा ? जानकर तोहीद्का मनशा शुवा सब मिट गया । यूँ ही गालोंका वजाना, काम क्या वाकी रहा ? एकमें कसरत व कसरतमे भी एक ही एक है। अब नहो डरना-डराना, काम क्या वार्का रहा १ द्वेत व अईतके सगडमें पड़ना है फिजन। अब न द्रितंको विसाना, काम क्या नाकी रहा है

नेव किञ्चित्यसेमीति युक्ती मन्येत सन्यति । पर्यन्युगायनपूर्णाद्वराहतन्यन अस्वपन्यसम् ॥

ን ጉ<sub>ነ</sub>ብ

प्रलपन्त्रिस्**जन्गृह्वन्नन्गि**षन्निमिपन्नि इन्द्रियागोन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्(गी॰ अ॰४ क्षा॰=,६) यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमाँ ल्लोकाच हन्ति न निवध्यते(र्गा०अ०१= क्षा०९७)

अर्थ--तत्त्वका जाननेवाला योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता, सूँघता, खाता, चलता, मोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, प्रहरा करता तथा श्रॉवोको खोलता व मीचता हुश्रा भी 'मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन्द्रियाँ अपने अथोंमें वरत रही हैं ऐसा मानता है। जिसमे अहंकतृ त्वभाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मोंमें लिपायमान नहीं होती है वह सब लोको को मारकरभी नहीं मारता श्रौर नहीं वॅधता। इस प्रकार मनुष्य-योनिमे भी इन तीनों अवस्थाओं कर्म फल देने योग्य नहीं रहते।

श्रव हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जीवभावके विकास मनुष्येतर चोनियासे । पुण्य गापका असम्भव ओर मनुष्ययोगि मे जीवमा कर्त्वय

का आरम्भ पापाण व उद्भिज्ञयोनि से होने पर भी पुरुय-पापका भार मनुष्ययोनि में ही इतपर लाटा जाता है, वह भी कर्तृत्व-श्रहकारके पूर्ण विकास पर।

श्रहंकारकी यह अवस्था ही जीवके वन्धन व मुक्तिका कारण है। अर्थात् अहकारकी इस जापत्-अवस्थाको प्राप्त होकर मनुष्य चाहे अपने-आपको ज्ञानका अधिकारी बनाकर और अपने श्रात्मस्वरूपको प्राप्त करके श्रावागमनके वन्धनसे छुड़ा लेवे, अथवा पाराविकत्रवृत्तिमें फॅसकर फिर जड़ योनियोको प्राप्त होजाय, यह इसकी इच्छा पर निर्भग है। क्योंकि अब वह अपने क्मों मां जुम्मेवार चन गया है, इसलिये उसके लिये निक्कष्ट कमोंके फलमे जड़ योनियोकी प्राप्ति भी अनियाय है। प्रकृतिका ऐमा

i'

नियम है कि कमों के अनुसारही गुणोशी वृद्धि होती है गोर गुणों के अनुसार योनियोकी प्राप्ती होती है, जैसा गीता गार १४ गोर १८ में भगवान ने कहा है —

ऊर्ध्व गच्छिन्ति सत्त्वेस्था मध्ये तिष्टन्ति राजनाः । जघन्यगुग्रम्चित्स्था अधो गन्छन्ति ताममाः ॥

अर्थात् सत्त्वगुणी पुरुष उर्ज्व लोकोनो जानं हे रजेगणी मध्यमे अर्थात् मनुष्य लोकमे रहने हे जीर तामनी पुरुष अथोगति तिर्थगादि (बीट, पश्चादि ) योनिको प्राप्त होने हे ।

दोनां अवस्थात्रोकी प्राप्ति प्रव इपने प्रवीन हे प्रोर होना मार्ग यहीं से सार भ होते हैं। प्रत्यार यापि प्रमु-पवियोग भी विद्यमान है, अहकारके विना भूत्य-पान र म राजी निज्नि का साधन, इत्यादि ज्यानारकी सिद्धिती वर्ग ने की परस्य उनमें छहकार प्रभी जायत-एवस्याको प्राप्त नहीं गुणा, परिव म्बद्दतुलय है। जिस प्रकार मनुष्यके लिये व्याग्यरं गां। जिहे हार वसी पुरानपापके संस्तार उत्पक्त प्रश्ने उत्तरे उत्पन्न ततु नहीं होते. जिस प्रकार चालराव पामें किये गय गुनागुन कर है तिये राज्यकी त्योरसे बालपरे उपर कोर पविन्य की लाउँ। पित किया जाता, उसी प्रकार इस निर्फेश कि गेरिस हैंसे का पर का विकास स्वप्न-नवस्या तह ही परिनिय रासक ना साह सा किसी दायित्वरे भागी गाँ। हो रहते। इते दर १ १०० हेतु नो तब हो जबिम वे सम्यान या उत्तर परे एके, नार अपूर्णताके मारणाचीर अर्जुस्मा महत्रे स्माप्त सारा गान उनके क्यों सरकारकों ही करता गरी कर के कि कि उनको प्रवक्ती वैतिनिते हैं होगा प्राप्ताप 🐃 🕶 चय मनुष्यन्येर्गनको असलको है। से एक यह १००० मर्त् हैं, पानी मेहीत हैं जन हैं जुन है. "र पदार इसकी योग्य कतार राज्य है है

है और इसको स्वतन्त्र करके स्वतन्त्रताका प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसिलये अव इसकी इच्छा है कि चाहे वह अकृति-माताके परिश्रमको सफल करता हुआ, प्रकृति-माताकी संवा करता हुआ तथा इसके अनुकृत वर्तता हुआ स्वार्थत्यागद्वारा रागकी समता को सम्पादन करके 'वसुधैव कुटुम्वकम' भाव उपार्जन करत हुआ निरन्तर सुखको प्राप्त होकर आवागमनके फन्दसे अपने-आपको छुडाले, क्यांकि प्रकृतिकी सम्पूर्ण चेष्टा इसी निमित्त थी, अथवा प्रकृति-माताका अनादर करके और उसके प्रतिकृत चलकर अनियमित प्रवृत्ति और अनर्गल भोगवासनाकी ध्रथकती हुई अग्निकी सामग्री उपार्जन करके दीपकमे पतङ्गके समान अपने-आपको भस्म करले और इस प्रकार आसुरी सम्पत्तिका अधिकारी वनकर अपने लिये चौरासी लाखका चढ़र तैयार करले। ऐसे आसुरी सम्पदावान्की क्या गित होगी १ सो स्वयं भगवान् गीता अ० १६ में यूँ वर्णन करते है।

अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृत ।:।
प्रमक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥
आत्मसम्माविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेना।विध्यूर्वकम् ।
अहङ्कारं वलं दर्षं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।
मनात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यद्धयकाः ॥
तानहं द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
चिपाम्यजसमशुभानासुरोष्वेव योनिषु ॥

s अर्थात् सम्पूर्ण पृथ्वी ही हमारा कुटुम्ब है।

त्रासुरी योनिमापन्ना मृहा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कान्तिय ततो यान्त्यधमा गतिम् ॥(शोकप्रस्ते -०)

अर्थ:--अनेक प्रकारमे भ्रान्तचित्तवाले अञानीजन माहजाल में फर्न हुए छौर विषय-भोगों स खालक अपवित्र नरकमें गिरते है। ऐसे पुरुष अपने-आपको है। श्रेष्ट माननेवालें टेंडे. यन व मानकं मदसे भदान्वित दस्भ करके विविसे रहित प्रतकार की पूजाके लिये नाममात्रके यद्योको करते है। अहकार यल, यमएड, काम और काब करके युक्त हुए एक-इनरेक निना करनेवाले अपने शरीरमे तथा दूसरे देहोंमें स्थित सुक अन्त-र्याम देवसं द्वेप करने हैं। ( अर्थान वे यह नहीं जानने कि व्यपने शरीर तथा प्रतिपत्ती शरीरमें एकही यन्तर्थामीरेव है। उसको न जानकर ध्यर्थान जलबुद्धिका त्याग कर नरग-रिन शरीरमें ही सत्यस्य-युद्धि रस्पकर जो विष उगना जारता है वह जन्तमे त्यानेको ही चरके रहेगा। ऐसे पुरुष की ज्या गित होगा ? )। उन द्वेष करनेवाले क्य नीच पुरवेको मैं जोर अगुम जामुरा रानियोमें हा समारमें फेर जना हु जर्मार कृकर-शुकर वीनियोको प्राप्त करता है। है हुन्तीपुर वि सह पुरुष जनम-जनमभे ही पालुको पोनिपाली प्राप्त की कर गाउँ सुनतो न पागर नंत्य गतियोगे हा पाने ।

निक्कि यह कि विकास तथा सनुष्योति एस उन्हें पत्ति रा लिख पर नराला है कि पर त्यानुने रूप के ति है सरका भयभीन रहतर हजी सम्बद्धान क्या ने तस पर तीर तथा लायगी विकास हो देशियार जनार । स्थान है है ता कि पर्वतार की देशि पूर्व विकास करें है स्थान कारों के पर के योगिने तह है है है है है है है है नी स्थे नी स्टार्ट के जियों है है है है है है है है है लोहे करके लोहा काटा जायकता है, उसा प्रकार अहकारके द्वारा ऋहकार छोर बुद्धिके द्वारा बुद्धि काटी जामकती है, अर्थान मत्त्वगुणी अहङ्कार व बुद्धिके द्वारा ही राजिनक व तामिसक अहंकारादि काटे जासकते है, परन्तु यह सब कार्य बुद्धिकी पूर्णताको पाकरही होसकता है। श्रव कुछ सामान्य रूपसे यह दर्शाया जाता है कि किस रूपसे मनुष्य नीचसे नीच योनियो को और किम रूपसे ऊँचस् ऊंच योनियोको प्राप्त करनेमें ममर्थ है। यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार बचा श्रपनी माताकी सेवा पाकर ही यौवन अवस्थाको पात होता है। जब उसको मल-मुत्रादि की कोई सुधि नहीं थी, तब माताने उसके लिये नीचसे नीच कार्य भी किया है, चाडाल तकका धधा भी उसके लिये प्रेम से धारण किया है, रातो जागती हुई उसके कप्टको न सहकर आप उसके मूत्रमें शयन किया है और उसको सूखेमे सुलाया है। जब बचा नन्हा-सा होट निकालकर रोने लगा तो माताका हृदय भी उसके दु खको न सहकर द्रवीभूत हो आया है। इसके प्रतिकारमे युवावस्था पाकर अव उसको यह कर्तव्य है कि वह अपनी माताके अनुकूल चलकर उसके परिश्रमको सार्थक करे, इसीमे उसके लिये भलाई है। यदि वह माताके अनुकूल न वरत कर उसके विपरीत चलेगा तो अवश्य उसको यम-यातना सहनी पड़ेगी, इसमे सन्देह नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति-माताने श्रपने जीवरूपी वालकको पापाग-वृत्तादिकी जडावस्था से उठाकर, जब कि वह सर्वथा दीन-हीन दशाको प्राप्त था और इसको किसी प्रकारमे कोई ज्ञान ही नहीं था, क्रम-क्रमसे निर्विन्नतापूर्वक अपनी गोटमे लालन-पालन करते हुए मनुष्य-योनि प्राप्त कराके और सर्व प्रकारकी योग्यता प्रदान कर युवावस्थाको प्राप्त करिवया है। अब इस अवस्थामे जीवके लिये एकमात्र कर्तव्य यही है कि वह प्रकृति-माताकी आजामे

चलकर और उसकी प्रसन्नता प्राप्त करके उसके कठिन परिश्रम को सार्थक करे और परमपितासे मेल पाजाय, क्योंकि प्रकृति का सम्पूर्ण व्यवहार इसी निमित्त था। प्रकृति-माताने इसको मुक्त करानेका भार तो अपने सिरपर ले ही लिया हे और इसमे कोई सन्देह नहीं कि वह इसको मुक्त कराये विना न त्राप विश्राम लेगी श्रीर न इसको ही चैन से वैठने देगी। इसके विपरीत यदि इसकी वाल वेटड़ी जडतापूर्वक ही रही छ। र माताका अनादर ही किया जाता रहा तो अवश्य यह माता कात्तीरूपसे विकरालम्बरूप धारण करके इसको नीचसे नीच योनियोंमे फैके विना भी न रहेगी। जैसा गीता अ० १६ स्रोक १६ से २० में वर्णन किया गया है और इसी प्रसङ्गमें पीछे पृ० ३०, ३१ पर निरूपण कर आये हैं। अब यह जीवकी खुशी हैं कि चाहे ठोकरे खा-खा कर पिट-पिट कर सीधे मार्ग चल पड़े, चाहे पहले विना कुटे-पिटे ही अपने रास्ते पर आजाय। इसमे अच्छा तो यही है कि पहले ही सीधे रास्ते पर आजाय जिससे मार तो न खानी पड़े।

प्रकृति ही परमात्माका कानृन है जोिक बड़ा कठोर है।

प्रकृतिका अटल | इसको किसीका लिहाज नहीं, जो इसको

क्रियम | सेवा करते हैं उनके लिये यह भवानीहिष
से दर्शन देती है और शिवस्त्रक्ष्मसे मेल करा देती है, परन्तु
अनादर-करनेवालोको यह कालीहिषसे मर्दन किये विना भी
नहीं छोड़ती। पृत्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नज्ज्ञादि जिसकी कलाकौशलसे शून्यमे दिके हुए हैं। जिसके भयसे पवन चलना है,
जिसके भयसे सूर्य नियमित समय पर कॉण्ता हुत्रा निर्ज़
आता है, जिसके भरसे अग्नि, इन्द्र तथा मृत्यु दौड़ते रहने हैं।
जिमका चलाया हुआ काल-चक्र दिन, रात, पन, माम, पर्-एनु
तथा नवस्तरके हुपमें पुरम रहा है। नमुद्र छाठों पर किसके

कटाच्से नृत्य करता रहता है छोर नियमित समय पर ज्वार-माटेके रूपमें उसकी लीलाका दृश्य दिखला जाता है। आकाश को शू यता, वायुको ग्यन्दता, अग्निको उज्याता, जलको द्रवना, पृथ्वाचो कठोरता उसकी ही प्रदान की हुई हैं। नारांश, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जिसके इंशारेसे ससारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा ल र-क्रियांको करते हैं, उस प्रकृति-माताके अनुकृल चल कर ही र मुख्य अपने-आपकी प्रकृतिके वन्धनसे छुड़ा सकता है; अन्यथा इसके वन्धनसे छुटना असर्भव है। जिस प्रकार किमी नदीके अपरसे रेलगाड़ी निकालनी मजुर हो तो पानी को बहाबका रास्ता देकर और पुल बनाकर इसके अनुकृल चलकर ही निकाली जा सकती है। जलकी प्रवाह रोक कर हजार उपार्थ कर देखो, क्या कार्यसिद्धि की जा सकती है ? शिक इसी प्रकार मनुष्य प्रकृतिके अनुकृल चलकर ही प्रकृतिके वन्धन से छुट सकता है।

यहाँ प्रश्न होता है कि प्रकृतिकी अनुकूलेता 'किसमे है श्रीर प्रकृति चाहती क्या है ? विचारसे देखा' जाता है कि जब जीव किसी प्रकारसे धंन-पुत्रावि वाहा 'पढार्थीकी प्रकड़कों ' अहण करता है, अथवा शरीरसम्बन्धी मान-वड़ाईकी प्रकड़ करता है, इसी समय उसंका वातावरण दु.खं, शोक श्रीर चिन्तासे परिपूर्ण होजाता है। प्रकड़के कारण ही क्या 'वर्तमान श्रीर क्या भावी दोनों कोल ही इस जीवके विरुद्ध किटवद्ध होकर खड़े होजाते है। वर्तमानमें तो श्रनेक भूनसमुद्धाय इस जीवके प्रति प्रकड़के कारण शत्रुतामें वर्तने लगते है श्रीर भविष्यत् मे उन कर्माके फलस्पमे श्राधिवैविक शक्ति ईस जीवके विरोध में दुं: व्यमय फलभोग सुगानके लिये सशक्त खड़ी होजाती है। वर्तमानमें जो भी दु.खं जीवको प्राप्त होरहा है, उनके मृलमें कि व्यवक्रपमें एकमात्र कारण यही होसकता है कि इस जाव'

न् भून प्रथवा निकटवर्ती वर्तमान कालमे किसी प्रकार पकड को यहण किया था, इसके सिवा अन्य कोई कारण न हु रा है न होगा,। इसमें मप्ट हैं कि द्याध्यातम (द्याधि-त्याधित।प) श्रं विदं व श्रं धिभूत त्रिविध-ता पोंकी 'प्राप्ति एकमात्र पकड कर्के ही है। जिननी पकड़ अधिक होगी उतने ही ताप भी अधिक होंगे, जिननी पकड़ कम होगी उतने ही ताप भी कम होगे और ज्रम् ही पकडका परित्याग किया जायगा, त्यूं हो इसका वाता-वर्ग मुंख-शान्तिमय होजायगा और तीना ताप भी पीठ दिखाते होंगे। भगवान् दत्तात्रेयने अपने २४ गुरुवोमे ईल (चील) पत्ती को भी अपना गुरु बनाया है - जोकि एक मांसका दुकडा 'लेकर श्राकाशमें उडी जारही थी। उस मासके दुकड़ेको देख ईलसमुदाय इंस म चिरोधके लिये, खड़ा होगया आर इसको नोच-नोच खान लगा। ज्यूं ही इसने मामके दुकडेका परित्याग किया त्यूँ ही नव पित्रयान इसका पीछा छोड दिया और यह सुखसे विचरने लगी। इससे स्पष्ट है कि जिस-तिस प्रकारसे त्यागको अर्नुसर्ग करना, इसीमें प्रकृति की अनुकूलता है श्रीर प्रहणका अनुसरण करना, इसीमे प्रकृतिकी प्रतिकृत्तेता है।

" उपयुक्त रोतिमे १पप्ट' हुआं कि त्यागमे ही प्रकृतिकी अनुकूलता है और संवेत्याग ही प्रकृतिका ध्येय और अनितम लिइय
है। वहीं प्रकृतिको विश्वाम है और वहाँ पहुँचकर ही प्रकृतिके
वन्धनमें छुटकारा है। इसी उद्देश्यको सम्मुख रख कर प्रकृति
न, 'जैसा पीछे 'वर्णन किया जाचुका है, जोवको पापाण व
उद्भिज्ञादिकी जडयोतियोसे उठाकर क्रम-क्रमसे तमोगुण 'व
रजोगुणं'को 'गर्लाते हुए पञ्चकोशके विकासद्वारा' मनुष्ययोनि

<sup>।</sup> शारीरिक व मानसिक दुख। २ गृह, नक्षत्र वु अग्निज्लादि-जन्य दुख। ३ मनुष्य-पृश्वादिजन्य दु;ख।

माणित करनी है और सत्त्वगुणके विकासद्वारा मनुष्यमें बुद्धिकी पूर्णता प्रनान करनी है जिससे उसको सुख-दुःख, हानिलाम और पुण्य-पापादिका ज्ञान होने लगा। बुद्धिकी पूर्णताको प्रनान करके यद्यपि प्रकृतिने तो अपने कर्तव्यकी पूर्ति करनी है, जीवको स्वतन्त्रता प्रनान करनी है और अपनी जुम्मेवारीसे हाथ उठा लिया है, परनेत बुद्धिकी इस पूर्णता व स्वतन्त्रता की प्राप्त करके मनुष्य अवश्चिपने व्यक्तिगत स्वार्थकी पकड़ वन्दर की भाति कर वैठा है, इसीकी पूर्तिमें लग पड़ा है और यही जीवनको लह्य मान वैठा है। न इसकी छोड़ना चाहता है और यही जीवनको लह्य मान वैठा है। न इसकी छोड़ना चाहता है और वही जीवनको लह्य मान वैठा है। यब प्रकृतिका मनुष्य पर तकाजा है कि वह क्रमक्रमसे अपने तुच्छ तमोगुणी स्वार्थोकी विल दे और इस प्रकार स्वार्थत्यागपरायण हुआ अन्ततः अपने परिच्छिक अहंको ही स्ली पर चढ़ा दे और जीवसे शिवरूप में आहंद होजाय। यही प्रकृतिका मुख्य ध्येय है।

यद्यपि प्रकृतिका धेय इस प्रकार परम त्यागमें ही है, तथापि प्रकृतिका आश्य यह है कि त्याग अधिकारीके, अधिकारानुसार हो, अधिकारको उल्लाइन करके नहीं। जिस प्रकार अधिकारानुसार उचित मात्रामे खाया हुआ भोजन ही हमको वल देसकता है और अधिकारिवरुद्ध अधिक मात्रामे सेवन किया हुआ असत भी विपरूप हो जाता है, इसी प्रकार अधिकारानुसार उचित मात्रामे त्यागस ही हम वल प्राप्त कर सकते है और इस त्याग-वलमे वलवान होकर हम और अधिक त्यागकी विल देनमें समर्थ हो सकते हैं। इस रीतिसे वलसे वल प्राप्त कर सकते हैं। इस रीतिसे वलसे वल प्राप्त कर सकते हैं। अदि अधिकार व मात्राका निरादर करके हमने अनिधकार उना त्याग भी किया तो भी हम उससे वल प्राप्त कर सकते हैं। यदि अधिकार व मात्राका निरादर करके हमने अनिधकार उना त्याग भी किया तो भी इस उससे वल प्राप्त कर सकते हैं। विल उनिक उल्टा निर्वल होने की संभावना होगी।

जिम प्रकार रोगोंके लिये उचित मात्रामे दिया हुआ सखिया रोग-निर्हेत्तिमे सहायक है और अमृत है, परन्तु अधिक मात्रामे देने पर वहीं सखिया उसके रोगकी वृद्धि करके उल्टा उसकी दुर्बल कर देगा, इसी प्रकार अधिकारानुसार स्वार्थत्यागकी विल देते हुए सर्वत्याग सिद्ध करना, इसीमे प्रकृतिकी अनुकूलता है और इसीप्रकार प्रकृतिके अनुकूल चलकर प्रकृतिके बधनसे छूटना हो सकता है, यहीं सर्व धर्मीका रहण्य है। इसीलिये भगवान् ने गीताके अन्तमे अर्थवाहु होकर स्पष्ट कह दिया है —

श्रेयान्स्वधमी विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कमं कुर्वन्नामोति किल्विषम्।। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमिप न त्यजेत्। सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनामिरिवावृताः॥ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति सन्यसे। मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति॥

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्।। 🔧

स्वभावजेन कौन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा।

श्रर्थं.—श्रच्छी प्रकार श्राचरण किये हुए दूसरोके धर्मरं अपना गुगरिहत धर्म भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि स्वभावसे नियत किरं हुए कर्मको करता हुश्रा मनुष्य पापको नही प्राप्त होता। इसलिरं है कौन्तेय। दोपयुक्त भी स्वाभाविक वर्म नही त्यागना चाहिये क्योंकि आरम्भमें धूम्रसे ,श्राग्नके, सहस्य ,सभी कर्म किसा निका होते हो है। हे अर्जुन ! जो श्रहंकारक

वशीभूत हुआ तू ऐसा मानता है कि 'में युद्ध नहीं करूँगा' -यह तेरा मिध्या ही 'हठ है, क्यों के प्रकृति तेरको चलात्कारसे पुद्धमें जोड़ देगी। स्वभावसे अपने स्वकमोंसे बँधा हुआ हे कुन्तीपुत्र । जो तूं अपने स्वकर्मको न करनेकी इच्छा करता है तो भी वो तेरेको वलात्कारसे करना ही पढ़ेगा।

11.5 ा अर्थात् जिस प्रकार धूमकी निर्शत करके -अग्नि निर्धुम हो सकती है, इसी प्रकार प्राकृतिक महोप कर्म करते करते भी मेनुष्य निर्दोप हो सकता है। आश्य यह है कि तमोगुण व रजोगुण का भी अपने अपने समय पर मनुष्यमे विकास होना आवश्यक है और कर्मके द्वारा ही उस गुएका वेग त्याग किया जा सकता है। अर्थात् इस राणके वेगको कर्मद्वारा ही निवृत्त करके, स्त्वगुण में आकृड हो सकते हैं, अन्य कोई उपाय गुणत्यागका नहीं है। दृष्टान्तरूप से देखा जाता है कि निवृह्म तमोगुणको शयनके द्वारा ही इर किया जा सकता है, यदि हम त्यामह करे कि शयन के विना ही तुमोगुरा दूर हो तो असम्भव है। इसी प्रकार भगवानका कथन है कि यदाप सर्व ही कमें आरम्भमें धूम्रसे अग्निके समान दोपसे बाइत है, तथापि स्वामाधिक कर्मका त्याग न करे, क्योंकि, इपर्युक्त, रीतिसे, कर्मके द्वारा ही. गुणका वेग दूर करके निष्कर्मताको प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृतिके राज्यमें कर्न तो श्रेपने स्वरूपसे टोपयुक्त है ही, एक कर्म एक के लिये एक अशमें गुणरूप होगा तो किसी दूसरेके लिये श्रंथवा किमी वृसरे अशमे उसका वीपयुक्त भी होना : प्रास्तरी है, दैसा 'श्रागे आत्मविकासकी पॉच श्रे शियोंके प्रसंगर्मे निरूपश् किया जायगा। यद्यपि ऐसा है फिर भी श्रपने स्यामाविक कर्म-हारा ही तमोगुणादिके वेगका त्याग करके मनुष्य सत्त्वर्गुणमें त्रारुढ हो सकता है और तत्र ज्ञानद्वारा गुण-क्रमके वन्यनसे

भक्त हो 'सकता है'। अभिप्राय 'यह कि सत्त्वगुरंग कहीं वाहरसे इसमे प्रवेश नहीं करेगा, स्वल्क नवह 'इसके अन्दर ही है और रज-त्म-गुणोंके नीचे व्या हुआ है, रज-तमका वेग' निवृत्त'होने पर सत्त्वगुण इसके अन्दर्भ ही विकसित हो अधिगा, जैसे फूलके मिछे ही फला है, फूल, निकल, चुकने, पर फुल, अपने-आप निकल त्याता है। इराका-त्याशय यह (नहीं कि स्वाभाविक सदोप कर्मीका प्रवाह जानु ही रक्खा जाय, बल्कि, आशय, यह है कि जिस-प्रकार एक मुँहजोर घोड़ा सवारके, हाथमे हो किन्तु, इसके स्राधीन न हो तो उसको लाहिये कि उमप्र सारूड होकर उसी के कुलपूर थोडा उसको चलावे, फिर चाबुक लगाकर उसको स्रपने मार्गपर ले आवे। इनी प्रकार इधर स्वाभाविकदोपयुक्त कर्मके -वेगको थोड़ा क के द्वारा नितृत्त करे, किन्तु चित्तमे उसको समूल नष्ट करनेका ध्यान रक्खे, श्रीर उधर प्रकृतिके मृजुकूल वरताव करता हुआ; जैसा पीछे वर्णन किया, जाचुका हैं, ऋधिकारानुसार, त्यांगका वल अन्दर भरे। इसी प्रकार स्वा-भाविककर्मके आचरणमें भगवान्का आशय है। अत सिद्ध हुआ कि प्रकृतिके अनुकूल चलना ही पुरुष है, धर्म हे और इसके विपरीत चलना ही पाप है, अधर्म है। क्या व्यवहारिक, क्या पीरमॅार्थिक, क्या शारीरिक, क्या मानसिक नभी प्रकार की उन्नतियोके साथ मक्तिका सम्बन्ध है। हप्रान्त रूपसे देखा जा सकता है कि पशु-पिचयोमें खान-पान, रहन-महन, मैथुन र्खादि सव शारीरिक चेष्टाएँ प्रकृतिके अनुकृत होती है, इनीलिये वे प्राय स्वस्थ रहते हैं। उनके लिये प्रकृति ही एक वै . है जो कि उनके। स्वाभ्ध्यकी .जुम्मेवार्रहै। परन्तु मनुष्ययोनिमे आकर नीव शाय शाँरोरिक व मार्नीलक चेंद्राओं में प्रकृतिके नियमकी तोंडता रहता हैं, यही उसके त्रितापोस वपनेका एकमात्र हेतु है।

अकृतिरूपी चौकीवार हर समय जीवके सिरपर खडा हुआ। अकृतिका अन्य - उँचे स्वरसे पुकार-पुकार-कर कह रहा अटल- नियम है, "आगे बढ़ो, पीछे हटो"। अर्थात् जव

तक तुम अपने उद्दिष्ट स्थानपर न पहुँच लो, मार्ग में किसी भी Point (प्वाइंट, स्थान) पर खंडे रहनेकी तुमको इजाजत नहीं हो सकती। यदि तुम त्रागे वढ़नेसे इन्कार करते हो तो तुमको पीछे हटना ही पड़ेगा। श्राशय यह कि जवतक तुम अपने अन्तिम घेयको प्राप्त न करलो, तब तक वीचके किसी पड़ाव कों ही उद्दिष्ट स्थान न मान वैठों और वहीं डेरे डाल देनेकी भूल न करो, क्योंकि सरायको है। घर बना बैठोगे तो वहीं तुमको कोई टिकने न देगा, इसलिये आगे अपने घरकी ओर बढ़ो तो अच्छा, नहीं तो डडे मारकर पीछेकी ओर फैक दिये जां ओगे। इससे उत्तम यही है कि कुछ काल यहाँ विश्राम करके त्रागे चलने का ध्यान रक्खो, जिससे पीछे तो न धकेले जात्रो। इस प्रकार यद्यपि इन वीचकी सरायोमे से गुजरना तो जरूरी है, परन्तु डेरे डाल देना भयनायक है। जिस प्रकार नदीका प्रवाह पहाड़की जड़ भूमिसे निकलकर पहाड़ी सागीसे शीवता से गद-गद करता हुआ समुद्रमे मिलने के लिये मेंदानमे आता है। मैदान मे आकर इसकी गति मन्द व टिकी हुई होती है, यहाँ यदि-इस प्रवाहको पाल लगाकर आगे वढ़नेसे रोक दिया जाय तो यह प्रवाह उसी स्थान पर खड़ा नहीं रह सकता, इसको पीछे टक्कर मारकर हटना पडेगा अथवा किनारे तोड़कर-इधर-उधर गहुं मे पानी फैलकर सूख जाना होगा। ठीक इसी भाँति जीवरूपी नदी का प्रवाह ऋषिचाकी गाढ़ सुपुप्तिऋवस्था पाषाग्-वृत्तादि- जड योनियोंसे निकलकर ब्रह्मरूपी समुद्रमे मिलनेके लिये चला है। पहाडी मार्गमे प्रवाह जिस प्रकार-तीव्र गतिसे चलता है छौर वहाँ यह रोका नहीं जानकता, इसी प्रकार स्वेदज, अंदज,

ज योनियों में जीव-विकासकी गति प्रकृतिके ऋधीन होनेसे

कान-कान रही श्री श्री श्री श्री स्वती है, वहाँ इसके प्रवाह की गित रोकी नहीं जा नकती। परन्तु जाप्रत श्री श्री मनुष्य- यो निमं प्राक्तर पंचकी गां य ती नों श्री व्या श्री के विकास के शारण जीव स्वतन्त्र हो जाता है श्री यहाँ उसकी गींत मन्द्र हो जाती है। श्री यदि उन प्रवाहकों आत्मविकास द्वारा श्री विवास ने को जायगा तो श्री वश्री इसकी टक्कर खाकर पी श्री जा यो नियो में लोटना पड़ेगा, त्राथवा शास्त्रमयो हा है कि नो रों को नो इकर सासारिक विषय है पी गड़ हो में गिरना पड़ेगा। जिस प्रमार जल गड़ हो के श्री व्या है, इसी प्रकार शास्त्रमयो हा स्वा स्वा त्यान करने के कारण जीव प्रवाह के लिये प्रकृति है। स्व श्री श्री विवास से है विवास करते हुए नष्ट-श्री हो जाना जकरी है।

तस्माच्छास्तं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यविधतौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहेसि।। (गी० अ १६ श्लो २४)

ऋर्थ —इसिलये कार्य-श्रकार्यका व्यवस्थामे शास्त्र ही तेरे लिये प्रमाण हैं, शास्त्रोक्त विधानको जानकर तू कर्म करने के योग्य हैं।

यद्यपि जीवकी उपाधि श्रविद्या मिलन-सत्त्वप्रधान होनेके कारण तमोगुणी है, इमिलये मनुष्ययोनिमे जड़ताका प्रकट होना तो स्वाभाविक ही है, परनतु इस जड़ताका स्थिर रहना पाप है। मनुष्ययोनिमे श्राकर जीवका पुरुपार्थ यही है कि इस श्रहमावरूपी जड़ताको, जोकि साढ़े तीन हाथके टापुमे घरकर वैठी हं, शनै: शने सोपानक्रमसे विस्तृत करके प्रवृत्तिसे निवृत्तिमे श्रोर हनसे वेहनमे समाप्त कर दिया जाय। यदि वह इस

प्रकार इमका विस्तार करनेसे रकता है, तो जैसाकि उपर चर्चा की गई है, उसको टक्कर खाकर पीछे हटना ही पड़ेगा और निकृष्ट योनियोमे यात्रा करनी ही पड़ेगी। चारो वर्णों और चारो खाश्रमोंकी मर्यादा जीवप्रवाहके तटोको सुन्द बनाये रखनेके लिये ही थी, जिससे जीवप्रवाह इधर-उधर किनारं। को न तोड़कर सीधा अपनी गतिसे चलता हुआ ब्रह्मसमुद्रमें मिलकर प्रवृत्तिसे निवृत्तिमे और हदसे वेहदमें समाप्त हो जाय। इसीलिये वर्णाश्रम धर्मका लक्षण शास्त्रकारोने इस प्रकार किया है।

#### प्रवृत्तिरोधको वर्णो निवृत्तिपोषकश्राश्रमः

श्रर्थात् वर्णेधर्म प्रवृत्तिको आगे बढ़नेसे रोकता है, यानि विपयप्रवृतिको हद्मे रखता है और आश्रमधर्म निवृत्तिका पोषण करके उसको आगं वढाता है। वास्तवमे विचारसे देखा जाय तो विपयप्रवृत्ति भी विषयनिवृत्तिके लिये ही है। प्रवृत्ति विना तो निवृत्ति ही कैसी ? इस प्रकार वर्गाधर्मका उद्देश्य भी 'गुड-जिह्वान्याय' से निवृत्तिमें ही है । जिस प्रकार माता अपने रोगी वालकको कटु श्रोपिध पिलाकर उसका रोग शान्त करना चाहती है। वचा श्रोपिधकी कटुता सुनकर उससे भागता है तो माता उस नादान बच्चेको बहुलानेके लिये अपने हाथकी एक अगुलीमें चुपकेसे गुडका रस लगा लाती है और वज्रेके मन्मुख दूमरी अँगुली श्रोपधिमें डुवोकर उसकी दिखाती है कि देख, श्रोपिय कटु नहीं, मीठी है। परन्तु चटानेके समय श्रोपधिवाली श्रंगुली न चटाकर गुडके रसवाली श्रॅगुली चटा देती है। वाम्तवमं माताका श्राशय गुढ चटानेमे ही नहीं विन्क कटु श्रोपिय पिलाकर उसका रोग शान्त करनेमें हैं। ठीक इस प्रकार श्रुतिमानाने भोग-रोगमे रोगी अपने जीवस्पी पुत्र के प्रमृत्तिरूपी कप्टके निवारग्वे लिये विषय-प्रवृत्तिको गुड-

जिह्वान्यायसे रचा है। वास्तवमें श्रुतिमाताका आशय निवृत्ति-रूपी कटु श्रोपधि पिलाकर उसका रोग शान्त करनेमे ही है, न कि प्रवृत्तिरूपी कीचड्मे फॅसाये रखनेमे। यह नियम है कि जहाँ-जहाँ जिननी-जितनी प्रवृत्ती है वहाँ-वहाँ उतनी-उतनी ही सकीर्णता व कुपणता है ज्योर जहाँ-जहाँ जितनी-जितनी निशृत्ति है वहाँ-वहाँ उतनी उतनी ही उदारता है। तथा जितनी-जितनी कृपणता व संकीर्णता है उतनी-उतनी ही ऋहभावकी जडता हैं और जितनी-जितनी उदारता है उतनी-उतनी ही श्रहभावकी द्रवता व विस्तरिता है। इसीलिये जितनी-जितनी प्रवृत्ति है उतना-उतना ही पाप व दु.खं श्रौर जितनी-जितनी निवृत्ति है उतना-उतना ही पुरुय व सुख है। प्रवृत्तिमे भी जहाँ कहीं किसी अश मे पुराय मिलता है तो केवल निवृत्तिके संयोगसे ही, केवल प्रवृत्ति अपने स्वरूपसे कदापि पुरुयरूप नहीं हो सकती।

इस प्रकार प्रकृतिका जीव पर मनुष्ययोनि प्राप्तिके पश्चात् तथा प्रवृत्तिमार्गेशी पॉच श्रेणियॉ

प्रवृत्ति व निवृत्तिभेद | तकाजा है कि वह जिस अधिकार पर स्थित है उससे आगे चलकर आत्मविकासकी श्रोर श्रयसर होता हुत्रा, 'वसुधैव कुटुम्ब-

कम्' रूपी पूर्ण समताको प्राप्त कर ले। इस सम्बन्धमे जितने भी साधन हो सकते है उनको दो भागोमे विभक्त किया नासकता है (१) प्रवृत्तिमुख (२) निवृत्तिमुख । निवृत्तिमुख साधन वे हो सकते हैं जिनके द्वारा मल-विचेपादि दोपोंको दूर करके अन्तः करणकी निर्मलता उपार्जन की जाय और इस प्रकार राग के विषय जो संसारसम्बन्धो पदार्थ है, जिन्होंने हृदयगत गुग को सीसाबद्ध करके उसके विस्तारका निरोध किया हुआ है, उस परिच्छिन्न रागको विवेक-वैराग्यद्वारा तोड्कर रागकी समता सम्पादन की जाय। जैसा इसी लेखमे राग-द्वेपके प्रसंग से पीछे पू. ७ से १८ पर वर्णन किया जा चुका है, यह मार्ग

निवृत्तिमुख होनेसं सत्त्वगुणप्रधान है। यझ, दान, तप नथा शास्त्रिके यावत् विधिरूप कमें परम्परासे वैराग्यकी उत्पत्तिमे सहायक है। उनका आशय केवल वैराग्यकी और लेजानेमे ही है,इसलिये प्रकृतिके अनुकूल होनेसे वे सभी पुरयरूप है। जितना-जितना जो साधन वैराग्यकी उत्पत्तिमे निकटतर है उनना-उतना वह अधिक पुरुयरूप है। यज्ञ, दानादिक तथा यावन् विधिरूप कर्म शुभ सकाम भावनासे किये हुए निष्काम-भावकी उत्पत्ति में सहायक है, निप्काम-भाव भक्तिकी उत्पत्तिमें सहायक है छौर भक्तिके द्वारा ही वैराग्य का प्रादुर्भाव सम्भव है। इस प्रकार यह क्रम-क्रमसे अधिक पुरुषरूप है। प्रवृत्तिमुख सावन वे है, जिनके द्वारा प्रवृत्तिका सकोच न होकर प्रवृत्तिके विस्तारके साथ-साथ स्वार्थत्यागद्वारा ऋहंभावका विस्तार किया जाय । यह सार्ग रजोग्रापप्रधान है इस मार्गमे भी प्रवृत्तिका अपनी अवधिको प्राप्त करके निवृत्तिमे वटल जाना आवश्यक है। वास्तवसे प्रत्येक विधिरूप प्रवृत्ति अपने गर्भमे निवृत्तिको धार्ग किये हुए होती है, जोकि परिपक होकर निवृत्तिमे परिणत हो जाती है। जिस प्रकार फल वड कर श्रीर पक कर वृज्ञसे आए ही बुट जाता है, इसी प्रकार प्रवृत्तिका भी वढ़ कर श्रौर पक कर छट जाना जरूरी है। टोना ही मार्ग अपने-अपने अधिकारा-नुसार उत्तम है मुख्य व गौण नहीं कहे जा सकते। अब इस प्रवृत्तिमार्गका सत्तेपसे निरूपण किया जाता है, इस मार्गके श्रतसारी मनुष्योको पाँच श्रेणियोमे विभक्त किया जा सकता है।

प्रथम श्रेणीके मनुष्य वे हैं, जो केवल इन्द्रियारामी है श्रीर प्रथम श्रेणी 'उद्भिज जिन्होंने इन्द्रियोंकी धधकती हुई श्रामन मनुष्य' अर्थात् पंटपाल में विषयरूपी घृतकी श्राहुति देते रहना ही श्रापन जीवनका लच्य बनाया है।

वृट-सूट, मोडा-सीगार, व्हिसकी-ब्रॉडी आदि अनेक भोग्य विपय ही जिनके सुखके केन्द्र वने हुए हैं। इस प्रकारकी सोमाइटीके मित्रोसे मिलकर बैठना और उनकी प्ररान्नताके लिये इपन द्रव्यको लुटा देना, इसीमे चे अपने-आपको कृतकृत्य साने हुए है और यही उनके लिये महायज्ञ है। स्रो-बच्चोको पेटभर रोटी भी मिलतो है या नहीं, इसका उनको ध्यान नहीं। स्नोकी श्रोरसे प्रार्थना की जाती है, "श्राज घरमे घान नहीं रहा, मेरे मर पर दुपट्टा ( ओढना ) फट गरा है, लल्ल्का कुड़ता नहीं रहा, जाडे मारता है" इत्यादि । इस प्रकारके शब्द उनके लिये ऐसे है, सानो एक पके फोड़े पर अगार रख दिया हो। इसके उत्तरमे खूब अपशब्दोसे उस अबलाका म्बागत किया जाता है और किमी-किमी समय तो हाप-पॉवसे भी उसकी पूजा किये बिना उनका सन्ताप नहीं होता, मानी वह अनाथ उनके किसी परमार्थमे विश्वकारक हो गई है। जाति व देशकी क्या दशा है, इस सम्बन्धमे तो उनका ध्यान ही क्या हो सकता है ? हाँ, अपनी सोसाइटीमें उन जातिशिय व देशिशिय सजनो पर खुले कटाच किये जाते है, माना इनकी ट्रिसं ऐसे सज्जन ससार में उत्पन्न होकर केवल भारवाही ही हो रहे हैं, इनकी अपनी दृष्टि से तो उन्होंने संमारका तनिक भी सुख नही उठाया और संसारके सुख उठानेके ठेकेटार एकमात्र यही हुए है। ऐसे पुरुष केवल पेटपाल है, उनको गतिको लद्द्की गतिसे तुलना दी जा सकता है। जिस प्रकार घुमाया हुआ लहू चक्कर तो वड़ी शीवतासे काटता है, परन्तु अपने ही इटर्नगर्ट, इसी प्रकार यद्यपि उनके जीवनमे गति व चेष्टाएँ तो अनन्त होती है, परन्तु अपने ही शरीरके केन्द्रमे, शरीरके वाहर उनके द्वारा कोई गति प्रकट नहीं होती। इसीलिये ऐसे पुरुषेको मनुष्य योनि पाकर भी 'उद्भिज मनुष्य' को उपमा हे सकते हैं। जिल प्रकार

डिक्क् बर्गमे गित तो हैं, परन्तु अपनं ही केन्द्रमें सीधी रेखा में उनकी गित प्रकट होती हैं, स्थानान्तरमें उनकी गितका अभाव हैं, इसी प्रकार इन पुरुषोंमें भी अपनेसे वाहर कोई गित प्रकट नहीं की जाती। पंचकोशोंका विकास होने पर भी ऐसे पुरुप केवल तमोगुगप्रधान हैं और उनकी चेष्टाएँ जड़ी-भूत केवल स्वार्थपरायण होनेसे केवल पापरूप और दुःख-परिगामी हैं।

'अघायुर्रिन्द्रयारामो मोघं पार्थ स जीवति'

अर्थ:—'हे अर्जुन । ऐसे इन्द्रियोंके मुखको भोगनेवाला पाप-आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।' चूँ कि अविद्याका इस जीवके साथ चिरकालीन सम्बन्ध है, इसलिये यद्यपि इस अवस्थाका प्रकट होना तो स्वाभाविक है. परन्तु इसका स्थिर रहना दोषयुक्त है।

द्वतीय थेणी, 'कीट-मनुष्य'अर्थात् कुटुम्ब-पाल् ।

जिल्हा मन्त्र में की दिना न रहकर अब इमने

कुटुम्बके स्वार्थमे अपना हेरा हाल दिया। अब यह कुटुम्बके सुखसे सुखी और कुटुम्बके दु:खसे दु:खी होने लगा तथा कुटुम्बकी हानिको अपनी हानि और कुटुम्बके लाभको अपना लाभ जानने लगा। इस प्रकार अब पेटपाल ही न रह कर कुटुम्ब-पाल वन गया और कुटुम्बमें मान-सत्कार पाने लगा। अब इसकी गति लह्के ममान केवल अपने ही केन्द्रमें घिरी नहीं रह गई, बल्कि अब उसे कोल्ह्रके बैलकी गतिसे तुलना दी जा सकती है। जिस प्रकार कोल्ह्रका बैल अपने ही केन्द्रमें न धूमकर कोल्ह्रके इदं-गिर्ड धूमता रहता है,

यद्यपि दिनभरमे उसके द्वारा अनेक मीलांका चक्कर तो काटा जाता है, परन्तु सायकालको कोल्हूसे वहीं गजभरके फासले पर ही रहता है। इसी प्रकार उसकी गति अपने ही शरीरके स्वार्थ पर निर्भर न रहकर अब वह कुटुम्बके स्वार्थके इर्द-गिर्द चक्कर तो काटने लगा, परन्तु अन्य कुटुम्ब, जाति और देशमे जहाँ कही भी उसके कुदुम्बसम्बन्धो स्वार्थको धक्का लगनेकी सम्भावना होने लगती है वह वहाँ अन्य कुटुम्ब, जाति श्रीर देशके स्वार्थ पर ध्यान न देकर उनके साथ विरोध भी ठानता है। कुटुम्बके रागके कारण उसकी चेष्टाएँ केवल तमो-गुणी न रहकर अब तम-रजिमिश्रित होने लगी। इस प्रकार श्रात्माका किञ्चित विकास होनेके कारण वे चेष्टाएँ यद्यपि किञ्चित् पुरयह्म तो है, परन्तु भ्रान्य कुदुम्ब, जाति श्रौर देशके स्वार्थसे द्वेषवती होनेसं व अधिक पापरूप भी हैं। जिस प्रकार कीटयोनिमे जोवको गति एक स्थानसे दूसरे स्थानमे भी देखनेमे आती है, परन्तु वह फिसलकर पेटके बल ही चल सकता है। इसी प्रकार यद्यपि इसकी गति भी एक स्थानमे ही क्की न रहकर स्थानान्तरमे तो प्रकट हुई, परन्तु कुटुम्बके स्वार्थमे बद्ध रहनेके कारण वह फिसलकर चलने के समान ही है । इसलिये ऐसे पुरुपोको मनुष्ययोनि पाकर भी 'कीट-मनुष्य' कहा जा सकता है।

प्राकृतिक नियमके अनुसार जैस-जैसे उसके कुटुम्बका विस्तार होता है, वैसे-वेसे ही कुटुम्बके विस्तारके साथ-साथ उस विस्तृत कुटुम्बके प्रति आत्मत्वभावका विकास करना अब इसका कर्त्र है। यदि वह कुटुम्बके विस्तारके साथ-साथ आता आदिके कुटुम्बके प्रति आत्मत्वभाव प्रकट करनेस इन्कार करता है तो जैसा पीछे सिद्धान्त किया जा चुका है, इस विकास के प्रवाहको रोकनेके कारण इसको टकर खाकर अवश्य पीछे

हटना पडेगा, जिसके परिणाममें ईप्या-द्वेष भेरव व कालीरूप वारकर इसका रक्तपान किये विना न रहेगे और मानके स्थान पर अपमान इसका स्वागत किये विना न छोडेगा। वर्तमान भारतमे अनेक कुटुम्व इसके ज्वलन्त इष्टान्तस्वरूप है।

श्चात्मविकास अव तीसरी श्रेणीमे प्रकट हुआ। अहंभाव तृतीय श्रेणी, 'पशु- अपने शरीर तथा कुटुम्ब तक ही बिरा मनुष्य' अर्थात् न रहकर द्यव आगे वढ़ा और जाति में जातिनेमी हेरा जा लगाया। खब जातिका म्वार्थ ही इसका अपना स्वार्थ है, जातिका लाभ ही इपका लाभ और

ही इसका अपना स्यार्थ है, जातिका लाभ ही इपका लाभ और जातिकी हानि ही इसकी अपनी हानि। इस अकार कुटुम्बमे ही मानपात्र न रहकर अब यह जातिमे मान पाने लगा। अब इसकी गति लहु व कोल्हुके सदृश्य ही न रहकर आगे वढ़ी, परन्तु सीवी गति अव भी न हुई, जहाँ अन्य जाति च देशके स्वार्थके साथ इसके जातीय स्वार्थको धक्का लगनेकी सम्भावना हुई, वहाँ तत्काल यह अन्य जाति व देशसे विरोध ठाननेको तत्पर हुना। इमलिये अन इसको गतिको छकडे के बेलसे तुलना देमकते हैं। जिस प्रकार छकड़ेका बैल, एक हायरके अन्दर ही न वृमकर, जैसे-जैसे मडक वॉकी-टेढी जाती हे वैसे-वैसे ही अपनी धीमी चालमे चला जाता है, सडक होडकर नहीं चन सकता, इसी प्रकार इसकी गति भी कुटुस्व के स्वार्थ तक ही विरी न रहकर जिधरको जातीय स्वार्थ ले जाता है उधरको ही स्विचा चला जाता है किन्तु जातीय व्यक्ति साक हो इनर स्वतन्त्र नहीं चल सकता । जिस प्राप्तर पणुकोमें जिनकरर चलना नो नही रहा, परन्तु फिर भी वे सब प्रारमे प्रकृतिके बन्यनमे ही हैं, स्वनन्त्रता चार उनरी रोर्ड चेष्टा गरी है। समनी, इसी प्रकार ऐसे पुनर्पी ने जारिय स्वार्थमें पर ने रे राग्या 'पणु-मनुष्य' की नुलना

दी जा सकती है। यद्यपि ऐसे सज्जनोंके द्वारा जातीय सुधारका यहत-सा कार्य सम्पादन होता है, परन्तु अन्य जाति व देश के लिये उनके द्वारा वहुत कुछ हानि की सम्भावना भी हो सकती है। इस प्रकार उनकी चेष्टार अधिक रजोगुणी होनेसे रागके अधिक विस्तारके कारण अधिक पुण्यक्तप तो हुई, परन्तु अन्य जाति व देशके साथ देपक्तप होनेसे पापक्तप भी है, केवल पुर्यक्तप नहीं।

वर्तमान भारतमे जातीय सुधारका कोलाहल वहुत कुछ मचा हुआ है। प्रति वर्ष अनेक प्रकारकी जातीय कान्फ्र स होती हैं, परन्तु जाताय सुधार वैसा देखनेमे नही आता। इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि ऐसे सुधारकलोग प्राय दूसरी श्रेणीके होते है जिनका अहमाव कुरुम्व तक ही परिमित रहता है, जातिके अन्दर उनका अहंभाव अभी विकसित नहीं हुआ और वे कुदुम्बसम्बन्धी स्वार्थ से ऊँचे नहीं उठे । ऐसे पुरुषाद्वारा यथार्थ रूपसे जातीय सुधार होना असम्भव है, वलिक कुछ बिगाड और जातीय द्वेपकी सम्भावना भी की जा सकती है। जिस प्रकार एक क्रकेंके द्वारा न्यायावीश का कार्य चलना श्रमस्थव है, इसी प्रकार इनके द्वारा जातीय सुधार होना कठिन है, क्योंकि अभो उनका आत्मभाव जाति में विकसित नहीं हुआ, विलेक अभी उनका आत्मत्व कुरुम्ब तक ही परिमित है । अर्थात् अभी कुरुम्ब को ही वे अपनो आत्मा माने हुए है, जातिको उन्होने श्रमी श्रपनों श्रात्मा ही नहीं जाना। यह नियम है कि सुधार हमेशा श्रापेका ही किया जा सकता है, श्रात्मित्र वस्तुका तो सुधार ही कैसा ? इसलिये जिस वस्तुके साथ जव तक आत्मसम्बन्ध स्थिर न हो ले, तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। जिन पुरुषोमे छुटुम्व तक ही आत्मभाव संकीर्ण

है, उन संकुचित चित्तोंद्वारा जातीय सुधार कैसे सम्भव हो सकता है ? जातीय सुधारके लिये तो उतना ही उदारचित्त होना आवश्यक है, जितना तीसरी श्रेणीवालेको होना चाहिये। अत्मविकास अव चौथी श्रेगीमे पहुँचा और जातीय

पदवाच्य मनुष्य' अर्थात् देशभक्त

चतुर्थश्रेणी, 'मनुष्य स्वार्थ पर ही निर्भर न करके अब देश का स्वार्थ ही इसका अपना स्वार्थ होगया। अहंभाव जातिके छन्टर ही घिरा न

रहकर तीव्र गतिसे आगे वढ़ा और देशके साथ सम्बन्ध पा गया। अव वह देशकी हानिसे दु खी व देशके लाभसे सुखी होने लगा और इस प्रकार देशमे मानपात्र होगया। ऐसे पुरुषोंमे उदारता भलकने लग पड़ती है और उनका द्वेपभाव लुप्तप्राय हो जाता है। संसारमे उनका व्यक्तिगत, कुटुम्बगत श्रीर जातिरात कुछ भी स्वार्थ न रहकर एकमात्र देशकी उन्नति व भलाई ही लच्य रह जाता है। उनका खान-पान, चाल-चलन, रहन-सहन, वल्कि शारीरिक स्थिति भी केवल देशके लिये ही होती है. अपने लिये नहीं। ऐसे महापुरुप वास्तवमे धन्यवाट के पात्र हैं, जिनका 'मैपन' साढ़ तीन हाथके टापुमे घिरा न रहकर व्यापक देश ही जिनका अपना शरीर वन गया है। ऐसे ही सज्जनोके द्वारा देशका कल्यामा सम्पादन होता है। परन्तु जहाँ अन्य देशोंके साथ उनके देशसम्यन्धी स्वार्थकी टक्कर होती है, वहाँ वे अन्य देशोंके साथ द्वेप भी ठानते है और प्राय ऐसे अवसर भी आते हैं कि अपने देशके लिये रक्त की नदियाँ वहाई जाती है श्रीर पृथ्वीतल रक्तने सिंचन किया जाता है। ऐसे पुरुषोकी गति अब छकड़के समान न रहकर मोटरगाडीकी समताको प्राप्त होगई। जिस प्रकार मोटर वडी नीव गनिमें दौड़ती है और सैकड़ों मीलेंका राखा घंटोंसे काट लेती है, परन्तु चलनी है सङ्क्षं अनुसार ही, जिथरको सडक

चक्कर काटके जातो है उसके अनुसार हो उसको चलना पडता है, सीधी रेखामे इसका चलना असम्भव है। ऐसे ही इन महापुरुपोकी गित भी आत्मोन्नितको सड़क पर बड़ी तीन्न गित से तो हो रही है, परन्तु जिधर उनको देशस्वार्थ खींचता है उधर ही चक्कर लगा कर उनको चलना पडता है। उनकी चिष्टाओं अधिक उदारता तथा अधिक रागका विकास होने से उन्हें सत्त्वगुणी कहा जा सकता है। इस प्रकार उनकी चेष्टाएँ अधिक पुण्यक्तप तो है, परन्तु केवल पुण्यक्तप अब भी नहीं। अन्य देशों के स्वार्थसे द्वेषवती होने करके वे पापक्तप भी है। ऐसे महापुरुपोंमें ग्वार्थत्याग व उदार भावकी अधिकता के कारण केवल उनको ही 'मनुष्य-शब्दवाच्य मनुष्य' कह सकते हैं।

पिछली तीनो श्रे शियोमे कम-क्रमसे स्वार्थत्यागरूप आतम-विकासका प्रकट होना तो उत्तम है, परन्तु इनमेसे किसीमें भी टिके कर मनुष्यकी गतिका रुक जाना प्रकृतिको मान्य नहीं है। यदि प्राकृतिक नियमके विरुद्ध इन मध्यवर्ती किसी श्रे शीमें ही अपनी गति निरुद्ध कर दी जायगी और आगे बढ़ने से संकोच किया जायगा तो अवश्य ही उस मनुष्यका अध-पतन होगा, वह वही खड़ा न रह सकेगा। हष्टान्तस्थल पर देख सकते हैं कि जातीय-भक्त-पुरुप यदि किसी एक जातिमें परिच्छिन्न रहकर अपनी गतिको रोक देता है, उसीमे घर कर बैठता है और अपने जीवनके उद्देश्यकी वहीं पूर्ति मान बैठता है तो उसके द्वारा अनेक प्रकारके जातीयविष्लव प्रकट होने लगते हैं। जैसा आये दिन सनातनधर्म, आर्यसमाज व जैनधर्म आदिके परस्पर बैमनस्य देखनेमें आते हैं। हिन्दू, मुस्लिम और सिख आदि जातियोमें परस्पर सैकडो जानोका रक्त इसी नियम के अधीन वहाया जाता है कि वे इन मध्यवर्ती सरायोको ही अपना घर मान वेठे, आगे वढ़नेसं संकोच कर लिया और वहीं कमर खोल दी। यदि वे इन सरायाको ही अपना घर माननेकी भूल न करके वही अपनी कमर न खोलते और समभते कि घर इससे आगे हैं तो इस प्रकार जातीय-विप्लव प्रकट होनेका अवसर ही न मिलता। आये दिनके समाचार-पत्र इसके साची है, जिसके परिणाममे रागकी वृद्धिके स्थान पर द्वे पष्टिद्धि होने लगती है। यदि वे जातीय-स्वार्थ पर ही अपन लच्यकी पूर्ति न मान वैठते तो उनके द्वारा अन्य जातियासे द्वेप प्रकट न होता, बल्कि अन्य जातियोमे भी प्रेमका विकास होता और उनकी गति आगे वढ़ जार्तः। देश-भक्त-पुरुप देशस्वार्थ में ही परिच्छित्र रहकर यदि अपना गतिको रोक देता है तो उसके परिणाममे अनेक प्रकारके राष्ट्रविप्लवाका प्रकट होना जरूरी है इस विपयमे वर्तमान इज्जलेएड इसका ज्वलन्त दृष्टान्त है। इस देशके निवासी यद्यपि देश-प्रेमी तो है, जो कि चतुर्थ श्रेशीका पवित्र कार्य है, परन्तु माथ ही अपने देशके लिये जौकके समान " अन्य वेशोका रक्त चूसनेमें भी चतुर है। यही कारण है कि भारत, मिस्न, श्रायलैंग्डमे जागृति हो श्रायी है श्रीर इड्जलैंड की उन्नतिका सूर्य मध्याह पर पहुँच कर ढ़लना आरम्भ हो गया है। कुदुम्बपाल्की चर्चा तो इस सम्बन्धमे पहले ही की जाचुकी है तथा पेटपाल्की तो चर्चा ही क्या है ? वास्तवसे वात तो यह है कि 'एक देशीय स्वार्थ' यह शब्द व अर्थ प्रकृतिको मान्य है ही नहीं। स्वार्थके नामसे तो चाहे वह किसी श्रेगीका भी क्यों न हो, यह नाक-भौ ही चढ़ाती रहती है। स्वार्थके नामसे तो इसको चौका ही फरना मंजूर है। परन्तु किया क्या जाय ? जब तक परिव्छिन्न- ऋहं कार किसी भी अशमे मौजूद है, स्वार्थ से सर्वथा छुटकारा भी कैसे हो सकता है ? जब तक हम अपने

श्रापको परिच्छिन्नहरसे कुछ श्रीर जानते हैं श्रीर श्रपनेमें भिन्न प्रपंचको कुछ श्रीर समभते हैं तो श्रनुकृल-प्रतिकृल ज्ञान का प्रकट हो श्राना स्वभाविक ही है श्रीर यही श्रज्ञान है। फिर श्रनुकृलमे राग व प्रतिकृलमे हे पका प्रादुर्भाव होना भी जहरी है। तदनन्तर रागसे पुष्य प्रहे पमे पाप श्रीर पुष्यसे सुख व पापसे दुख तो कही गया ही नहीं। एकके श्रानेसे दूसरे सभी श्रपने-श्रपने ठिकाने श्रा ही जाएँगे। इसीलिये तो श्रुति का ढिंढोरा है:—

#### अन्योऽसावन्योऽहमस्मि न स वेद यथा पशुः

अर्थ:—'मै और हूं, वह और है' ऐसा जो जानता है, वह पशुके समान कुछ नहीं जानता। यहीं भेट दृष्टि एक रोग हैं रोप सब रोगोकी जड। आत्म-विकासकी सब श्रे िएयाँ नो इन अहभावकी जडको निकालनेके लिये पत्ते-डालियों के नोउने के समान निमित्तक्प ही थी, न कि पत्ते-डालियों नोडकर ही सन्तोप कर लेनेके लिये। जड निकले बिना तो पत्ते-डालियों का फिर फूट आना आवश्यक ही है। इसी प्रकार अहभावकी जड निकाले विना ही कक जाना और इस निमित्तकों ही परि-एाम समभ लेना तो प्रकृतिको किसी तरह भी खीकार हैं ही नहीं।

श्रित्मविकास पञ्चम श्रेणीमे प्रकट होकर श्राप्त अपनी पद्धम श्रेणी, 'देव श्रिनिवको प्राप्त होगया श्रोर उत्तरा मनुष्य' अर्थात तत्त्व- श्रात्मभाव हदसे निरालकर बहुद में वेता पहुँच गया। तरद्वीमे जलके स्मान

मय भूतोमे श्वित अपने द्यातमाको देख-देख यद वह विकर्णि हो रहा है, सर्वात्मेक्य दृष्टिले (प्रथान सब मेरी कि प्रान्ता है) ध्यपने नाना रूपोको देख-देख समुद्रके समान दलन रूप के घोर आनन्द्रके टाटे सार कर है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईचते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः (गी० अ०६ २६)

भावार्थ —योगयुक्त समदर्शीपुरुप सर्वत्र ही सव भूतोंमे स्थित अपने आत्माको सान्ती रूपसे और आत्नामे स्थित सव भूतोको विवर्त रूपसे देखता है। अर्थात् जिस प्रकार रस्सीमें सर्प, दर्ख व माला अदि प्रतीतिमात्र है, परन्तु रस्सीको उनका कोई स्पर्श नहीं, रस्मी अपने आश्रय केवल उनकी प्रतीति करा रही है और आप ज्यूंको त्यूं है, इसी प्रकार आत्मा अपने त्राश्रय सब भूतोंकी प्रतीति कराता हुत्रा त्राप निर्विकार रूपसे ज्यूँका त्यूँ स्थित है। अत्र उसका परिच्छिन्न-अहकार तत्त्व-विचारद्वारों ज्ञानाग्निसे जल कर भुने बीजके समान रह गया है जो कि फलके योग्य नहीं रहा। अथवा जली रस्सीके समान होगया है, जो कि यद्यपि आकारको धारण किये हुए है परन्तु वन्धनकी सामर्थ्य नहीं रखता। अव सब श्रे शियोंमे वही अपना खेल खेल रहा है, किन्तु वास्तवमे सव श्रे णियोंने अतीत है। मंसारमे प्रव उसका न कोई व्यक्तिगत म्वार्थ है, न कुटुम्बगत, न जातिगत ही कोई म्वार्थ है और न देशगत। वह तो अव 'म्वार्थ' शब्द व अर्थसे परे परमार्थ रूपसे म्थित है। सव न्वार्थ उमीमे सिद्ध होने हैं परन्तु वास्तवमे वह सव स्वार्थां से दूर खड़ा हुआ है।

नैव तस्य कृतेनार्थी नाकृतेनेह कथन।

न चास्य सर्वभृतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥(मी.अ.३ श्लो.१८)

श्रयी:—इन मंसारमें उम पुरुषके लिये कुछ किये जाने में भी कोई प्रयोजन नहीं है श्रीर न किये जानेमे भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा उसका सम्पूर्ण भूतोंमें कुल भी म्यार्थ का सम्बन्ध नहीं है, अर्थात् आकाशके समान वह भूतोंमें असंग रूपसे स्थित है। सब कुछ उसके द्वारा किया जाता है, परन्तु उसमें कुछ नहीं किया जाता, अर्थात् सब कुछ करता हुआ भी कर्र त्व-अहंकारके गलित हो जानेसे वह कुछ नहीं करता।

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशो । नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन कारयन् ॥ (गी० अ० ५ छो० १३)

भावार्थ.—नव द्वारवाले शरीररूपी घरमे स्थित योगयुक्त पुरुप निश्चयसे सर्व कर्मोका त्याग करके, अर्थात् 'इन्द्रियां अपने विपयोमे वर्तती है, मेरेमे उनका कोई स्पर्श नहीं' ऐसा तत्त्वसे जानता हुआ अपने सचिवानन्दम्बरूपमे स्थित हुआ निस्सन्देह न कुछ करता है और न कुछ करवाता है।

श्रव उसका मम्पूर्ण भूतोमे न किसीसं राग है न द्वेप, यहाँ तक कि रागसे भी न राग है श्रीर द्वेपसे भी न द्वेप। वह तो श्रव राग-द्वेपसे छूटा हुआ सम्पूर्ण मनोवृत्तियोका श्रात्मभावसे स्वागत कर रहा है। सब राग-द्वेषोंसे सत्ता देने-वाला वही है परन्तु वास्तवमे सव राग-द्वेपोंसे परे है।

- (१) ज्ञः सचिन्त्योऽपि निश्चिन्त सेन्द्रियोऽपि निरिन्द्रियः। सबुद्धिरपि निर्वुद्धिः साहंकारोऽनहंकृतिः॥ (अष्टावक गीता)
- (२) प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाएडव। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचिति॥ उदासीनवदासीनो गुर्णेयों न विचाल्यते।

# गुगा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते॥

(गी० अ० १४ श्लो २२,२३)

श्रथं:—(१ तत्त्ववेता ज्ञानी पुरुप चिन्तायुक्त दिखायी देने पर भी चिन्तातीत है, इन्द्रियवान् होने पर भी इन्द्रियातीत है, वुद्धियुक्त होने पर भी वुद्धिसे परे हैं तथा श्रहंकारयुक्त होने पर भी श्रहंकारसे दूर खड़ा है। श्रथीत् वुद्धि, चित्त व इन्द्रियाँ इन सवका सान्ती हुशा इन सवसे श्रसंग है।

(२) हे पाण्डव! सत्त्वगुणसे प्रकाण, रजोगुणसे प्रवृत्ति तथा तमोगुणसे मोह उत्पन्न होता है। तत्त्ववेत्ता पुरुप इन तीनों गुणोंके प्रवृत्त होने पर न द्वेप करता है और न इन निमृत्त हुए गुणों की इच्छा करता है। (क्योंकि वह अपनी आत्मामें इन तीनों गुणोंका कोई लेप नहीं देखता)। वह तो एक साज्ञी के सदृश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा चलायमान नहीं होता है। किन्तु गुण अपने गुणराज्यमें वर्त रहे है, ऐसा समफता हुआ अपने परमात्मस्वरूपमें अचल रूपसे स्थित रहता है और उस स्थितिसे विचलित नहीं होता!

किसी प्रकारका स्वार्थ न रहनेसे अव उसके लिये कोई सड़क व गति न रह गई, सड़क तो स्वार्थके साथ थी जो कि इसको अपनी श्रोर खींचती थी। श्रव वायुयानके समान सम्पूर्ण वायुमण्डल ही इसके विहारके लिये नन्दनवन है। वास्तवमे मव गतियाँ उसके द्वारा सिद्ध होरही है, परन्तु वह सब गतियोंसे रहित मन्दराचलके जमान अचल है। इस प्रकार उसकी चेष्टाओंको केवल गुणातीत कहा जा सकता है, यद्यपि मव गुण उसीके द्वारा वर्त रहे हैं, परन्तु वास्तवमें वह मव गुणोंसे अतीत है।

तत्त्ववित्तु महावाहो गुणकर्मविभागयोः।

गुणा गुणेषु वतन्त इति मत्त्वा न मज्जते ॥(यी० अ० ३ क्षो २८)

श्रर्थः -हे महावाहु। तत्त्वको जाननेवाला योगी गुण व कर्मके विभागमे 'गुण अपने गुणोमे वर्तते हैं' ऐसा मानकर श्रासक्त नहीं होता, श्रर्थात् गुण श्रोर कर्मामे सान्नीरूप से वतता हुआ भी कमलदलके समान निर्लिप रहता है।

यहां त्रवस्था पुण्य-पापसे रहित केवल पुण्य त्रीर सुख-दु.खसे रहित केवल सुख है।

> सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। असक्तं सवभुच्चैव निर्भुणं गुणभोक्त च॥

> > (गी० स० १३ श्रो १४)

भावार्थ.—सव इन्द्रिय व गुणोंको प्रकाश करता है, किन्तु वास्तधमे वह सव इन्द्रियोंसे छूटा हुआ है, सवका भरण-पोषण करता हुआ भी वह निर्तेष है और सव गुणोंका भोका होकर भी वास्तवमे सव गुणोंसे अतीत है।

पुरय-पाप, सुख-दुख, गुर्ण-इन्द्रिय, गित व चेष्टा इत्यादि तो प्रकृतिके राज्यमे हो अपना प्रभाव जमाये हुए थे और कॉटेके समान खटकते थे तथा प्रकृतिका सम्बन्ध परिच्छिन्न-अहंकार तक ही था। अव उसने तत्त्विचारद्वारा सिहके समान परिच्छिन्न-अहंकारके पिजरेको चूर-मूर कर दिया और प्रकृतिके राज्यसे लंघ गया। सर्वातमेक्यभावना (सब में हो हूं) की आँधी जो वेगसे चती तो प्रकृति व अहंकारको तृर्णके समान उडा ले गई। अब उसने प्रकृतिके रूपको ज्यूका त्यूँ जान लिया और प्रकृतिकी कर्लाई खुल गई। वास्तवमे तो प्रकृतिने पुरुष के रिमानेको यह नाना खेल रचे थे और उसको अपनी कलाओं

में मोहित किया हुआ था। परन्तु जब पुरुपने प्रकृतिकी वास्त-विकताको जाना तो पता भो न चला कि वह कहाँ गई। जिम प्रकार नटनी, जब तक उसकी अमिलयत नहीं जानी जाती, तब तक भाँति-भाँतिके ग्वाँग बनाके भ्रमित करती रहती है, परन्तु जब उसकी असिलयत जान ली जाती है तो ऐसी छुपती है कि मूह भी नहीं दिखाती।

दिखाया प्रकृतिने नाच पूरा,
सिलेमें छड़ गई अहह ! सितम है।
गलत गुफ्तम शिकायतकी नही जा,
मिलो आ पुरुपमें अदलो करम है।।

अर्थात् प्रकृतिने अपना पूरा नाच दिखाया और अपने नृत्यके पुरक्षारमे वह म्ययं उड गई, यह वड़ा शोक है। कवि फिर संभल कर कहता है कि मैंन भूल की, शिकायतका कोई अवसर नहीं, क्योंकि प्रकृति अपने नृत्यके पुरक्षारमे ख्य पुरुषसे अभेद पा गयो। यही तो उसका पुरकार था और यही! न्याय, कि जिससे उपजी थी उसीमे लय हो गई। यही पुरुपकी कृपा है कि उसने अपनेमे प्रकृतिको एक कर लिया।

माराश, सांसारिक पुण्य पापने मिश्रित है, मांमारिक सुख उपसंहार डु:खस यमा हुआ है, मासारिक राग है पसे मना हुआ है। कोई कर्म पुण्यरूप नहीं हो मदना, जिसके साथ ग्वार्थत्यागका लगाव किसी भी श्रममें मीजूद न हो। श्रथीन् किसी कर्मको पुरुषक्प बनानके लिये न्वार्थत्याग होना जरूरी है। ग्वार्थत्यागकी मात्रा जितनी श्रविक होगी, जना ही पुष्य श्रविक होगा। जिनना ग्वार्थीय श्रविक हह किया जायमा, जन्मी हा पापका युद्धि होगा।

स्वार्थत्याग पुरायरूप क्यों है तथा म्वार्थ पापरूप क्यो है ? इस विषय पर विचार करनेसे ज्ञात होगा कि मंसारका मूल कारण एकमात्र परिच्छिन्न-ग्रहकार ही है। एक, निर्विकार, ग्रपरिच्छिन्न, सत्यस्वरूप परमात्माको आवर्ण करके, उसको दबाकर उसके स्थान पर जब सविकार, परिच्छिन्न, मिथ्या छाहंकार डेरा जमाता है, तभो सब अनर्थ आन उपस्थित होते है। वह सत्य-स्वरूप भेला कब सहन कर सकता है कि उसकी अनन्तता को नष्ट-भ्रष्ट ितया जाकर एक तुच्छ ग्रहंकार उसका ग्थान महरा करे। वह तो अपने सिवाय किसीको देखना ही नहीं चाहता। इधर यह तुच्छ अहंकार उसकी अनन्तताको सान्त में वदलने पर तुला हुआ है और मिथ्याके नाचे इस सत्य को दबाना व छुपाना चाहता है। अब भला यह सत्यकी अनन्त स्टीन मिथ्या व तुच्छ ऋहंकारके नीचे कैसे दवाई जा सकती े हैं ? भारीसे भारी अञ्जिनोको भी आतिशवाजीके अनारदानों की भॉति दुकड़े-दुकड़े करके उडाये विना यह वस न करेगी श्रीर जब तक यह स्टीम विल्कुल आजाद न होजाय जीवको कभी चैन न लेने देगो । इमी सिद्धान्तके अनुसार, चूँ कि स्वार्थत्यागमूलक कर्म इस अहंकारके ढक्कनको ढीला व पतला करते है जिससे उस सत्यश्वरूपी स्टीमको आजाद होनेका अवकाश मिलता है अर्थात् उसकी अनन्तताका विस्तार होता है, इसी लिये इसका परिणाम पुर्य व सुख है। तथा स्वार्थमूलक कर्म श्रहंकारके हक्कनको इह व मोटा करते हैं, जिससे अान्तरिक सत्यस्वरूपी रटीम इस ढक्कनको अपने उपर देखना नहीं चाहती और इसे फैकती हैं तथा सूईके समान अपनी वोत्तरण नोकसे इसको गूँदती है। इधर यह ग्टीम न तो अपन ऊपर कोई आवर्ग देखना चाहती है और न अपनी अनन्तता का संकोच रखना चाहती है, उधर तुच्छ श्रहंकार स्वार्थक द्वारा उसकी अनन्तताको द्वाना चाहता है। क्योंकि म्दार्थके द्वारा उस अनन्तताका संकोच होता है, इसो लिये इसका परिणाम पाप व दु.ख है। जितना-जितना यह अहंकाररूपी दक्कन पतला पड़ेगा, उतना-उतना ही पुण्य व सुख अधिक होगा और जब यह दक्कन सर्वथा दूर हो जायगा, तभी और केवल तभी निरुपाधिक एवं निर्पेच पुण्य व सुखकी प्राप्ति होगी।

हे सुखके अभिलापियो! यदि सुख चाहते हो तो अपने स्वार्थोका यलिदान करो, तभी आप सुखके अधिकारी वनेने। त्याग विना सुख कहाँ ? देना ही पाना है। जो कुछ भी वर्तमान में तुमको मिल रहा है, यह तुन्हारे किसी त्यागका ही पि णाम है। छोड़ना ही पुण्य व सुख है, पकड़ना ही पाप व दु ख है। अब तुम वन्दरकी भाँति पदार्थोंसे मुद्दी भी भरे रखना चाहते हो और भाँडेसे हाथ भी निकालना चाहते हो, यह कैसे सन्भव हो सकता है ? भाँडेसे सही-सलामत हाथ निकालने के जिये मुद्दे का खाली करना जहरी है। 'चुपड़ी और टो-टो'

<sup>1.</sup> भारतवर्षमें याजीगर बन्डरको विचित्र युक्ति पकड़ते हैं। वे छोग जंगलमें सँकड़े मुँहका पात्र उस वृक्षके नीचे रख देते हैं, जिस पर बन्दर वैठा होता है और उस पात्रमें उसके खानेयोग्य रुचिक्रर पटार्थ डाल देते हैं। बन्दर आता है और उन पटार्थोंको लेनेके लिये पात्रमें हाथ डालता है। लाली हाथ ता उस पात्रमें प्रवेश कर जाता है, परन्तु पटार्थोंको पकड़में मुद्दि भारी हो जाती है। अब वह हाथ पात्र मे निकालना चाहता है, छेकिन पटार्थोंकी पकड़के काग्ण मुद्दि भागी होनेसे हाथ निकल नहीं सकता। पदार्थोंको एकड़के काग्ण मुद्दि भागी होनेसे हाथ निकल नहीं सकता। पदार्थोंको छोड़कर मुद्दि वह गाली करता नहीं और समझता है कि मुझे किसीने पकड़ लिखा। ऐसा

यह कैसे निभ सकता है ? हाय ! तुम तो मूलमे ही भूल कर आये हो, इससे पोछे हटो, और क्रम-क्रमसे स्वार्थत्याग का अवलम्बन करके केवल पुण्य व केवल सुखके भागी बनो !

इसी प्रकार संसागरूपी वनसे अज्ञानी जीवरूपी बन्दर भ्रम गहा है । मायास्त्रपा बाजीगरने इसको पकडनेके लिये देहाभिमानरूपी र्सेंकडे मुँहका पात्र रखा है, जिसमें स्वार्थ और भोगोकी आसक्तिरूपी रुचिकर फल डाल दिये हैं। जीवरूपी मर्कटने इनको प्रिय जन इस देहाभिमानके पात्रमें हाथ ढाल दिया है और स्वार्थ व आर्साक रूपी फलोसे मुद्धि भर ली है। सुद्धि भर तो ली, परन्तु स्वार्थ, आसक्ति व अभिमानकी पकडसे जो दुख हुआ तो इम पात्रसे हाथ निकारने के लिये यह टयाकुल हो गहा है। परन्तु मूर्ख स्वार्थन आसिकिरूपी फ जोसे मृद्धि ख़ाला नहीं करता। यदि सुद्धि इन फ छोसे खाली कर दे तो इसके लिये कोई पकड़ नहीं है और इस देवाभिमानके पात्रसे सही-सलामत हाथ निकल सकता है। वस्तुत: दृसरा तो कोई इसको पकदनेवाला है नहीं, यह स्वयं ही अपने अज्ञानद्वारा मिथ्या पकदसे अपना हाथ फँसा बैठा है। परन्तु इस रहस्यको न जान और अज्ञानद्वारा ऐसा समझ कर कि मुझे किसी विशेष शक्ति ईश्वर अथवा मायाने इस पात्रमें हुन फलोके माथ बाँध रक्खा है, रोता और चिल्लाता तो है, केंकिन सुद्धी खाली नहीं करता और माथारूपी बाजीगरद्वारा पक्डा नाकर तथा गलेमे अहकर्तृत्वाध्यासरूपी रस्सीसे नाँधा जाकर अनेक यानियोमें ख्य नचाया जाता है।



### साधारण धर्म

संसारमे ब्रह्मासे लेकर चिउँटीपर्यन्त प्राणीमात्रकी धेय | दौड़धूप दिन-रात, त्राठ पहर, चौसठ घड़ी है। । अल्कि प्रत्येक च्राण, किस पदार्थके लिये केवल सुख है। हो रही है ? वह कौन मधुर वस्तु है जो अपने लिये प्रत्येक प्राणीके जीवनको कटु वना रही है ? सुख, केवल सुख। यद्यपि प्रत्येक प्राणीकी चेष्टा दिन-रात अपने-अपने विचरानुसार भिन्न-भिन्न हो रही है, परन्तु निर्दिष्ट स्थान सवका केवल सुख है, अन्य कुछ नहीं। ब्रह्मा सृष्टिको उत्पन्न कर रहा है। पृथ्वी श्रपने सिरपर पहाड़ों व वृत्तोको धारण किये नाच रही है। समुद्र उछल रहा है। सूर्य तपा रहा है। चन्द्रमा अपनी शीतल किरगोंका प्रसार कर रहा है। निवया पहाड़ोंसे तीव्र गति से उतरकर समुद्रकी छोर दौड़ रही हैं। बुलबुते चहचहा रही हैं। चिउंटियाँ दिन-रात दौड़ रही है। कीट रेग रहे हैं। वीज प्रथ्वीमें पड़ते ही फलनेके लिये उतावला हो रहा है। माता प्रसवकी वेदना सह रही है। तपस्वी पञ्चाग्नि ताप रहे हैं। राजात्रोंमे युद्ध हो रहा है ज्ञौर पृथ्वीको रक्तसे सींचा जा रहा है। इधर ऊँचे-ऊँचे महलोंको त्यागकर विकट जङ्गलों में डेरा लगाया जा रहा है। वाजारोंमें विचित्र ही लेन-डेमकी चहल-पहल हो रही है। श्रदालतोंमे घमसान मच रहा है, जजों, वकीलों, मुदई, मुदायलोंकी छेड़-छाड़ हो रही है, एक-दूसरेको सुटला रहा है। इधर मत-मतान्तराका मगड़ा चल रहा है। सारांश, कहाँतक वर्णन किया जाय? न जाने संसार में प्रत्येक चए कितनी ध्यमंख्य चेष्टाक्रांका प्राकट्य हो रहा

होगा, कौन गिनती कर सकता है ? परन्तु प्रत्येक चेष्टाद्वारा माचान त्रथवा परम्परासे जो वस्तु बटोरी जा रही है, वह केवल मुख है।

> गावन तुध नुं पवन पाणी वैसन्तर, गावन तुध नूं राजा धर्मद्वारे। गावन तुध नूँ चित्रगृप्त लिख जाणे, लिख लिखे धर्म विचारे ॥ गावन तुध नूं परिडत पढन ऋषीश्वर, जुग वेदाँ नाले। जुग गावन तुध नूं मोहनियाँ मन मोहन, वियाले ॥ स्वर्गा मच्छ गावन तुध नूँ रत्न उपाये तेरे, तीरथ नाले । **अउस**ठ गावन तुध नूं जोधा महाबलस्रा, गावन तुध नूं खाणी चारे।। गावन तुध नूँ खराड मराडल ब्रह्मराडा, कर कर रक्खे तेरे धारे। सेई तुध नूं गावन जो तुध भावन, रते वेरे भक्त रसाले॥ होर केते तुध नूँ गावन से मै चिच न यावन, नानक किया विचारे। ( गुरुयनथसाहिब मोहल्ला पहला )

अर्थ - हे सुखस्वरूप। अपनी सव चेष्टाओं में सम्पूर्ण भूत तेरा ही गीत गा रहे हैं, ऋर्थात् तुके ही मॉग रहे हैं, अन्य कुछ नहीं। वायु, जल व अग्नि स्वयं अपनी सव चेष्टाओं मे, अथवा अन्य प्राणी वायु जल, व अग्निके द्वारा तेरी ही खोज कर रहे है। राजा धर्मके द्वारा, अर्थात् अपना धर्म पालन करके तेरी ही भिन्ना मॉग रहा है। चित्रगुत (धर्मराजका गुमाशता) भी तेरे ही गीत गा रहा है, जो कि जीवोंके कर्मी का हिसाव लिख-लिखकर और धर्मका विचार कर करके जानता है कि तू कैसे पाया जाता है ? तथा परिडत-ऋपिश्वर प्रत्येक युगमे वेदोद्वारा तेरा ही गीत गा रहे हैं, अन्य कोई धेय उनका नहीं हो सकता। इधर मनको मोहनेवाली मोह-नियाँ स्वर्गोमे भोगोंद्वारा ज्ञात अथवा अज्ञात रूपसे अपनी प्रत्येक छिचयों में तेरे लिये ही नृत्य कर रही है कि किसी प्रकार तेरा दर्शन हो। अन्य जो तेरे उत्पन्न किये रत्न अर्थात् अद्भुत शक्तियाँ प्रकट हुई हैं, अथवा तेरे प्रकाशकी मलक मारनेवाले को हीरे, माणिक आदि रतन हैं, वे सव तुमे ही गा रहे हैं अर्थात् तेरे ही अस्ति-भातिस्वरूपका चमत्कार दिखला रहे है। श्रौर साथ ही श्रद्भार तीर्थ तेरी ही नित्यनिर्मलताका गीत गा रहे हैं। महावलवान् जोधा शूरवीर भी केवल तुमे ही गा रहे हैं, अर्थात् उनमे जो शक्ति है वह अपनी नहीं बल्कि वे तेरी ही शक्तिसे शक्तिसम्पन्न हो रहे हैं और अपने वलद्वारा तुक, सुखस्वरूपकी प्राप्ति ही उनका धेय है। इस प्रकार चारों खानि तुमको ही गा रहे हैं श्रोर सव खरड, मरडल व ब्रह्मारड जो तेरे आधार टिके हुए हैं वे मच तरा ही गीत गा रहे हैं। वे जो तुमें भाये हुए हैं, अर्थात् तेरे रिमकभक्त जो तेरी प्रीतिमें रते हैं, वे तो माज्ञात् रूपमें तुमें गाते ही हैं। अन्तमें गुरु नानक

देव कहते हैं कि और कितने ही अनन्त हैं जो तुमको ही गा रहे हैं, जिनकी सरया में नहीं कर सकता।

कुमिरियाँ आशिक हैं तेरी, सर्व वन्दा है तेरा। बुलबुले तुभा पर फिदा हैं, गुल तेरा दीवाना है।।

जिस वस्तुके लिये इतनी अथक चेष्टा हो रही है, मानो किसी स्थानमे प्रचण्ड अग्नि लगी हो और उसके बुफानेक लिये चारो ओरसे मनुष्योंके कुण्डके कुण्ड दोडे चले जा रहे हों, उसी प्रकार जिस सुखकी प्यास बुफानेके लिये प्राणियों की तीव्र वेगसे ऐसी चेष्टा हो रही है, उस सुखका उद्गमस्थान हमको जानना चाहिये।

इस विषयमे श्रुति-भगवती हमको वतलाती हैं, सुलका उद्गम स्थान (१) "सत्यमेव जयते नानृत म्" और धर्मका स्वरूप (२) "यतो धर्मस्ततो जय"

अर्थ यह कि (१) सत्य (धर्म) की जय होती है, भूठ (अवर्म) की नहीं (२) जहाँ धर्म है वहीं जय है।

'जय' शब्दका अनर्थ न कर देना, 'जय' शब्दका यह अर्थ नहीं कि अपने किसी शत्रुको कुचलकर उस पर अपना स्वामित्व जमाया जाय और इस प्रकार अपने व्यक्तिगत अहंकार को पुष्ट करके सर्पको दूध पिलाया जाय। यह तो जय नहीं पराजय है। यह तो सत्य नहीं अनृत है। यह तो वर्म नहीं अधर्म है, उल्टी गङ्गा वहाना है और रोगको वढ़ाना है। 'जय' शब्दका यहाँ अर्थ है, 'सुख' 'शोन्ति'। आशय यह है, जहाँ

९ पक्षी विशेषका नाम। २. वृक्षका नाम जो सीधी रेखामें जाता है।

धर्म व सत्य है, वहीं सुख व शानित है। इसिलये जिस वृत्तसे हमको हमारा जीवनफल प्राप्त होता है, उस वृत्तका रूप हमको कुछ जानना चाहिये।

'धर्म' शब्दका ऋर्थ हैं 'येनैतद्धार्यते स धर्मः'। आशय यह कि जिस शक्तिद्धारा यह मंसार धारण किया जा रहा है, वही शक्ति 'धर्म' शब्दका मुख्य ऋर्थ है। जो शक्ति आकरणि विकर्षण (राग-द्धेष) अर्थात् Attraction & Repulsion की समताद्धारा पृथ्वी, नन्त्रत्र, सूर्य, चन्द्रमा आदिको शून्य आकाशमे लटकाये हुए हैं, मानो किसी विचित्र कारीगरने छतमे निराधार गोले लटका दिये हो। जो शक्ति शून्यमे सूर्यको अपने केन्द्रमे धुमा रही है और पृथ्वी आदि नन्त्रोंको अपनी-अपनी कन्तामे सूर्यके इर्द-गिर्द धुमा रही है। जो शक्ति पृथ्वी मे गंधरूपसे, जलमे रसरूपसे, सूर्य व चन्द्रमामे प्रकाशरूप से, प्वनमे स्पर्शरूपसे और आकाशमे शब्द रूपसे विराज रही है। यथाः—

रसोऽहमण्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिस्र्ययोः। प्रगादः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु॥ पुरायो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्वास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु॥ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। (गी॰ अ॰ ७ बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्॥ विशे ८,९,१०)

अर्थः—हे कौन्तेय ! जलमे रसक्प, सूर्य-चन्द्रमामे प्रकाशक्प, सम्पूर्ण वेदोंमे प्रणवक्षप, आकाशमे शब्दक्प, मनुष्योंमें वलक्षप, पृथ्वीमें पवित्र गंध, अग्निमे तेज, सर्व मूर्तोमें जीवन और तपस्वियोमे तपक्षप में ही हूं। माराश,

हे पार्थ। तू सर्च भूनोमे सनातन वीजरूपस मुभको ही जान न या बुद्धिमानामे बुद्धि और तेजस्वियोमे तेजरूप में ही हूँ।

जो शक्ति अग्निमे उष्णता, जलमे द्रवता, पृथ्वीमे जडना, वायुमे स्पन्ट और आकाशमे शून्यता रूपसे विराजमान है। जिस शक्तिके अधीन ब्रह्मा रूपसे सृष्टिकी उत्पत्ति, विप्णु रूपसे पालन और शिव रूपसे मंहार हो रहा है। जो शक्ति भोजन वनके खाई जा रही है, जठराग्निरूपमे उमको पका रही है, रसरूपमे वदल रही है, रक्तरूपसे नाडियोमे दोड रही है, मासरूपमे शरीरको पुष्ट कर रही है, वीर्यरूप में वल दे रही है, नेत्रमे हाकर देख रही है, श्रोत्रमे होकर सुन रही है, बाणमे होकर सूच रही है, रसनारूपमे स्वाद ले, रही है, दशचारूपमे खू रही है, जो सबमे मब कुछ है, वह शक्ति ही 'धर्म' शब्दका मुख्य अर्थ है।

श्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते ।

इति सत्वा भजनते मा बुधा भावसमन्त्रिता.।(गी व १० ८)

श्रर्थ — मुमसे ही सर्व जगत्की उत्पत्ति हुई है श्रौर मेरे / से ही सब चेष्टा होती है, ऐसा मानकर भावसयुक्त बुद्धिमान मुमको भजते है।

काल जिसका मृकुटिविलास है और च्रा-च्र्या करके पल, घडी, प्रहर, दिन-रात, तिथि, पच्च, मास, उत्तरायण, दिच्चणायन, वर्ष, मन्पन्तर, युग और सर्गरूपमें जिसके अधीन नृत्य कर रहा है। श्रुति, स्मृति, पुराणादि जिसके वन्दीगण है और निरन्तर जिमकी स्तुति करते रहते हैं। जो उत्पन्न नहीं हुआ और नित्यनूतन है, इसीलिये इसको सनातन-धर्म के नामसे अभिहित किया गया है। अटकसे कटक और हिमालयसे रासकुमारीतक ही जिसका राज्य नहीं, विल्क मच देश, मब काल और मच वस्तुपर जिसका अधिकार है। हिन्दूमात्रमें

हो जिसका सम्बन्ध नहीं, वरन् क्या हिन्दू, क्या मुसलिम, क्या बौद्ध, क्या ईसाई, क्या मूसाई, क्या सिक्ख, क्या जैन, क्या वचा, क्या युवा, क्या वृद्धे, क्या गर्भस्थ शिशु, क्या मरण सन्नि-हित और मरणान्त जीव, सव जाति, सव मत व सव सम्प्रदाया श्रीर सव श्रवस्थाश्रोंसे जिसका सम्बन्ध है श्रीर जो सबके लिये त्र्यधिकारानुसार श्रेय-पथप्रदर्शक है। मनुष्य मात्रके लिये ही जो कल्यागरूप नहीं, परन्तु पापाग्यसे लेकर उद्भिज, स्वेदज, अग्डज व जरायुज चारो खानियाके लिये जो माताके समान हितकारी है। जिस प्रकार माता वचेको स्तनपान कराती हुई, सब प्रकार उसकी सेवा करके लालन-पालन करती हुई वज्जेकी युवावस्थातक पहुँचा देती है; उसी प्रकार जो धर्म जीवको पापाग्-उद्भिजादिकी जड योनियोंसे उठाकर तीनों अवस्थाओं और पॉचों कोशोकी निर्वि-व्रतया क्रमोन्नति करता हुआ, जीवको मनुष्ययोनिमे पहुँचा कर प्रकृतिकी पूर्णता सम्पादन कर देता है। मनुष्ययोनि प्राप्त कराके भी जो अपने अनुसारी जीवोको पार्वतीके समान उनपर कल्याए करके और अपने शिवस्वरूपकी प्राप्ति कराके कैवल्यपदको प्राप्त करा देता है। परन्तु अपनेसे विमुख मनमुखी जीवोको जो चोटे लगाये विना भी नहीं रहता, भैरवरूप धारकर अध्यात्म, अधिवैव व अधिभूत त्रितापरूपी त्रिशूलसे उनके हृदयोंको विदोर्श करता है और योगिनीरूप धारकर उनके रक्तको पान करता रहता है। इस प्रकार श्रनेक रौरव-नरकोकी यमयातना भुगाकर भी जो उनको श्रपने अनुसारी वनाए विना नही छोड़ता । क्या राजा, क्या प्रजा, क्या जाति, क्या व्यक्ति, क्या देश, किसीका इसको लिहाज नहीं। श्रीर तो श्रीर, भगवान् रामचन्द्रको भी रुलाये विना और भगवान कृष्णको भी तीरका निशाना वनाये विना

s. इसका विवरण ए. १= से २४ पर्यन्त पाछि किया जा चुका है।

इसने न छोडा। देवर्षि नारदको भी बन्दरको आकृति प्रदानकर तपाये विना यह न रहा और इसके फलस्वरूपमे अपरिच्छित्र विष्णुको भो परिच्छित्र रूपसे माताके गर्भमे सुलाये विना न माना। वेदव्यासजीको रुलाके ही छोडा और प्रतापो दुर्वासा-ऋषिको भी सुदर्शन चक्रको मारसे भगाये विना न रहा। महर्षि-वशिष्टके रात पुत्रोकी पूर्णाहुति लिये विना इसकी तृप्ति न हुई और विश्वामित्रकी सम्पूर्ण सेनाको हडप किये विना उनसे न रहा गया। इन्द्रके शरोरको छलनी वना के ही इसने दम लिया छीर जयन्तकी ऋाँख निकलवा कर ही इसको यन्तीय हुआ। वर्तमान त्रिटिश गवर्नमैण्टकी तो चर्चा हो क्या करनी है, काल आप ही अपनी मोहर लगायेगा। इसके विपरीत पाँच वर्षके वालक युव को निर्जन वनके क्लेश भुगाकर भी श्रटल पटवी दिये विना यह न रहा। प्रह्लादको कुमार अवस्थाने ही पत्थरोकी वर्षा, पहाडसे गिराना, अग्निमे जलाना इत्यादि प्रचड कप्ट भुगाकर भी अपनेमे तल्लीन करके ही इसने दम लिया। हरिख्यन्द्रके परिवारके बीच बाजार दमडे करके भी उत्तम लाकोको प्राप्त करके हा छोडा। मोरध्वजके द्वारा अपने पुत्रके बीचमेसे ठीक दो दुकड कराके भी उसको सद्गति दिये विना न माना। श्रौर श्रव भारत-मप्तोको जेलमे ठूँ स-ठूँ स तथा गोलीका निशाना वना-बनाकर भी स्वराज्य [ यद्यपि यह वास्तविक न्वराज्य नहीं कहला मकता, वास्तविक स्वराज्य किसीके श्रधीन नहीं, किन्तु श्रपने ही परम पुरुपार्थके छाधीन है ] प्रदान किये विना यह कव रहने लगा है ? साराश, कहाँतक निम्पण किया जाय, यह बडा हठीला है। इसको वालक, बृद्ध, ज्ञानी, अज्ञानी फिर्मापर भी दया नहीं छाती। लोहेके चने चवाये विना यह किनीको नटी छोडता। सुखके प्रेभियोको इसके आग नतमन्तर टोना हा पडेगा, इसके नियमको सिरपर वारना ही टेग्गा, इसके दिना

छुटकारा है ही नहीं। इस प्रकार जब यह अपने प्रेमियोंकी अपटी टीली करा लेता है और उनके अहंभावक वीच वाजार एक, दो, तीन करके दमडे कर लेता है, तब उनसे रीमता भी ऐसा है कि कुछ न पूछो। सारा समार उनपरसे न्यौछावर कर देता है और पतिव्रता स्त्रीकी भाँति उनके दामनसं ऐसा गठजोड़ा करता है कि छुड़ाये भी नहीं छूटती।

यत्तदये निषमिव परिणामे ऽमृतोपमम्। तत्सुखं मान्तिकं प्रोक्तमात्मवृद्धिश्रसाद्जम्॥ (गी.अ,१८,३७,

अर्थ - जो सुख प्रथम साधनके आरम्भ कालमे यद्यपि विपके सहश भासता है परन्तु परिणाममे अमृतकं तुल्य है, ऐसा जो भगवत्विपयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्त्विक कहा गया है।

यही वह शक्ति है, जिससे हमारा वाञ्छित सुखका स्नोत वहता है, जो हमारा वाञ्छित जीवनफल प्रदान करनेके लिये चिन्ता-मिणिके समान है। आयुर्वेद-शास्त्रमे आयुके वढ़ानेवाले घृतको भी 'आयुष्य' शब्दसे प्रयोग किया गया है। 'इसी प्रकार वह चेष्टाएँ भी जिनके द्वारा हम उपर्युक्त धर्मकी खोर सम्मुख हो सकें वर्मक्पसे ख्रिसिहित की गई हैं। इसी लच्यको ध्यानमे रख-कर धर्मका ख्रन्य लच्ण किया गया है.—

### ''यतोऽभ्युद्यनिश्रेयससिद्धि म धर्मः''

श्चर्यात् जिन चेष्टाओं में इस लोकमें ऐश्वर्य तथा परलोकमें मुक्तिकी निद्धि हो वह 'वर्म' है।

श्रव प्रश्न होता है, वह कौनमी चेष्टा हो सकती हैं जिनके धर्मका प्राण केवल हिए हारा श्रम्युटय व निश्ने यमिद्धि हो ? उत्तर एक ही है—'त्याग'। किमी मां चेष्टाको धर्महप यनानके निये जर्मा है.

कि उसके साथ त्यागह्मी चटनी हो। त्यागका किसी अंरामें सम्बन्ध जुड़नेके विना धर्स केंसे उपार्जन किया जा सकता है विजनने ध्रशमें त्यागका ध्रिधकता होगी, उतने ही ध्रशमें धमेकी युद्धि होगी। धर्मक्षी नाँ दियेको चलाने के लिये ध्रावश्यक है कि येराग्यमृति, ध्यालग्रपण, सस्मिवलेपन ध्रीर गरलपान करनेहारे जिव-शन्मुको उनपर प्रान्ड किया जाय, तभा जय है। इसी न्यागर्क्षी गत्राके सस्तकपर शांनिक्षी दिनीयाका चन्द्रमा शोभायमान है, जिनकी कलाएँ नित्य मृद्धिको प्राप्त होनेवाली है, यही शहर महादेव दु गरक्षी विषयान करनेवाला है।

न्यागमी तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं (१) आधिव-त्याग. (२) शानीरिय-त्याग प्रोर (३) मानिसक-त्याग। धन, भांम. नौ प्राहि प्रपनेसे भिन्न यावन पदाधोंका त्यास आर्थिक-न्यान है। शरीर च चाम्भिद्वारा अपना खार्थ स्वीकर किसीको लाभ पर्वचाना, शारीरिक-स्थान है। काम-क्रोधादि सने वृत्तियो रा त्यानं भानस्वित हमा है। पहिले त्यागले दूसरा चौर दूसरे में मामरा याविक महत्त्रपाला है। जैसे वर्फने जल तथा जल थे भाषभे "प्रतिक यल होता है. स्थि प्रकार कह तीने। त्याग भी म्बंपेन सहस्यमाली है। इंप्यगित सीनिसे स्थानका कुछ हेमा महत्त्र रक्ता समार्ग जिल्लाक हम परार्थीने सुह मोहंगे, चे न्यय परिस्ती हो है, पार हर इसपर प्रिथिशन जमाया न का नो निर्मे क्या का मा। किने पहार्थकी पानक लिये कर धारे साम यह अस्य है। जिस प्रमार नेव कारास धीरा एचा, उप सक्ष प्रपत्नेन्यापरी स्तिसे सम्बर्ग किए। संक्रिया ना स्वतं व पत्र हेर्ने हे सेश्य नहीं to at at every

ाग्य दे स्वर्गा द्यांत्रं, यात्र द्व स्थान वृते । के सना गावने किनाव, दुने जनाय रोता रे ॥ अर्थात् 'खोना ही पाना है'। जैसा वीज होगा वैसा ही उसमें फल निकलेगा। धन देगे, धन पायेगे, भूमि देगे, भूमि पायेगे शारीरिक-सेवा देगे, सेवा पायेगे, विद्या देगे विद्या पायेगे, सुक देगे, सुख पायेगे, हान्ति देगे, शान्ति पायेगे, इच्छाका त्याग करेगे, इच्छित पदार्थ पायेगे।

घर मिले उसे, जो अपना घर खोवे है। जो घर रक्खे, सो घर घर में रोवे है।। जो राज तजे, वह महाराज करे है। धन तजे, नो फिर दोलत से घर भरे है।। सुख तजे, तो फिर श्रीरों का दुःख हरे है। जो जान तजे, वह कभो नहीं मरे है।। जो पलङ्ग तजे, वह फुलों पे सोवे हैं। जो घर रक्खे, वह घर घर में रोवे है ॥१॥ जो पर दारा को तजे, वह पावे रानी। और भूँठ वचन दे त्याग, सिद्ध हो वाणी॥ जो दुर्वृद्धि को तजे, वही है जानो। मन से हो त्यागी, ऋदि मिले मनमानी॥

१. निस्य अचल सुग्य । २. ससाम्धम्बन्धा अहन्ता-ममता । ३ प्रायेक योगि ।

जो सर्व तजे, उसी का सब कुछ होवे है।
जो घर रक्खे, सो घर घर में रोवे है।।२।।
जो इच्छा नहीं करे, वह इच्छा पाये।
छारु स्वाद तजे, फिर अमृत भोजन खाये।।
नहीं माँगे, तो फल पाये जो मन माये।
हैं त्याग में तीनों लोक, वेद यहो गाये।।
जो मैला होकर रहे, वह दिल धोये है।
जो घर रक्खे, सो घर घर में रोये है।।३॥

धनादिक ससारके यावत् भोग्य-पदार्थोके सम्बन्धसे किस प्रकार हमको सुख मिलता है ? इस विषयपर यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि ससारके भोग्य-पदार्थ केवल उसी कालमे हमको सुखी करेगे, जबिक उनका त्याग किया जायगा, उन्हें वर्ता जायगा श्रथवा नष्ट किया जायगा। जिस प्रकार दोपक से रौशनी पानके लिये तेल व बत्तीका जलना जरूरी है, तेल व बत्तीको बनाये रखकर दीपक प्रकाश नहीं दे सकता। ठीक, इसी प्रकार भोग्य-पदार्थोसे भी सुख प्राप्त करनेके लिये उनका नष्ट किया जाना, श्रथांत् उपयोगरूपी श्राम्वपर इनकी वूप-दीप करना बहुत-बहुत जरूरी है। इनको बनाये ग्यकर इनसे कटापि सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रकृतिका कुछ ऐसा ही नियम है। इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये एक कहानीका सहारा लिया जायगा।

१. अर्थात् जो संसारसे उदासान रहे।

दो महात्मा मिलकर तीर्थाटनको निकले। एक उनमे रागी अर्थात् धनसमह करनेवाला था और दूसरा त्यागी। मार्गमें धनके प्रहण व त्यागके सम्बन्धमे दोनी चर्चा-वार्ता करते जा रहे थे। रागी-महात्मा धनसञ्चयके गुणाका पन्न लिये जाते थे और त्यागीजी इसके दोपोंपर डटे हुए थे। सायकाल के समय दोनों एक नदोके किनारे पहुँचे । रागी-महात्माने कहा "रातको हम जाड़ेमे यहाँ ठिठुर जायेगे, साथ ही जङ्गल का मौका है भेड़िये हमको खा जायेंगे, अच्छा यह होगा कि नौकापर आरूढ़ होकर नदीपार उस याममे जा ठहरे।" त्यागीजीको भी यह प्रस्ताव प्रिय हुआ। अन्ततः नौकावाले से ठहराव-चुकाव करके दोनों नदीपार ब्राममे जा ठहरे। नौका से उतरकर रागी-महात्मा विगड़े और त्यागीजीको डाटने लगे। "धनसंग्रहका तत्काल फल देख लिया, यदि मैं धनका संग्रह न रखता तो हम दोनों आज ही रातको जाड़े व हिस्र-पशुवो करके मारे जाते, फिर कभी त्यागका उपदेश न करना।" त्यागी-महात्मा बोले "यदि तुम धनका त्याग न करते, नौका-वालेको धन न देते, यदि तुम धनका सञ्चय किये रहते तो हम दोनो अवश्य जाड़े व हिंस्न-पशुवो करके मारे जाते, मेरे विश्वास व त्यागके कारण ही तुम्हारी जेव मेरी जेव वन गई, मुमको कभी कोई कष्ट नहीं होता।"

धनके साथ ही नहीं, यावत् भोग्य-पदार्थों साथ इसी भोग्य-पदार्थों में नियमका सम्बन्ध है। कोई भोग्य-पदार्थ सुखका असम्भव अपनी विद्यमानतामें ही, जवतक कि वह नष्ट न किया जाय, सुखसाधन नहीं हो सकता। जिस प्रकार आतिशवाजीके अनारदानेसे शब्द व प्रकाश उसी कालमें प्राप्त होता है, जव कि उसको अग्नि लगा कर दुकड़े-दुकड़े करके उड़ा दिया जाता है। परिखाम स्पष्ट है, भोग्य-पदार्थों को ही सुखरूप जानकर इनके पीछे दौड़ना ऐसा ही है, जैसा कि हरिए का वचा प्यास बुकानेके लिये मृगतृष्णाके जलके पीछे दौड-दौडकर श्रपनेको व्याकुल बना लेता है श्रीर प्याम बुफाने के वदले धूपमे दौडकर प्यास बुभाना तो कैसा १ ८ लटा श्रपनी डाहको श्रिधिकाधिक वढ़ा लेता है। ठीक, यही गति उन जीवों की है, जो सुखके लिये इन भोग्य-पदार्थोंके पीछे उठ भागते है त्रीर सुखी वनानेके वजाय अपनेको अधिकाधिक व्याकुल वना लेते है। वाग्तवमे यदि यह पदार्थ सुखरूप होते तो इनको अपनी विद्यमानतामे ही हमे सुखी बनाना चाहिये था, न कि अपने नाश किये जानेपर, अपने जलानेपर। दूसरी वात यह है कि यदि इन भोग्य-पदार्थोंको ही सुखस्वरूप माना जाय तो इनको हमे उस कालमे भी सुखी वनाना चाहिये था जब कि हमको इनकी इच्छा नहीं रहती। तीसरे, यदि यह पटार्थ सुखस्वरूप होते तो इन भोग्य-पदार्थीमेसे कोई एक वस्तु सव जीवोंके लिये सुखस्वरूप मन्तव्य होनी चाहिये थी, क्योंकि ब्रह्मासे लेकर चिऊँटीपर्यन्त भिन्न-भिन्न प्राणियोंकी भिन्न-भिन्न चेष्टात्रोंमें जो वस्तु बटोरी जा रही है, वह केवल सुख है और वह एक वस्तु है, न कि अनेक। यद्यपि अपने-अपने विचारानुसार उसके पानेके मार्ग भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन लच्य केवल एक सुख ही है। इस प्रकार यदि यह पदार्थ सुखरम्बप ठहरे तो कोई एक ही पदार्थ सवके लिये सुखस्वरूप ठहरना चाहिये था, जैसे मिश्री अपने स्वरूपसे मीठी है तब सबके लिये वह मीठी ही भान होती है। परन्तु ऐमा तो नहीं हो रहा, कोई धनमें सुखको हूँ ढ रहा है तो कोई स्त्रीमें, कोई सुख की तलाश पुत्रमे कर रहा है तो कोई मान पानेमे, कोई विद्या में सुख देख रहा है तो कोई जाति व् कुलमें, कोई इन पदार्था के रागमे आनन्द पाना चाहता है तो कोई त्यागमे। चाथे,

जिस-जिसने अपने उद्देश्यके अनुसार जिस-जिस वस्तुको सुखस्वरूप जाना है यि वास्तवमे वही वस्तु उसके अपने विचारानुसार सुखस्वरूप हुई होती तो उस वस्तुके प्राप्त कर जानेपर सुखके लिये उसकी दौड-धूप समाप्त हो जानी चाहिये थी, क्योंकि सुखस्वरूप वह वस्तु उसको अव प्राप्त है। परन्तु ऐसा भी देखनेमे नहीं आता, इष्ट पटार्थकी प्राप्तिके पश्चात भी सुखके निमित्त अनर्गल प्रवृत्तिका प्रवाह देखनेमे ह आता है। इससे स्पष्ट है कि वास्तवमे भोग्य-पटार्थ सुखस्वरूप नहीं, विक्त सुखशून्य पटार्थोंमे सुखबुद्धि उल्टा हमारे दुः का साधन है, जैसे जलशून्य मृगतृष्णाकी नदीमे जल-बुद्धि प्यास बुमानेके स्थानपर प्यासकी बृद्धि करनेवाली है। और जब यह पटार्थ अपने स्वरूपसे ही सुखशून्य है, तव इन सुख शून्य पदार्थोंके साथ ममत्व भी सुखका माधन न होकर दुः स्व का ही साधन होगा।

श्रव प्रश्न होता है कि जब यह पदार्थ वास्तवमे सुखनुव इच्छानिवृत्ति स्वरूप नहीं तो इनके सम्बन्धमे नुख
म हो है क्यों भान होता है ? इस विपयको

वेदान्त यूँ स्पष्ट करता है कि सुख पदार्थमे नहीं, किन्तु केवल
इच्छाकी निर्शत्तमे ही है। इच्छा खड़ी हुई हमारे लिये दु खदायी रहती है और उसकी निवृत्तिमे सुख-शान्ति प्राप्त होती
है। जेसे फोड़ा पका हुआ दु खटायी रहता है और उसको
चीरनेसे सुख मिलता है। संमारमे प्राणीमात्रक लिये जबजब मुख-दु खकी प्राप्ति होती हैं, उन मबके मूलमे विना
किमी विवादके केवल एक इसी नियमका राज्य होता रहता
है। अर्थात जब-जब जिज-जिम प्राणिको दु प्रकी प्राप्ति होती।
है, तब-तब इमके मूलमें श्रवश्य कोई इच्छा उसके हत्यको
समोमती हुई दीन्य पडती हैं छोर जद-जब जिम-जिम प्राणि

को सुखि प्राप्ति होती है, तव-तव उसका हृदय अवश्य किसी न किसी इच्छासे खाली हुआ जाना जा ना है। इसके सिवाय और कोई सुख-दु: खका निभित्त वन नहीं पडता।

## 'आशा हि परमं दुःखं, निराशा हि १रमं सुखम्'

जैसे जब हमको शौचादिकी शङ्का होती है, उस समय हम अपन-त्रापको कप्टमे पाते है और जब शौच शङ्काकी निवृत्ति कर लेते हैं तो अपने-आपको सुग्वी मानते है। अथवा अपने शरीरपर कोचड लपेटकर हम अपनेको दुःखी बनाते है और कीचड़ घोकर कीचडके मलसे छूटकर अपनेको सुखी मानते है। ठीक, इसी प्रकार पदार्थोंकी इच्छा करके, कीचड लपेटकर हम अपने हृदयको चञ्चल करते है व दु. खना अनुभव करते है श्रीर उस इच्छित पदार्थकी प्राप्तिद्वारा इच्छारूपी कीचड धोकर अपने हृदयको निश्चल पाते है और हृदयकी निश्चलतामे मुखका अनुभव करते है। इससे स्पष्ट हुआ कि सुख केवल इदयको इच्छासे खाली करनेमे हैं, चाहे पदार्थकी प्राप्ति करक डमको खाली करते, अथवा विचार-भत्सगद्वारा पटार्थीसे वेराग्य करके। भेर इतना हो है कि जिप विपयकी प्राप्तिद्वारा इच्छा निवृत्त हुई है वह विषयजन्य सुख चिणिक होता है, क्योंकि जहाँ उस विषयकी इच्छानिवृत्तिद्वारा च्याभरके लिये हृदय निश्चिल हुत्रा, वहाँ तत्काल दूसरी इच्छा हदयको चञ्चल कर देगी। तथा विचार-वैराग्यद्वारा जो इच्छानिवृत्ति है, वह निर्विषयक होनेसे ऋौर केवत त्याग ही उसका विषय होनंस म्थायी है, श्रर्थात् पदार्थमे श्रज्ञानद्वारा सुखरूपताका जो भ्रम हो रहा था, वह भ्रम विचार-वैराग्यद्वारा निरुत्त हो जाता है, इसलिये फिर इच्छा होती ही नहीं। चाहे कुछ भी हो, सुख मिलेगा केवल इच्छा से पल्ला छुडानेपर ही। जब ऐमा है, तब

प्रचालनाद्वि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्।

अर्थात् कीचड़ लपेटकर वोनेसे कीचड़से दूर रहना ही श्रेष्ठ है। गीता अध्याय २ के अन्तमे इसीलिये भगवान्ने हाण डठाकर कह दिया है —

आप्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वन्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाण्नोति न कामकामो। विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः। (गी० अ० २ निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।। छो० ००, ०१.)

श्रर्थ.—जैसे सद श्रोरसे परिपूर्ण श्रचल प्रतिष्ठावाले समुद्र मे नाना निवयों जल प्रवेश करके उसको चोभित नहीं करते, उसी प्रकार जिस गम्भीर हृद्यमें कामनाएँ किसी प्रकार विकार उत्पन्न किये विना समा जाती हैं, वहां गान्तिको प्राप्त होता है न कि कामकामी-पुरुष। जो सम्पूर्ण कामनाश्रोको त्यागकर इच्छारहित, ममतारहित व श्रहकाररहित विचरता है, वहीं शान्तिको प्राप्त होता है।

चाह चमारी चृहड़ी चाह नीचन की नीच।
तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती वीच।

इससे सिद्ध हुआ कि सुख केवल इच्छाकी निरंतिमें हैं। जिस प्रकार वायुवारा हिलते हुए दर्पण या पानीमें हमारे सुख का प्रतिविग्व नहीं पड सकता और वायुके नि.म्पन्ट कालमें ठहरे हुए दर्पण वा जलमें हमारे सुखका प्रतिविग्व स्पष्ट भामता है; इसी प्रकार इच्छारूपी वायुके वेग करके हिलते हुए अन्त'-करणमें हमारे वास्तविक सुखस्वरूप आत्माका आभाम नहीं पड़ सकता और इच्छाअन्य अन्त करणमें समका भलीभाँवि

भास होता है। इम रीतिसे सुखकी प्राप्ति तो होती है केवल सुखस्वरूप आत्माका निश्चतं अन्तः करणमे आभास प्रहण करने से ही, परन्तु चूँ कि पदार्थकी प्राप्ति तथा निश्चल अन्त-करणमे आत्म-आभास, एक ही कालमें होता है, इसलिये बुद्धि को यह भ्रम हो जाता है कि विपयसम्बन्धसे ही सुख मिला। यदि विपयध्नम्बन्धसे ही सुखकी प्राप्ति मानी जाय, तो सुखरूप विपयकी प्राप्तिके पश्चात् हमको दु.ख कदापि नहीं होना चाहिये तथा सुखकी इच्छा निरुत्त हो जानी चाहिये, परन्तु एसा तो नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि सुखरूप विषय नहीं, सुखरूप केवल आत्मा ही है और सुखप्रतीति कालमें विषयसम्बन्धसे सुख नहीं था, किन्तु इच्छानिवृत्तिद्वारा सुखस्वरूप आत्माके श्राभाससे ही सुख था। क्यों कि सुखका निमित्तभूत कोई तीसरी वस्तु तो हो नहीं सकती, या तो इच्छितवस्तुकी उपलिध ही निमित्त हो सकती है, या निश्चल अन्तः करणमे आत्म-आभास। इससे स्पष्ट है कि सुख वास्तवमे कहीं वाहर नहीं है, विलक्ष सुख केवल हमारे अन्तरात्मासे ही निकलता है। कैसे आधर्य की चात है कि हम आप ही इच्छा खड़ी करके अपनी हिष्टियों मे उन भोग्यपदार्थोंको मनोहरता प्रदान करते हैं छोर फिर श्राप ही उनके पीछे भाग पडते है।

यदि विचारको छुछ और आगे वढाया जाय तो स्पष्ट होगा मुखरी, साक्षात कि सुख वास्तवमे इच्छाकी निवृत्तिमें मासि क्वल अहमार भी नहीं। इच्छाकी निवृत्ति सुखर्का प्राप्ति में पल्ला छुडानेमें हे। में सहायक हे जक्रर, परन्तु साज्ञात सुख्य को प्राप्त करनेवाली नहीं, बल्कि परम्परा करके सुरको इने याली है। सुखकी साज्ञात् प्राप्ति है अहंकारके निवृत्त होने में। अहंकारके उत्पन्न होते ही इच्छाकी उत्पत्ति होती है, उन्द्रा उत्पन्न होते ही इच्छाकी उत्पत्ति होती है, उन्द्रा उत्पन्न होकर अहकारको वढ करती है और उसी समय द्वार

सिर मुकाकर पलाम कर लेना हे—'हुज्रके बोलवाले रहें. खादिमको कैसे याद फरमाया गया ? खादिम हर तरह खिद-मतके लिये हाजिर हैं'। जब इच्छा निवृत्त होतो है, तब इच्छा निवृत्ति कालमे ऋहकार भी लय हो जाता है, जैसे वायुके नि'रपदकालमें स्वैस्यजलमें तरङ्ग लय हो जाता है और तय माथ ही दुख भी पीठ दिखाता होता है। जैसे हमको हमार बागका तभी पता लगता है जब कोई गन्य हमारे सम्मुख होती है, अथवा रसनाका तभी त्यान होता है जब किसी रसका उससे सम्बन्ध होता है, इसी प्रकार श्रहकारकी प्रतीति तभी होती है जब कोई उच्छा सम्मुख खडी होती है। क्रोध, लोभ, मोह एवं भय आदि मनोवृत्तियाँ तो इच्छाके परिगाममे ही उत्पन्न होती हैं, इच्छा ही इन मचका मूल है। जैसे वायुक नि स्पन्द होने पर जलमे तरङ्ग लय हो जाती है और तरङ्गके लय हुए सौम्य जल अपने-आपमे प्रकाशता है, इसी प्रकार इच्छारूपी वायुके नि स्पन्द हुए अहकार रूपी तरङ्ग भी लय हो जाती है और ऋहंकारकपी तरझके लय हुए ही सुखस्वरूप द्यात्मा अपने-आपमे प्रकाशता है। अर्थात् इच्छा अपनी निवृत्ति-द्वारा अहकारको निवृत्त करके ही सुख्साधनरूप होती है, अन्य रूपसे नहीं।

इससे सिद्ध हुआ कि इच्छानिवृत्ति कालमें जब अहकार भी खोया हुआ रहता है, तभी हम सुखका मुँह देखते हैं, अन्यथा नहीं। विषयमोग भी हमको केवल उसी समय मुख देते हैं, जब कि हम उनके भोक्ता नहीं रहते। हम भोगोंका सुख भीतिविम्ब नहीं पर्ट भोक्ता भी वने रहे, यह दोनो वार्ते एक्ट्रहरे हुए दर्पण वा - सकतीं। भोग केवल उसी कालमें हमें है; इसी प्रकार इच्छारू हमारा भोक्तुभाव उनपर विलदान करणमें हमारे वास्ति। भोक्तापनमें छूटकर भोग्य इप वन पड सकता और इ कर ही हम भोगोका रस ले सकते है, भोक्ता वने रहकर ही कदापि नही।

उपर्युक्त व्याख्यासे सिद्ध हुआ कि सुख एकमात्र अहंकार से पल्ला छुडानेमे है, चाहे विपयसम्बन्धी सुख हो चाहे पर-मार्थ सम्बन्धी। विपयमोग भो अपनी प्राप्तिकालमे यद्यपि किसी चएके लिये अहकारसे छुट्टी दिलाते है, परन्तु साथ ही श्रहंकारकी जड़को निकालनेमें महायक नहीं, इसके विपरीत अहकारकी जड़को पातालपर्यन्त हुद् करनेमें ही अपनी सहा-यता देते है, जिसके परिणाम में वास्तविक सुखप्राप्तिके वजाय नरकादिककी यम-यातना ही पल्ले पड़ती है। जिस प्रकार कोई मदिरा-प्रेमी मदिरासेवनसे कुछ कालके लिये देहाध्याससे छ्टकारा पाकर अपने-आपको सुखी मानता है, परन्तु उसके निरन्तर सेवनसे चुपके-चुपके फेफडे गलने लगते है, चय-रोग उसकी गर्दन पकड लेता है और उसकी हड्डियोंको छलनी वना डालता है। ठीक, यही गति विपयप्रेमीकी विषयोके सम्बन्ध से होती है। सारांश, सुखका चमत्कार तो हुआ था उपयुक्त रीतिसे अहकार व इच्छाकी निवृत्तिद्वारा हमारे अन्तरात्मा से, परन्तु श्रज्ञान करके सुख श्राया हुश्रा जानते हैं हम उन विषयोसे। इसी अज्ञानसे विषया की इच्छा कर-करके हमारी गति कुज़रके स्नानके तुल्य हो जाती है और कुज़र (हस्ति) की भाति हम आप ही अपने मस्तकपर विपयसपी धूल डालते रहते है। एक पुरुपने एक सुन्दर गुलावके पुष्पको देखकर सू यनेके लिये तोड़ा। ज्यो ही उसको नाकतक ले गया कि एक-द्म चिल्ला उठा। जानते हो! इसके छंदर क्या था? एक शहदकी मक्खी उसके अन्दर छुपी हुई थी, उसने अपना आहार कर लिया। इसी प्रकार इन रमणीय पदार्थीको सुन्दर जानकर आप इनको भले ही भोगे, परन्तु इनके भीतर जो विप छिपा हुआ है.

वह आपको भोगे विना न रहेगा। मिण्या भाममान पदार्थांमें मन फॅसा वैठनेके कारण, 'अरे। मेरा कलेजा फट गया,' 'हाय! में मारा गया,' इस प्रकार रुलाये विना वह विव पीछा न छोड़ेगा। आखिर ईश्वरसम्बन्धी सत्यता तुमने इन मिण्या पदार्थांमें आयिर ईश्वरसम्बन्धी सत्यता तुमने इन मिण्या पदार्थांमें आरोपण क्यों की? इस रीतिसे विपयप्रतृत्ति सुम्बको बुलाने के वजाय अन्तमे दुःखको ही निमन्नित करती हैं। अपने आचरणमें आया हुआ तथा धोया-पीया हुआ 'वर्म' ही एकमात्र ऐसा अमृत हैं,जो शनै-शनै अधिकारानुसार इच्छारूपी कूकरीसे पल्ला छुड़ाकर इस दु खरूप अहंकारकी मूलको निकाल फैकता है और नित्य-निरन्तर अच्यसुम्बका भागी बनाता है। इस वर्मरूप, कल्याणस्वरूप शिवको मेरा हार्विक नमस्कार है। हे देव। तू धन्य है। कि तूने मेरी ध्रपनी छातीसे छाती, हाथसे हाथ और अपने स्वरसे स्वर मिलाया, जिससे में तेरे अपने गीत गानेमे समर्थ हुआ।

अव प्रश्न होता है कि वह कौनसी चेष्टाएँ हैं, जिनको धर्म-स्वधम वया है । रूपसे धारण किया जाय, जिनके द्वारा इस दु खस्वरूप अहकारकी मूलको निकाल फैका जा मके ? इम विषयमे भगवान्ने गीतामे अर्जु नके प्रति उपदेश किया है:-

> श्रेयानस्वधमों विगुणः परधमितस्वनुष्ठितात् । स्वधमें निधनं श्रेयः परधमों भयावहः (अ०३ छो०३०)

अर्थः— पराये धर्मको भली भाँति आचरणमें लानेसं अपना थोडा गुणरहित धर्मका वर्ताव भी श्रेष्ठ है, अपने स्वधर्म को वर्तते-वर्तते मरजाना श्रेष्ठ है परन्तु पराया धर्म ( अधिकार-भिन्न धर्म ) भयदायक है।

जिस प्रकार रोगीके लिये उसके दोषोंके अधिकारके अनुसार यदि एक दमड़ीकी भी श्रौपध दी गई तो वही उसकी रोगनिवृत्ति में सहायक हो सकती है, बहुमूल्य श्रौषधसे कुछ न वनेगा। ठीक, इसी प्रकार जिस अधिकारपर वर्तमान कालमे चित्त है, उसके अनुसार की जानेवाली चेष्टा ही उसको ऊँचा उठाकर शनैं-रानैः जीवसे शिवरूपको प्राप्त करा सकती है। जैसे बीजको पृथ्वी मे दबानेके उपरान्त फलकी प्राप्तिपर्यन्त उसको दिन-दिन सैकडों अवस्थाओं मेसे गुजरना पड़ता है । बीजको पृथ्वीमे दबानेके उपरान्त वह फूलता है श्रीर श्रपनी कोमल जड पृथ्वीमे फैलाने लगता है। इधर वीज फुलकर बीचमेसे ठीक दो दाल बनकर फूठ जाता है, वह दाल भड़कर खादका काम देती है और उसके अन्दरसे एक नयी ही वस्तु, जिसका देखनेमे वीजसे कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, निकल आती है जिसमे दो कोमल पत्तियाँ होती है। वही ज्यूँ-ज्यूँ अपनी जड़ नीचे फैलाती है, त्यूँ-त्यूँ उपर को पत्ते, टहनी व तनेके रूपमे फैलती-फैलती हड़ होकर और असंख्य , अवस्थाओं मेसे गुजरकर फूलको निकाल देती है तथा फूलमेसे ही फल निकल पड़ता है। यदि इस वीजको बीचकी किसी भी अवस्थामे गुजरनेसे रोक दिया जाय तो वह कदापि फलके सम्मुख नहीं हो सकेगा, जबतक उस अवस्थाकी पूर्ति न करले। ठीक, इसी प्रकार हृद्यचेत्रमे अधिकारानुसार धर्मरूपी वीज आरोपण करनेकी आवश्यकता है, उसमे वारम्बार अभ्यासरूपी जल सींचनेकी जरूरत है तथा वहिमु खी कुसङ्गरूपी डंगरोंसे उसकी रत्ता उपयोगी है। यह हो गया तो फिर इसके निमित्त विशेप कर्तव्यकी जरूरत नहीं, ज्यूं-ज्यूं इसकी जर्ड़े त्यागरूपी शिवमे अन्दरकी तरफ फैलेगी, त्यू न्यू यह वाहर विस्तार पाता जायगा और सांसारिक सुख (अभ्युदय) रूपी नाना अवस्थाओं मेसे गुजरता हुआ निःश्रेयसरूप मोत्तफल पा

जायेगा। स्वधमेका अर्थ केवल पर्णाश्रम-धर्म ही न ले लेना। स्वधर्मका व्यापक अर्थ यह है कि जिम किमी भी शुभ चेष्टाम स्वाभाविक चित्तका लगाव हो, उगके लिय वही स्वधर्म हो सकता है। प्रकृतिका नियम है कि चित्त जिम अधिकारका होगा, अपने अधिकारानुसार चेष्टाके साथ स्वभाविक ही उसका लगाव हो जायगा और उस स्वभाविक चेष्टासे लगकर ही चित्त ऊंचा उठाया जा सकता है। जिस तरहसे बीजमेसे सब अवस्थाएँ अपने-अपने समयपर उसके अन्दरसे आप निकल आती है, उसी प्रकार धर्मकृप स्वाभाविक चेष्टाओंमेसे भी शेप अवस्थाएँ अपने-आप उसके अन्दरसे निकलेगी। इसी लिये ताकी हकी गयी है —

# सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमिप न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः (गो०न० १८ छो० ४८

अर्थ —हे कौन्तेय । स्वभावसिद्ध कर्म चाहे सहोप भी हो तोभी उसका परित्याग न करे, क्योंकि सभी कर्म इसी प्रकार आरम्भमे होषोंसे धिरे हुए है जैसे अग्नि धूमसे। अग्निको स्वच्छ व निर्मल करनेके लिये जैसे धूममेसे होकर निकलना जहरी है, वैसे ही मनुष्यको निर्मल करनेके लिये भी स्वभाव-सिद्ध कमोंमेसे होकर निकलना जहरी है। यही स्वधर्मका ज्यापक अर्थ है। (विस्तार के लिये देखो पृ० ३३ से ३६)

धर्म व अधिकारका परश्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है, धर्म व धर्म व अधिकारका । अधिकारको भिन्न-भिन्न नहीं किया जा सकता। परस्पर सम्बन्ध । धर्म ही अधिकार है और अधिकार ही धर्म है। अधिकारानुसार वर्ता हुआ धर्मका कोई भी अङ्ग शेप सब अङ्गोंको इसी प्रकार खींच लाता है, जैसे जञ्जीरकी एक कड़ी

पकड़कर खींचनेसे सारी जजीर खिची चली आती है, अथवा मनुष्यकी एक अड्जुली पकडकर खीचनेसे शेष सब अड्ज खिचा चला आता है, बर्मके सब अङ्गोमे भी परस्पर ऐसा ही घनिष्ट सम्बन्ध है। इसी लिये आवश्यकता है धर्मके किसी भी अङ्गको वास्तविक रूपसे व्यवहारमे लाने की, हाथ-पॉवमे उतर आने की। फिर शेप सब अङ्ग अन्दरसे इसी प्रकार निकल पडेंगे, जैसे छोटेसे वीजसे वड़े विस्तारवाला वृत्त निकल पडता हैं। अग्निकी एक चिनगारी भी यदि जीती-जागती है तो वह सम्पूर्ण ब्रह्माएडको भस्म करनेमे समर्थ है । इसी प्रकार धर्म का कोई भी श्रद्ध वास्तविकरूपमे वर्ता हुश्रा दु.खरूप ससार को भस्मकर निरन्तर अन्नय आनन्दर्का माँकी करा सकता है। प्रकृतिदेवीने इस जीवको शिवरूपमे पहुँचानेका भार तो प्रपने सिरपर उठा ही लिया है, अब जरूरत हैं मार्ग चल पडने की, जिस स्थानपर हम खड़े हुए है उससे आगे कृतम उठाने की। यदि आपको छतके ऊपर चढ़ना मजूर है तो आपको चाहिये कि अपना एक कृतम सबसे नीची पौडीपर मजबूतीसे जमा ले, जब इस पौडीपर कृदम जम गया तो दूसरा कदम बिना किसा रोक-टोकके अपने-आप उठकर दूसरी पौड़ीपर पहुंच जायगा। इस प्रकार त्राप खट-खट करते हुए विना किसी वाधाके छतपर पहुँच जायेगे। इसके विपरीत यदि आपने वीचकी किसी पौडी को छोडकर छलॉग मारकर जानेकी चेष्टा की तो आप धमसे उल्टा नीचे गिर पडेंगे और सिर फुड़ा लेंगे। अन्ततः छतपर पहुँचनेके लिये आपको इस पौडीपर पाँव टिकाकर ही जाना होगा, फिर मुफ्तमे सिर फुड़ानेसे क्या लाभ १ ठीक, इसी प्रकार यदि आप नाम-रूप संसारसे ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि जिस सोपान (पौडी) पर आप अपना पाँव रिका सकते है, उसपर दृढ्तापूर्वक अपना पाँव जमा ले। यह

होगया तो प्रकृतिदेवीके रचे हुए अन्य सोपानोंको आप विना किसी बाधाके अपने-आप लॉघते चले जायेगे, कोई शक्ति आपको अपर जानेसे रोक नहीं सकेगी। पानीका वहाव उल्टा चल पड़ा है यानी पर्वताकी ओर वहने लग पड़ा है, अर्थान जीव का प्रवाह जो जड़ताक्ष्य भोगांकी ओर चल पड़ा है, जहरत केवल इतनी ही है कि इसका प्रवाह अवर्षक्ष्य जड़तासे मोडकर सोवा कर दे धमक्ष्य समुद्रकी ओर, फिर कोई चिन्ता नहीं। प्रवाह अपनी गतिके साथ चलता हुआ ब्रह्मक्षी समुद्रमे आप जा मिलेगा, कोई शक्ति वावा डालनमे समर्थ नहीं है। स्वयं भगवान्ने गीतामे पट्टा लिख दिया है —

पार्थ नैवेह नाग्रुत्र विनोशस्तस्य विद्यते।

न इं कल्याग्रकृत्कश्चिट्दुर्गति तात गच्छति ॥ (अ॰ ६० ४८)

अर्थ - हे पार्थ । न इस लोकमे ही उसका नाश हो सकता है और न परलोकमें ही, क्योंकि हे तान् । कल्याणका करनेवाला दुर्गतिको जा ही नहीं सकता।

मरके भी उनको वलात्कारसे उसी और इसी प्रकार खिचना पड़ेगा, जैसे पन्नी पेटीसे वॅबा हुआ कीचा जाता है। यदि आपने किसी दरजो (पोडी) पर विना पाँच दिकाये छलाँग मारनेकी चेटा की तो आप नीचे गिरेगे और चोट खा लेगे, आखिर मरहम-पट्टीसे छुटकारा पानेके पीछे फिर भी आपको उस पौडी के उपर पाँच जमाकर ही उपर जाना होगा, इसके विना छुट-कारा है ही नहीं। यह कानून वड़ा ठोस है, जोिक उल्लह्बन नहीं किया जा सकता। यह बात तो सबको ही स्वीकार करनी पड़ेगी कि वल घृतमें नहीं है, बल केवल उस भोजनमें है जिसको जठराग्नि पचा ले। यदि घृतमें ही बल माना जाय तो ज्वर-पीड़ित रोगीको घृत पिला देखिये, घृतके मेवनसे वह बिल्प होता है या दुर्वल । हॉ, कखा अन्न खाकर तो वह बलवान हो सकता है, खंखे अन्नसे वल प्राप्त करते-करते वह फिर घृतको भी पचा जायगा और उससे भी बल प्राप्त कर लेगा, परन्तु अपने अधिकारको स्थिर रखकर । जिस प्रकार बच्चा अपनी माताका स्तनपान करते-करते वॉत निकाल लेता है, फिर अन्न भी खाने लग पडता है और कच्चे चने भी चवा लेता है। ठीक, यही व्यवस्था धर्मसम्बन्धमे है। प्रत्येक प्राणी अपने चित्तके अधिकारानुसार धर्मको आचरणमे लाता हुआ 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम' उस परम धामको प्राप्त कर जाता है, जिससे फिर लौटना नहीं पडता। यही स्वधर्मका व्यापक अर्थ है।

जहाँ सकी र्णता है वहाँ कृपणता है, जहाँ कृपणता है वहाँ जड़ता है और जहाँ जडता है वहाँ चोटोक। पडना स्वाभाविक ही है। तथा जहाँ विशालता है वहाँ उदारता है, जहाँ उदारता है वहाँ कोमलता है और जहाँ कोमलता व द्रवता है वहाँ चोटा से क्या सम्बन्ध ? सोना ( धातु ) जब ठोस जड़ावस्थाको प्राप्त है तब ऋहरन व हथोड़ेकी चोटसे बच नही सकता। परन्तु अग्निके संयोगसे जब वह द्वीभूत होगया और अपने असली स्वभावको प्राप्त होगया, फिर उसका चोटोसे क्या सम्बन्ध ? वह तो अब सर्वरूप है, जैसे-जैसे सॉचेकी उपाधिको प्राप्त होगा, वही रूप धारण करनेको तैयार है । ऋग्निके सम्बन्ध विना उसको एक रूपसे दूसरे रूपमे बदलना असम्भव था, श्रव उसको मनमाने रूपमे वदल सकते हैं। इसी प्रकार जीवके सम्बन्धमे जितनी-जितनी ऋहकारकी जड़ता है, उतनी-इतनी ही ऋपणता है श्रौर उतनी-उतनी ही हृदयबेधी दु'खोकी चोटों का सहना अनिवार्य है। इन चोटोंसे बचनेके लिये तथा जीव से शिवरूपमे बदलनेके लिये जरूरी है कि इसकी धर्म रूपी ऋग्निके संयोगसे कोमल व द्रवीभूत किया जाय। इस उद्देश्य

की पृतिके लिये जितने साधन हो सकते हैं, उनको पत्रुनिप्रवान व निवृत्तिप्रधान दो ही भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रवृत्ति-प्रधान सायन वह है कि जिसके द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ व व्यक्ति-गत अहंताका विस्तार करने हुए और क़ुदुम्ब, जानि व देशकं न्वार्थ व अह्नतामे जोढते हुए 'वसुधेव कुटुम्बकम' ( अर्थान् . सब पृथ्वी ही हमारा कुटुम्ब है।) के रूपमे इस स्वार्थ व अहन्ताकी पूर्णाहुति दे दी जाय। संनेपसे जिसका निरूपण 'पुर्य-पापकी व्याख्या' में किया जा चुका है। इन साधनोमें प्रवृत्तिका मंकोच न होकर इसका विस्तार किया जाता है प्रौर विस्तारके साथ-साथ इसको पतला करते-करते इसका लय किया जाता है। निवृत्तिप्रधान सावनका संदोपसे नीचें निरूपण किया जाना है। इसमे प्रवृत्तिका विस्तार न होकर प्रवृत्तिको गलाया जाता है। जिस प्रकार सुवर्णकी डलीको फैलानेके दो ही साधन हो सकते है, एक इसको कूट-कूटकर फैलाया जाय, दूसरे इसको गलाकर। इसी प्रकार अहंकारकी जडताको फैलानेके लिये भी या तो इसे प्रवृत्तिद्वारा कूट-कूटकर फैलाया जा सकता है. अथवा निवृत्तिद्वारा गलाकर। अधिकारभेटसे प्रवृत्तिमुखीन व निवृत्तिमुखीन माधनाँकी प्रकृतिने रचना की है, इनके लच्यका भेद नहीं है, लच्य दोनोंका एक त्याग ही है।

### १) पामर पुरुष

संसारमें जितने भी मनुष्य है उनको चार प्रकारकी कोटि णमर पुरुपका ल- में विभक्त किया जा सकता है, (१) पामर, क्षण और उसके (२) विपयी, (३) जिज्ञासु और (४) ज्ञानी। प्रति उपदेश इनमेंसे प्रथम पामर-पुरुपका वर्णन किया जाता है। पामर कोटिमें वे मनुष्य सममें जा सकते है, जिनके जीवनका उद्देश्य केवल विषयभोग ही है और जो केवल शिश्नोद्दरपरायण है। विषयभोगकी पूर्तिमे जिन्होंने पशुओं को भी पीछे छोड़ दिया है। जिन्होंने विषयों की धधकती हुई प्रचण्ड अग्निमें तन-मनकी आहुति देने के लिये कुलकी मर्यादाको नमस्कार कर लिया है, जातिकी मर्यादाको ठुकरा दिया है. लोकमर्यादाको दूरसे ही हाथ जोड लिये हैं और धर्मकी नीतिको भी चुपकेसे ताकमें तह करके रख दिया है। सब प्रकारके वन्धनों छे छुटकारा पा लिया है और मन मर्यादाओं से आजाद हो गये है। परन्तु:—

क्या यह आजादी है ? हाय ! यह तो आजादी नहीं ।।
गीयेचोगाँ की परेशानी है, आजादी नहीं ।।
अस्प हो आज़ाद, सर पर केंद्र होता है सवार ।
अस्प हो गुरलक-इनॉ हैरान रोता है सवार ।।
इन्द्रियोंके थोड़े छूटे बाग-डोरी तोड कर ।
वो गिरा ! वो गिर पड़ा !। अस्वार सर-मुँह फोड़ कर ॥

भैया । घोड़ेको आजाद करके आजाद होना चाहते हो, कॉटेदार फाड़ियोंमे फॅसोगे, गड्ढोंके अन्दर धसोगे, सिर-मुंहकी खाओगे, जहाँ दॉत पीसना ही होगा। इस प्रकार मर्यादा-रूप बन्धनोंको तोड़कर तो उल्टा बन्धनोंमे फॅसना पड़ेगा। यह गोरखधन्धा किसी ऐसे-बेसेका रचा हुआ नहीं, जो सहज ही निकल भागोगे। अपने-आप यह गोरखधन्धा नहीं सुलमने का।

९ मैदानका गेंदं, अर्थात् फुटबाछ । २ वोदा ।

३ खुळी छगामबाळा ।

वन्दर्की मूर्गित यूं तो उल्टा अपना हाथ आरेके तख्तेके बीच में फॅसा लोंके। किसी सद्गुरुकी शरणमें जाओ, वह तुम्हारे गोरख वन्धेकी कडी सुलभानेका रास्ता वतला देगा। फिरसे तख्तोंके वीचमें पक्षर ठेकिकर तुम्हारा दवा हुआ हाथ निकाल देगा, फिर तुम आजाद ही आजाद हो। तुम तब शरीर में भी आजाद, इन्द्रियोंसे भी आजाद, फिर तो सारे संसारमें तुम्हारा ही राज्य है। सूर्य-चन्द्रमा सब तुम्हारी सेवाके लिये हाजिर हैं, पृथ्वी-नच्चत्र सब तुम्हारी परिक्रमाके लिये उपस्थित हैं। परन्तु मनके साथ बंधे रहकर शरीर व इन्द्रियोंसे आजाद होना चाइते हो, यह हो कैसे सकता है १ गौका बच्चा जिस प्रकृार खटेसे बंधा रहकर रस्सेसे आजाद होना चाहे तो वह कसे हो सकता है १ वह तो उल्टा अपने गलेमे अविकाधिक बन्धन पाता जायगा। इसी प्रकार मेरी जान! आजाद होना

इसी प्रकार यह संसाररूपी भारी छकड़ीका ठोस छहा है, सद्गुरु व सच्छास्त्ररूपी दो बढई इस संसाररूपी उद्देशे चीरनेके छिये उद्यत हुए हैं। इस विचारसे कि वह ससाररूपी छटा शीव्रसे व सुगमदासे

<sup>1.</sup> दो वर्ड़ एक बहे भारी लक्ड़ी के लहें को चीर रहे थे, बद्ई लोग अपने कार्यकी सुगमताके लिये चीरे हुए लक्ड़ी के भागमें एक लक्ड़ी की मेल ठोक देते हैं, जिससे शेप चिराई शीव्रतासे हो जाय। जब वे लोग मध्याह्म समय भोजने करनेको अपने घर गये तब पीछेसे एक बन्दर आया। बन्दर स्वभावसे चच्चल होता ही है, उसने लक्ड़ीके लहेंपर बेश्कर अपनी चच्चलता के कारण उस मेल्को ज़ारसे खींचा। बहुत ज़ोरसे खींचनेपर मेल्न लहें मेंसे निक्ल गई ओर उसका हाथ चीरे हु दोनों तल्तांके बीचमें फँस गया। हाथका फँसना था कि वह बड़ी उथाकुइतासे चिल्लाया, इतनेमें बढ़ई आ गये उन्होंने फिरसे तल्तोंके बीचमें मेल्न ठांकार दवा हुआ हाथ निकाला।

पहिते हो तो मनरूपी खूंटेको तोड़ो, इससे छटकारा पात्रो, तब तुम शरीर व इन्द्रियोसे भी अपने-आप ही आजाद हो। अन्यथा तो अपने गलेको वछड़ेकी भाँति अधिकाधिक फॅसाते जाओगे। और मनसे आजाद तभी होमकते हो, जब कि उप-युक्त मर्यादाओं अधीन तुम्हारा व्यवहार हो। मर्यादाओं अधीन तुम्हारा व्यवहार हो। मर्यादाओं अधीन रहकर ही तुम मर्यादाओं छुटकारा पा सकते हो, और कोई उपाय है ही नहीं, चाहे कितना ही सिर पटक लो। जिस अकार नदीका जल किनारों की मर्यादामे चलकर ही बहरे-वेकिनार तटविनिम् क-सागर वन सकता है, किनारे तोड़कर कदापि नहीं। इसी प्रकार धर्मोक्त सकल प्रमृत्तियाँ भी तुमको

चीरा जाय उन्होंने इसमें मर्यादारूपी मेख ठोक दी है। जब दे अपना कुठ कार्य करके विश्वाम करने लगे तो पीछेसे पामर जीवरूप मर्कट भाता है. संसारमर्थादारूपी मेखकी अवहेळना करके उसको तोड देता है और संसाररूपी लहु के पूर्णरूपसे चीरे जानेके पहले ही वह मर्यादा-रूपी मेलाको तोडकर भाजाद होनेके लिये उतावला हो रहा है। यदापि संसाररूपी लट्टा पूर्णरूपसे चीरा जाकर यह मर्यादारूपी मेख भी निकाल डालनेके लिये ही थी, परन्तु वह तो पहले ही मर्यादा तोड़कर आज़ाद हुआ चाहता है। इस प्रकार इस पामर-जीवरूपी मर्कटने ज्ञानरूपी आहे से इस ससाररूपी लहे को चीरनेसे पहले ही मर्यादारूपा मेखको तोड को दिया, परन्तु कर्मीका कर्ता व भोक्ता वना रहनेके कारण, उन दुष्ट कर्मीके प्रतिकारळपमें अध्यात्मिक, अधिदैविक व अधिभौतिक त्रिविधतापरूपी सांसारिक तख्तोंने चहुँ आरसे इसके हाथ-पाँवको जकड़ लिया लिया आजादीका मजा ? अब चिल्लाता है, सिर पीटता है!! परन्त निकलनेका तो और कोई उपाय है ही नहीं। अन्ततः शे-पीटकर जब यह फिर उन सद्गुरु व सच्छास्त्ररूपी वढइयोंकी शरणमें जाय तब वे भी धौर कोई उपाय न देख, फिर मर्यादारूपी मेख्को तहरों हे धीचमें ठॉककर ही इसके दबे हुए शरीरको निकाल सकते हैं।

अन्तमे सकल वन्धनोंसे छुटकारा दिलानेके लिये ही .जुन्मे-वार वन रही है। परन्तु तुम नो वीचमें ही छुटकारा पानेके लिये उतावले हो रहे हो । श्रच्छा, किनारे तोड़कर नदी के जलके समान संसाररूपी गड्हों में न गिरो श्रोर मड़-सङ्कर न सूचो तो कहना ! स्मरण रहे कि धर्म तमको किसी भी विषयसे विद्यत रखना नहीं चाहता,विल्क समय-समय पर सभी विषय योग्य मात्रामे योग्यतानुसार सुगताकर और यहाँ से तृप्त कराके, जहाँ से यह सब सुख निकलते हैं उन सुखाके वर सव त्रानन्दोके उद्गम-स्थानकी त्रोर उठा ले जानेका भार इसने अपने ऊपर लिया हुआ है। परन्तु एक तुम हो कि इन्द्रकी भॉति सूकररूप धारण करके विष्ठापर ऐसे गिरते हो कि मुँह ही नहीं उठाते। कॉसीके सिवकेकी महाराणीकी छापपर इतने लट्टू होगये हो कि मोहरकी याद ही नहीं आती । उस पवित्र धर्मकी यहाँतक तुम्हारे लिये भारी उदारता है कि ससारमें निन्दितसे निन्दित कार्य पशु-धर्मरूप व्यभिनार भी विवाह-संस्कारके द्वारा ऐसी पवित्र व उत्तम रीतिसे धर्मरूपसे रचा गया कि धर्मानुकूल मर्यादामे वर्तकर आप इसके द्वारा ईश्वरके प्रेम-पात्र हो सकते हैं और भोग व मोत्त दोनोके अधिकारी वन सकते हैं।

९ एक यार इन्द्रने स्वश्नमें सुकरका कारीर धारण किया और विद्या श्राने लगा यह देख देवताओं को लाज आई और उन्होंने उसे जगाया इसी प्रकार यद इन्द्ररूपी जीव अज्ञान-निद्रामें भोगळपी विद्यापर गिर रहा है।

२. जिस प्रकार कॉसीकी धातुपर महाराणी विक्टोरियाकी छाप हो तो मूर्ख लोग मिथ्या धातुको उस छापके कारण सत्य लानकर प्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार यह संसारिक भोग स्वयं कॉसीके समान मिथ्या होते हुए भी उस अधिष्ठान सत्तारूपी महाराणीके मान्निधान के कारण सज्ञानियोंद्वाग सत्यरूप प्रहण किये जा गहे हैं।

क्या धर्मसम्बन्धी विवाहका उद्देश्य केवल विषयवासनाकी धामिक विवाहका धधकती हुई अग्निमे भोगरूपी घृतकी उद्देश्य आहूति देते रहना ही हो सकता है ?नही,

कदापि नहीं। ऐसा करके तो त्राप इस रमगीय संसारको शम-शानरूपमें बदल देंगे, नन्दनवनको रौरव-नरक बना लेगे, कुत्तोंकी भॉति भौक-सोककर मर जायेगे, हथिनीके पीछे हाथीकी भॉति लगकर अपने-आपको संसाररूपी गड्डेमे गिरा लेगे । धार्मिक-विवाहका उद्देश्य तो यह था कि जीवमे वह जडता, जो उद्भि-जादि योनियोसे आरम्भ होकर अन्तत कालसे चली आ रही है और जोवका मनुष्ययोनिसे विकास होनेण्र भी चिरकालीन सम्ब-न्धसे जिसका रहना रचभाविक ही है, उस जडताको प्रव धार्सिक विवाह-संस्कारके द्वारा पिघलाया जाय। अर्थात् जीवका आतम-भाव (मैपन) जहाँ श्रपने साढे तीन हाथके टापूमे ही घिरा हुआ हैं और उसीमें घर किये बैठा है, उससे आगे वढे और पिघलकर पवित्र धार्मिक प्रेमद्वारा अपनी धर्म-पत्नीमे पसर जाय । इस प्रकार सत्य व दृढ प्रेमकी अग्निसे वह 'सैपन' पियल-पिघलकर क्रमशः जहाँसे यह प्रेमका स्रोत निकल रहा है, उस प्रेमम्बरूप, त्रानन्दकन्द, मदनगोहनके चरणकम्लोंसे सम्बन्ध पा जाय। परन्तु इसकी सिद्धि तभी हो मकेगी जवकि यह प्रवाह नदीके तटो के समान धार्मिक मर्याटामे चले। प्रेम ही भगवानका म्वरूप है, प्रेससे भिन्न उसका और कोई रूप नहीं बनता । इसी लिये मन त्रादिकोंने स्पष्ट रूपसे कह दिया है'--

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः

अर्थ:—जहाँ सियोंका आदर-सत्कार होता है वहीं देवना रमण करते है। इस आशयकी पूर्ति एक पतिव्रत व एक पत्निव्रतके द्वारा ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार विषयवा नना भी, जिसका अपने समयपर जीवमे प्रकट होना आवश्यक है, धर्मानुकूल सदुपयोगद्वारा ईश्वरप्राप्तिका सावन वनाई जा सकती है। यही आपके उदार धर्मकी पूर्ण उदारता है। इस प्रकार धार्मिक विषय-प्रवृत्ति विषयनिवृत्तिके लिये ही है। निकटवर्ता कालके भक्तिशरोम्मिण गोस्वामी तुलसीदायजी और स्रवासजी आदि इस सिद्धान्त की सत्यतामे ज्वलन्त दृष्टान्त हैं। धर्मशास्त्रमें विवाहसम्बन्धमें जितनी आजाएँ हैं, वे माज्ञान् या परम्पराद्वारा इसी सिद्धान्तकी पूर्तिके लिये हैं।

अच्छा जी । कुछ भी हो हमारा काम कहना है, कोई माने तो भला, न मानेगे तो प्रकृति फुटबालकी 'वैताल' शब्दकी भॉति चारों खोरसे ठोकर मार-मार आव ध्याख्या भीतरसे फूँक निकला लेगी। अग्विर ब्रह्मासे लेकर चिडंटीपर्यन्त प्राणीमात्रके सिरपर जो यह वैताल सवार हो रहा है कि 'हम सुखी हों, श्रौर ऐसा सुख मिले जिसका कभी चय न हो यह केवल मखौलके लिये ही नहीं है, विलक सचमुच पूरा होनेके लिये है। यह वैताल कभी दम न लेने देगा और कभी चैनसे वैठने न देगा, जवतक सौलह-त्र्याना इस उद्देश्यकी पूर्ति करा न ले, चाहे कोटि कल्प क्यों न बीत जाएँ। परन्तु मूढ़ पामर-पुरुप इस उद्देश्यकी पूर्ति तथा वैतालकी इस पहेलीका उत्तर विषयभोगक द्वारा देकर इसको मखौलवाजी मे उड़ाना चाहते हैं, इससे उसका (वैतालका) कभी सन्तोष नहीं होने का। इस विषयमें उनकी गति ठीक उम मदमस्त शराबीकी जैसी है, जो शरावके नरोसे चकनाचूर हो गली-कूँ चोंमे घूम रहा है छोर दीवारों व नालियोंसे टक्कर व चोटें खा-खाकर श्रौर सिर फ़ुड़ा-फ़ुड़ाकर आखिर अपना नशा उतर्वा लेता है। ठीक, उसी

प्रकार जो मूट पुरुष विषयोंके नशेमें मदमस्त हो आगा-पीछा न देखकर चल रहे हैं, उनको उस वैतालके डएडेकी चोट सिर पर सहनी होगी, श्राखिर वे चोटे खा-खाकर श्रपना नशा उतरवा लेंगे और सीधे मार्गपर चल पड़े ने। यह भूत किसी कच्चे-पक्केका चढ़ाया हुआ नहीं, जो यू ही दूनोसे ही उतर जाय श्रौर बातासे ही पीछा छोड़ दे। इसको किसीका लिहाज नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि पहले ही सीधी राह चल गड़ें, जिससे डएडेकी चोटसे तो वचे रहे। प्रकृतिके उपयुक्त नियमको हम आगे 'वैताल' शब्दसे प्रयोग करेगे।

स्वरूप

यद्यपि पामर पुरुवोंके सम्बन्धमें विशेष चर्चा करना सभ्यता पामर पुरुषोद्दरा | के विरुद्ध है। प्रकृतिदेवीने स्वयं अपनी आँखें किये जानेवाले | लाल-लाल करके अपने कठोर कुठारको परशु-यज्ञ-दानादिका रामकी भाँति तीच्ए वनाया हुआ है। हमको किसी प्रकार हस्तज्ञेपकी क्या जरूरत है?

बृथाही कटाच करके हमे अपनेको क्यो कलुपित करना चाहिये ? तथापि जिज्ञासुत्रोकी इससे निवृत्तिके ऋर्थ उन पुरुषोकी स्वाभाविक प्रकृतिका थोंड़ा निरूपेश कर देना प्रावश्यक है। ऐसे पुरुष केवल तमोगुएपप्रधान होते है और केवल आसुरी मम्पत्तिके ही धनी होते हैं। निद्रा, त्रालस्य, क्रोध, द्वेप, काम, चमएड, कठोरता इत्यादि उनकी दास-दासियाँ है, जोिक हर ममय उनकी सेवामे हाजिर रहते है, योगिनीरूपसे उनके हृदयों को काट-काटकर भवण करते और रक्तपान करते रहते हैं। ये लोग अनन्त अपवित्र सकल्गेके जालेसे वॅधे रहते है, जिनका लक्तरा गीता अध्याय १६ में इस प्रकार किया गया है:-

इदमद्य मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्॥ इसौ सया हतः शत्रुर्हिनिप्ये चापरानिप । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्युखी ॥ आद्योऽभिजनवानिस्म कोऽन्योस्ति सदशो मया (दलो । । यक्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानियोहिताः ॥ १४. १ २)

अर्थ:—हन पुरुपोके मंकल्प इस प्रकारके होते हैं:—मैंन आज यह तो पाया है, इस मनोर्थको और प्राप्त होऊँना, मेरे पान यह इतना धन तो हे और इतना आर भी हो जावेगा। मेरे हारा वह शत्रु मारा गया और दूसरे शत्रु ओंको भी मार्ह्स गा, में ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यका भोगनेवाला हूँ और में मय सिद्वियोंसे युक्त वलवान एवं सुखी हूँ। मैं वड़ा धनदाला और वड़े छलवाला हूं. मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा. हर्पको प्राप्त होंकेंगा। इस प्रकारके अज्ञानसे वे विमोहिन हैं।

ऐसे पुरुशें होरा वान-यज्ञ, विवाद-यज्ञ, तप-यज्ञ इत्यादि छनेक प्रकारके वहुमूल्य छाचारोंका व्यवहार तो होता है, परन्तु सव ही पाप-यज्ञ है। जिनका मुख्य उद्देश्य केवल छहंकार व वड़ाईको पुष्ट करना ही होता है, जोकि सव दु.खोंका मूल है। जिनका लक्षण तमोगुणी रूपसे गीता छाध्याय १७ में इस प्रकार वर्णन किया गया है।

विधिहीनमसृष्टाचं मंत्रहीनमद्चिणम्।

अद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचत्तते ॥ (वलोक १३)

अर्थः—शास्त्रविधिसे हीन, अन्नदानसे गहित एवं विना मंत्रों, विना दित्तिणा और विना श्रद्धाके किये हुए यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं।

## मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः।

#### परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम्बद्धाहतम् ॥ ( इलोक १९)

अर्थ: —जो तप मूहतापूर्वक हठसे मन, वाणी और शरीर को पीड़ा पहुँचाकर अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तामम कहा गया है।

#### अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यथ दीयते।

#### असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ( क्लोक २२ )

श्रर्थ:—जो दान विना सत्कार किये, तिरस्कारपूर्वक, श्रयोग्य देश-कालमे तथा कुपात्रोके लिये श्रथीत् मद्य-मांसादि श्रभद्य वस्तुश्रोंके खानेवालों एवं चोरी श्रादि नीच कर्म करनेवालोंके लिये दिया जाता है, वह तामसिक कहा गया है।

ऐसे पुरुपोद्वारा विवाह आदिके अवसरपर प्राय इसी प्रकारका दान किया जाता है तथा बड़े परिश्रमसे उपार्जन किये धनका ऐसे पवित्र समयमे आतिशबाजी, वागवहारी, वेश्यानृत्य, श्रुआदिके द्वारा दुर्व्यय करके अनर्थ ही उपार्जन किय। जाता है, जिसके फलस्वरूप यमयातना ही पल्ले पड़ती है। बजाय इसके कि ऐसे पवित्र विवाहसंस्कारको, जो दुल्हा-दुलहिन, सम्पूर्ण छल और भावी सन्तानके लिये एक प्रकारसे बुनयाद है, सन्त्वगुणी बनाया जाय,ऐसा तमोगुणी बनाया जाता है कि जिसका विवरण करते हुए लेखनी सकुचाती है। व्यभिचार दृष्टिसे क्या पिता, क्या पुत्र सभी छुटुन्वियोकी समान दृष्टिका विषय इस समय एक ही वेश्या बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप विवाहके उद्देश्यका (जिसका संद्तेपसे निरूपण कर आए है) बीज ही, जिसके द्वारा ईश्वरप्राप्ति और चिरशान्तिरूपी फल पकाना इष्ट था,एकदम दग्ध हो जाता है। जो समतादृष्टि सारे संसारके प्रति स्थापन करना

धर्मका लच्य था, उसके स्थानपर मव छोरमे मीचकर वह सम-तादृष्टि एक वेश्याको प्रदान की जानी है। इस समतादृष्टिको कोटिशः धिकार है, जिसके द्वारा सभी मर्याटाण भन्न हो जाती हैं त्रीर भविष्य ऐसा भयद्वररूप धारण करता है कि न पृछना श्रीर न कहना ही अच्छा है। सारांश,सव प्रकारसे ही इस पवित्र संस्कार की ऐसी मिट्टी पलीद की जाता है और अपने तमोगुणका पूर्ण-रूपसे ऐसा विकास किया जाता है कि 'वर फ़ॅक तमाशा देखना' ठीक-ठीक दर्शाया जाता है। घर फूँ क ही नहीं, 'शरीर फूँ क,'नहीं-नहीं इतना ही नहीं, वल्कि 'सम्पूर्ण जीवन फूँक तमाशा देखना' वन जाता है। क्या इसको खोलनेकी जहरत है १ धननाग शरीरनाश, कुलनाश, मर्यादानाश, श्राचारनाश, विचारनाश, धर्मनाश, अर्थात् लोकनाश व परलोकनाश सभी नाश अपना डेरा जमा लेते हैं। फिर सम्पूर्ण जीवन फूँक तमाणा देखनमें कमी ही क्या रह गई ?

चरणोंसे प्रथम भेट ।

विच्छूके समान विना हो प्रयोजन उद्गप्रहार ऐसे पुरुपोंका पामर-पुरुगोका प्राकृत । स्वाभाविक कर्तव्य है । सहस्र नेत्रोंसे स्वभाव तथा वैतालके पराये छिद्रोका देखना उनकी स्वभाविक त्यागकी हिष्ट है, जिस प्रकार गृद्धपद्मी सडे मांसपर ही दृष्टि रखता है। वे विना ही काज दूसरो

का अकाज करनेके लिये दाहिने-वाऍ लगे रहते है, इतना ही नहीं, विलक अपना अकाज करके भी यदि दूसरोंका अहित साधन हो तो उससे उन्हे परमानन्द प्राप्त होता है। उनके जीवनको, उपल (त्र्रोला) की उपमा दी जा सकती है, जो त्राप गलकर भी खेतीको नाश कर देता है। अथवा मित्तकाकी उपमा दी जा सकती है, जो घृतमे गिरकर अपने-आपको नष्ट करके भी घृतको अपवित्र ही करती है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने रामायगके आरम्भमे एसे पुरुषोका लच्चा इस प्रकार किया है:

परिहतहानि लाभ जिन्ह केरे । उजरे हर्प विपाद वसेरे ॥ हिरहर जस राकेस राहुसे । पर अकाज भट सहसवाहुसे॥ जे परदोष लखिंह सहसाखी । परिहत घृत जिनके मनमाखी ॥ तेज कृसानु रोप मिहपेसा । अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥ उदयकेत सम हित सब हो के। कुम्भकरन सम सोवत नीके ॥ पर अकाज लिग तनु परिहरहीं।जिमि हिम उपल कृषि दल गरहीं॥ वंद उ खल जस सेष सरोषा । सहस बदन वरनइ परदोषा ॥

श्रर्थ:-दूसरोके हितकी हानि ही जिनके लिये लाभ है, दूसरोंके उजड़नेसे जिनको हर्ष और बसनेसे खेद है। विष्णु व शिवके यशरूपी पूर्णमासीके चन्द्रमाको प्रास करनेके लिये जो राहुके तुल्य है और दूसरोका अकाज करनेके लिये जो सहस्रबाह के समान घलवान् योधा है। जो श्रपना दोष न देख दूसरोंके दोपोंको हजार आँखोंसे देखते है और दूसरोंके हितरूप निर्मल घृतको अपवित्र करनेके लिये जिनके मन मक्खीके तुल्य है,जोकि आप नष्ट होकर भी घृतको मलिन कर देती है। जिनका तेज श्रग्निके तुल्य है जोकि सबको भस्म कर देती है, क्रोध जिनका महिपासुरके तुल्य है तथा पाप व अवगुगारूपी धनके जो कुवेरके समान भएडारी है। जो सबके हितको नष्ट करनेके लिये उदयकेत तारेके समान है, उनका तो कुम्भकरणके समान सोना ही भला है। जो दूसरोंका अकाज करनेके लिये अपना शरीर भी त्यागकर देते हैं, जिस प्रकार वर्फ व छोला छाप गलकर भी कृषिको गला देते हैं। अन्तमे श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि मैं तो सरोप शेषजी के समान इनको वन्दना ही करता हूँ, क्योंकि जैसे शेपज हजार जिह्वासे भगवान्का गुगगान करते हैं, वैसेही यह भी हजार जिह्वा से पराये दोपोंका वर्णन करते है, हजार जिह्नाकी समानताके

कारण मेरे लिए तो ये शेप-भगवानके नगान वन्दनये। य

एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्विरत्यज्य ये । सामान्यास्तु परार्थग्रुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ॥ तेऽमी मानुपराचसाः परहितं स्वार्थाय निव्नन्ति ये ।

ये तु झन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥(मर्तृ,नीति,६३)

श्रथं:—एक ऐसे सत्पुरुप होते हैं, जो श्रपने स्वार्थिका परित्याग करके दूसरों के अर्थसाधनमें तत्पर रहने हैं। नामान्य पुरुष वे हैं, जो अपने स्वार्थों के अविरोधके साथ-साथ दूमरों के अर्थसाधनमें उद्यमपरायण रहते हैं श्रीर वे य राज्ञम-मनुप्र है, जो अपने स्वार्थके लिये दूसरों के हितकों कुचल डालते हैं। परन्तु जो विना ही किसी अर्थके दूसरों के हितकों वुचलनेवाले हैं वे क्या कहे जा सकते हैं, यह हम नहीं जानते। अर्थान् जो अपना अहित विना दूसरों के श्रहितपरायण है, उनके लिये क्या शब्द प्रयोग किया जाय, इस विषयमें शब्द कोप भी मौन है।

क्या इन पुरुषोंके लिये धर्मके राज्यमे कोई उपचार नहीं हो १ सकता १ क्या इनके लिये धर्मराज्यमे कोई अवकाश नहीं हे १ नहीं,नहीं, ऐसा क्योंकर होसकता है। सर्वव्यापी, सर्वजीवहित-कारी, करुणामय, उदार धर्मका चर-अचर जीवसृष्टिमे सवपर राज्य है। वह प्राणिमात्रके लिये अयःपथप्रदर्शक है और सवको अवकाश देनेवाला है। वह सङ्कुचित कैसे किया जा सकता है १ इन पुरुषोंके लिये वह धर्म करुणामय सदाशिव रूप धारकर और उनके हृदयमे साचात् प्रवेश करके अपने त्रितापकृषी त्रिश्लसे इनके हृदयों विदिणि करता है तथा भाँति-भाँतिसे इनके हृदयों में क्रोधाग्नि प्रच्वित करके कमसे कम उनको राच्य-मनुष्यकी

श्रेणीमे जा मिलाता है। जहाँ यह सिष्प्रयोजित दूस से के दितकों कुचलनेमे तत्पर रहते थे, वहाँ वह धर्मे अव इतकों अव वित्र के लिये परिहतनाशक' स्वभावमे बदल देता है। त्यागकी यह पहली भेट है जो उपयु क्त 'सुख अभिलाधी बैताल' बरवश अपने चरणोंमे रखा लेता है। अनेक प्राणी जो इस मार्गसे निकले है इसकी सत्यतामे आपही ह्यानत है।

क्योजी । त्यागकी पहली भेटसे वैतालको कुछ सन्तोप वैतालके चरणोंमें त्याग | हुआ ? नहीं, विल्कुल नहीं, इससे तो की दिनीय भेट | उसके कानपर जूँ भी न चली । यह भेट उसके पेटतक पहुँचना तो कहाँ ? दॉतभी न हिले, उसे तो वड़ी-वड़ी कुर्वानियाँ लेनी हैं। परन्तु हाँ । वैतालके सन्तोपके निमित्त सुईके अप्रभाग जितना जीव कुछ आगे तो हिला हैं। आखिर इसे शनें-शनें: सब कुछ भेट चढ़वा लेना हैं। वैतालकी पहेली तो अभी ज्यूकी त्यूं खड़ी हैं। वेताल तो चाहता है सुख, और ऐसा सुख जिसका कभी चय न हो। सुनो तो ऐसे सुखका अधिकारी कीन हैं ? और आनन्दकन्द भगवानको प्रिय कोन हैं ? अपने श्रीमुखसे गीता अध्याय १२ में मुक्तकण्ठसे वे क्या आज्ञा करते हैं ? वह भी तो सुन लो —

श्रद्धेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः त्वमी।। संतुष्टः सततं योगो यतात्मा दृढनिश्रयः। मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे श्रियः । यस्मानोद्धिनते लोको लोकानोद्धिनते चयः। हर्षामधभयोद्धेगैर्सको यः स विक्रियः।।

श्रनपेत्तः श्रुचिर्द्त्त उदागीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः॥ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काड्त्तति । श्रुमाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। श्रीतोष्णसुखदःखेषु समः सङ्गाववर्जितः॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी संतुष्टो येन केनचित्। श्रानिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः॥

(बलो० १३ से १६)

श्रथं:—जो सव भूतोंमे हे पभावसे रहित, स्वार्थरहित सवका प्रेमी, हेतुरहित दयालु, ममता व श्रहंकारसे रहित, सुख-दु खमे समान श्रीर श्रपराध करनेवालोंको भी श्रमय देनेवाला है, ऐसा चमावान् निरन्तर सन्तुष्ट तथा मन-इन्द्रियों को वशमे किये हुए जो मेरेमे टढ निश्चयवाला है श्रीर जिसने मन-बुद्धि मेरेमे श्रपण कर वी हैं, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुक्ते प्यारा है। जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता श्रीर जो श्राप किसी भी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्प, ईर्णा, भय एव उद्देगसे रहित है, वह भक्त मेरा प्रिय है। जो पुरुप श्राकाङ्वारहित, पवित्र श्रीर चतुर है, उदासीन भावसे स्थित व दु:खोसे छूटा हुश्रा है श्रीर कर्तव्यरूपसे सव श्रारम्भोका त्यागी है, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है। जो न हर्पवान् होता है, न द्वेष करता है, न नोच करता है, न इच्छा करता है तथा जिसकी दृष्टिस शुभ-श्रशुभकी भावना निवृत्त हो गई है, ऐसा भक्तिमान पुरुप मेरेको प्रिय है। जो शत्र-मित्रमे

श्रीर मान-श्रपमानमें सम है, सरदी-गरमी व सुख-दु:खमें सम है, सर्व श्रासक्तियोंसे छूटा हुश्रा है, जो निन्दा स्तुतिमें समान, मननशील एवं जिस-तिस तरह भी संतुष्ट हैं श्रीर स्थानादिकी ममतासे रहित स्थिर बुद्धिवाला है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुभको प्यारा है।

परन्तु यहाँ तो इसके विपरीत जोकके समान अपने स्वार्थ के लिये दूसरोंका रक्त चूसना है, अपने स्वार्थके लिये दूसरों को पाँव तले कुचलना है और दूसरोंको पीछे धकेलकर आगे बढ़ना है।

### 'तेऽमी मानुषराचसाः परहितं स्वार्थाय निव्नन्ति ये'

अर्थात् 'वे ये रात्तस-मनुष्य है जो अपने स्वार्थके लिये दूसरोके हितको नाश करते है। 'परन्तु स्मरण रहे प्रकृतिका यह अटल नियम है कि कियाकी प्रतिक्रिया तो फल दिये विना कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। जैसे भित्तिपर फैककर मारा हुआ गैट उलटकर मारनेवालेकी स्रोर ही स्राता है, ठीक इसी प्रकार रक्त चूसना तो रक्त चुसाये विना, कुचलना तो कुचले जाने विना, धक्का देना तो धक्का खाये विना पीछा कव छोडता है ? इन्द्रपुत्र जयन्तने भगवान्-रामचन्द्रके प्रभावकी परीचाके लिये बनवासके समय सीताके चरणोंमे काकरूप धारणकर चोच मारी, जिससे कोमलाङ्गी-सीताके चरणोसे रुधिरका प्रवाह चल पड़ा। भगवान्-रामचन्द्रने उसके पीछे एक तृराका वाग छोडा। वाणसे भयभीत होकर जयन्त दौडा, भगवानके द्वारा फैका हुआ वाण भी उसके पोछे चला। जयन्त क्या आ-काश, क्या पाताल, चौदह मुवनमे ज्याकुत होकर घूम आया, परन्तु उस बाण्से किसीने उसको श्रपनी शरणमे न लिया. पिता भी शरणमें न ले सका। अन्ततः वह लौटकर स्वय भगवान्

की ही शरणमें गया और उन्होंने भी प्रतिक्रियारूपमें उसकी एक ऑखसे विहीन करके ही अभय किया।

श्रो। धक्का देकर श्रागे चढनेवाले। देख, वह धर्मस्पी विष्णुका प्रतिक्रियारूप सुदर्शनचक्र तेरे पीछे-पीछे श्रा रहा है। सम्पूर्ण ब्रह्माएडमे इस सुदर्शनचक्रसे तेरी रचा करनेमें कोई समर्थ नहीं है। तुभको इसकी मार खानी ही पड़ेगी।

# वद न बोले जेर गरहूँ गर कोई मेरो सुने । है यह गुम्बद की सदा जैसी कहे वैसी सुने ॥

इस आकाशरूपी गुम्बद्के नीचे जैसा बोलोगे लौटके वैसा सुनना ही पड़ेगा। जिस प्रकारसे यह अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके पीछे पडा हुआ है, उस प्रकारसे तो आजतक किसीने भी स्वार्थ सिद्ध कर न पाया। परन्तु दुनियाँ है कि अन्धेवाली लकडी हॉकती ही जाती है, भेड़की चाल चले ही जाती है, एक भेड़ कूपमे गिरी कि सब उसके पीछे दना-दन गिरती ही जाती है। ठीक, यही हाल इस दुनियाँका है। भाई । स्वार्थ पकड़े रहकर स्वार्थ बनानेके पीछे पड़े रहना, तो स्वार्थ वनानेका कोई मार्ग है ही नहीं। फिर तुम कैसे स्वार्थ सिद्ध कर जात्रोंगे ? यह तो त्राकाशमे वगीचा लगानेके समान है। त्रीर तुम तो इससे भी त्रागे बढकर, दूसरोंके स्वार्थको कुचलकर, अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके पीछे पड़े हुए हो। स्वार्थ वनानेका तो एकमात्र मार्ग यही है कि स्वार्थका परित्याग कर दो, स्वार्थ आप सिद्ध हो जायगा। जैसे जवतक तुम कमानको खीचे हुए हो, तीर कभी लच्य को नहीं वेध सकेगा, विल्क तुम्हारे पास ही रहेगा। लच्य को भेदना चाहते हो तो कमानको ढीली छोड़ो, तभी तम

बुरा, खोटा। २ नीचे । ३ आकाश । ४ जो । ५ शब्द्र ।

लद्यको भेद सकोगे। ठीक, इसी प्रकार स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये भी स्वार्थको तिलाञ्जलि देनी होगी, स्वार्थकपी कमान ढीलो छोड़नी पड़ेगी, तभी तुम सफलमनोरथ होगे। महाभारत के अन्तमे भगवान् वेदच्यासजीने कहा है:—

# ऊर्ध्वबाहुर्विगैम्येष् न च कश्चिच्छुणोति माम्। धर्माद्र्थश्चकामश्च स धर्मः किं न सेन्यते॥

अर्थात् 'में कॅची मुजा उठाकर चिल्लाता हूं, परन्तु मेरी कोई नहीं सुनता कि धर्मसे ही अर्थकी तथा कामकी सिद्धि हो सकती है, ऐसा धर्म क्यों नहीं सेवन किया जाता ? परन्तु यहाँ तो मामला ही दूसरा हो रहा है। यहाँ तो पिटने-पिटानेका बाजार गरम है, फिर बैतालके सन्तोपका क्या प्रश्न ? मान लो, बिजलीके चमत्कारके समान तुमने किसी च्रांके लिये स्वार्थ सिद्ध कर भी लिया, परन्तु दूमरोंके स्वार्थको कुचलकर जो स्वार्थ सिद्ध किया गया है, उसका प्रतिक्रियारूप विष तो तुमको चढ़े बिना, रुलाये बिना, तपाये बिना नहीं छोड़ने का। जरा सोचो तो सही, स्वार्थके लिये तो स्वार्थ नहीं चाहा जाता था, परन्तु स्वार्थके मूलमे जो धेय वस्तु थी (अर्थात सुख) वह तो उल्टा अङ्गुली दिखाकर कोसों दूर जा छुपी, बल्कि सुखी होनेके बजाय उल्टा दु:खका बीज बो लिया गया, रोगको बढ़ा लिया गया।

खैर जी! कुछ भी हो, वैताल हाथ घोकर पीछे पड़ा है। हड़काये कुत्ते के समान इसने पीछा किया है और अपना भोजन लिये बिना पीछा न छोड़ेगा। वैतालका भोजन है 'सचा सुख', 'शान्ति'। इसके बिना विषयसुखकी चटनीसे ही बातोंमे टालनेसे इसकी तृप्ति नहीं होने की। यदि तुम इसको इसका यह भोजन देनेकेलिये तैयार नहीं, तो कलेजेका रक्तपान करना तोकहीं

गया ही नहीं। परनतु मारण रहे कि इस रक्तपानसे भी इसकी भूख नहीं मिटने की, यह तो मुफ्तमे ही है। अपने भोजन की मॉग तो इसकी दिन-दूनी, रात-चौगुनी चढ़ती ही रहेगी। फिर मुफ्तमें कलेंजेका खून भी क्या पिलाते हो? ऐसे अतिथि-सत्कारके पीछे क्यों पड़े हो? 'वॉस भी खाए, मलाइ भी दी' वह हिसाव क्यों करते हो।

लो जी! वैतालको भोजन तो अभी क्या मिलना था? परन्तु उसने तो कलेजेका खून जॉकके समान चूस-चूसकर बरवश त्यागकी दूसरी भेट अपने चरणोमे रखवा ही ली। अर्थात् इसको पामर-कोटिसे निकाल विषयी-कोटिमे और निषिद्ध-सकाम-कोटिसे निकाल शुभ-सकाम-कोटि मे प्रवेश कर ही दिया। धन्य है! वैतालकी इस दयालुताको धन्य है! इसकी सची पतित-पावनताको वारम्वार धन्य है!

# [२] विषयी-पुरुष

विषयी-पुरुष वे हैं जो संसारके भोगो तथा इन्द्रियों विषयी-पुरुषके के शब्द-स्पर्शादि विषयोमे रते हुए हैं। पामर- इक्षण पुरुषोंसे भेद इतना ही हैं कि वे शास्त्रमर्यादा व लोकमर्यादाका उद्घंघन करके भी विषयभोग भोगनेसे नहीं सकुचाते, परन्तु विषयी-पुरुषोंकी भोगप्रवृत्ति लोक व शास्त्रमर्यादा की हदमे रहकर होती हैं। यद्यपि भोग-कामनादृष्टिसे इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ, विलेक कामनामात्रकी दृष्टिसे तो इनकी कामनाएँ अग्निमें धृतके समान कुछ वृद्धिको ही प्राप्त हुई है, ऐसा कहा जाय तो अनुचित नहीं। पामर पुरुषोंकी कामनाएँ इस लोकतक ही सीमित होती हैं, परन्तु इन्होंने तो इस लोकसे आगे वदकर आकाशब्यापी पारलौकिक स्वर्गादिकी कामनाओपर भी हाथ मारना आरम्भ कर दिया है। इस प्रकार इस लोकके

स्त्री, पुत्र, धन एवं मान, अर्थात् पुत्रैपणा, वित्ते पणा, लोकेषणा व शास्त्रेपणा इत्यादिका योगत्तेम ही इनके जीवनका लत्य बन गया है तथा स्वर्गादिकी प्राप्त ही इनकी अपनी दृष्टिसे परम पुरुपार्थका पर्यवसान है और यही मोत्त है। यद्यपि इनकी कामनाएँ एक प्रकारसे लोक व शास्त्रकी मर्यादाके अन्तर्गत होती है, तथापि धनमद, मानमद व विद्यामद आदि का पिशाच इनकी श्रीवाको दवाये ही रखता है और किसी प्रकार इनकी गर्दन उठने हो नहीं देता। सब एषणाओं के योगत्तेम के लिये अनेक साधन यज्ञ, दान, तपादिका समह किया जाता है। भेद केवल इतना हो है कि पामर-पुरुषों की चेष्टाएँ जहाँ तमोगुणप्रधान होती हैं, वहाँ इनकी चेष्टाओं रजोगुणकी प्रधानता होती हैं। जिनका लज्ञण गीता अ १७ में इस प्रकार किया गया है:—

# श्रिभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमिप चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्।।

(স্ঠা০ १२)

अर्थ —हे भरतश्रेष्ठ । जो यज्ञ दम्भके लिये अथवा फल को उद्देश्य करके किया जाय, उस यज्ञको तू राजस जान ।

# सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्मेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्॥

(श्लोकः १८)

श्रर्थ:—जो तप सत्कार, मान एवं पूजाके लिये श्रीर केवल पाखरडसे ही किया जाता है, वह श्रनिश्चित श्रीर चिएक फल-याला तप यहाँ राजस कहा गया है।

# यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। दोयते च परिक्किष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्।!

(श्लो० २१)

अथे:—जो दान प्रत्युपकारके लिये अर्थात वदलेमें सांसारिक कार्यसिद्ध करनेकी आशासे, फलको उद्देश्य रन्यकर और क्रोशपूर्वक दिया जाता है वह राजम कहा गया है।

वर्तमानमे चन्दे-चिट्ठे आदिका टान इमी कोटिमे सममना चाहिये। ऐसे पुरुषोंकी सब चेष्टात्रों यज्ञ, दान, तपादि का फल केवल संसार ही है। इनमेसे जिन्होंने इस लोकसे आने वद्कर स्वर्गादि लोककी प्राप्ति अपना लच्य बनाया है, वे इनकी अपेचा धन्य कहे जा सकते हैं। यद्यपि इन यज्ञ-दान-तपादिके द्वारा भावकी विलज्ञणता करके अन्त करणकी निर्मलता सम्पादन की जा सकती थी, जिससे वास्तविक मोच्का अधिकार प्राप्त हो सकता था। परन्तु सब कुंछ करते हुए भी केवल भावकी हीनता करके वे इस अधिकारसे विश्वित ही रह जाते हैं। भावका महत्व वड़ा श्रास्त्रयेरूप है। शास्त्रैपणाकी पूर्तिके लिये इनमेसे कई अपना तन, मन, धन तथा आयुका वडा भाग व्यय करते हैं, परन्तु उसका फल भी केवल संसार ही है। वैताल हॅसता है कि तम, मन, धन तथा जीवन सभी कुछ दिया गया, परन्तु मेरी पहेली तनिक भी न सुलमाई गई, किन्तु उल्टा पारिडत्य-ऋहंकार को ही पुष्ट किया गया। विद्याका फल तो सन्नी शान्तिको प्राप्त करना ही या और अपने व सव भूतोमं समान भावसे स्थित एक नित्य अविनाशी तत्त्वको हूँ ह निकालना ही था। यथा:--

सर्वभूतेषु येनैकं भावमञ्ययमीक्ते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विक्रम्॥
(गी.अ १८,२०) श्रर्थः—सव भिन्न-भिन्न भूतोंमे एक श्रभिन्न व श्रविनाशी भाव जिस ज्ञानके द्वारा ढूँढ निकाला जाय, वह ज्ञान मात्त्विक जानना चाहिये।

परन्तु यहाँ तो इसके विपरीत इनके पारि इत्याभिमानके सम्मुख कोई वस्तु ठहर ही नहीं सकती। मानो, बालािक व श्वेतकेतुके समान सारे संसारको पराजय करनेका इन्होंने ठेका ही ले लिया है। इनमेसे कई संसारंके उपदेशके लिये मैदानमे त्राते हैं, परन्तु अपने उपदेशके प्रभावसे सुख-शान्ति स्थापन करनेके स्थानपर अपने रजोगुगाकी प्रवलतासे द्वेप व विरोध ही वढ़ाया जाता है श्रीर इस नन्दनकाननरूप मंसारको श्मशानरूपमे ही बंदल दिया जाता है। वर्तमानमे अनेक साम्प्रदायिक विरोध इसके प्रत्यच प्रमाण हैं। ऐसे महाशय शास्त्रोके केवल भारवाही ही कहे जा सकते है। हाँ । पामर-पुरुपोकी अशुभ कामनाओका फल जहाँ नरकादि यमयातनाको भुगानेवाला था, वहाँ इनकी कामनाएँ अपेद्माकृत शुभ है जिनका फल मृत्युलोक वा स्वर्गलोक की प्राप्ति है, परन्तु है अनित्य। पामर-पुरुष जहाँ अपने स्वार्थके लिये दूसरों के स्वार्थको कुचलनेमे तत्पर रहते थे, वहाँ यह लोग जिस हद्दतक अपने स्वार्थका विरोध नहीं होता है, उस हद्दतक दूसरोंके स्वार्थसाधनमें भी उद्यमी रहते हैं। अर्थात् अपने स्वार्थ के लिये यद्यपि दूसरोंके स्वार्थको तो नहीं कुचला जाता है, तथापि दूसरोंके स्वार्थके सम्मुख अपने स्वार्थको मुख्य रखा जाता है।

# 'सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाऽविरोधेन ये।'

श्रर्थ यह कि सामान्य पुरुष वे हैं, जों अपने स्वार्थके अविरोधके साथ-साथ परार्थमे भी उद्यमी रहते हैं। श्राचार व ज्यवहारकी दृष्टिसे भी इनमे अपेचाकृत पवित्रता दीख पड़ती है। में सुखका असम्भव

प्यारे विषयप्रेमी । वैतालकी पहेलीको सुलकानके लिये विषयी-पुरुषके साथ पर- विषयभोगक। मडकपर मरपट घोड़ा स्पर विचारींका परिवर्तन | दोडानेवाले भोले महेगा। थोडा दम तथा इहलौकिक पदायाँ | ले। आगे वढनेमे पहले तिनक लेखकस भी तो परस्पर विचारोका परिवर्नन

करता जा। जिस सडकसे तुम तीत्र वेगसे श्रॉखें वन्द किये दें। इ जा रहे हो, जरा देखों तो सही, क्या वह तुमको तुम्हार निर्दिष्ट स्थानकी छोर ले जा रही है वा नहीं ? तुमने अपनी दृष्टिसे सुन्व की जो अवधि मानी हुई है, वह नाचे लिखे वचनानक ही न्याप्त है ना ?

### पहला सुख निरोगो काया, दूजा सुख घरमें हो माया। तोजा सुख पुत्र श्रिधिकारी, चौथा सुख सुलद्मणी नारी ॥

श्रीर श्रनेक प्रकारके सुख श्रर्थात् 'गोधन, गजधन, वाजिधन श्रौर रत्नधन वानि' तो तुम्हारी इस मायासुखर्क श्रन्तर्गत ही स्रा जाते है।

अच्छा जी। अब यह बताओं कि इन चतुर्विध सुखाँ मेसे तुम प्रत्येकको सुखरूप मानते हो १ श्रथवा इनमेसे किन्हीं दोके जोड़ेमें अथवा तीनमें वा चारोके समुदाय मे सुख मानते हो ?

यदि किसी एकको सुखरूप माना जाय तो सवके अनुभव-बिरुद्ध है। क्योंकि इनमेसे एक-एक सुख वहुतोंको प्राप्त है भी, परनतु वे दु.खी ही देखनेमे आते हैं। यदि शरीरका सुख है और पुत्र, स्त्री तथा मायाका सुख नहीं, तो भोगसाधन विना वह निरोग शरीर भी रोगरूप हो है। जिस प्रकार जठराग्नि तीव हो, परंतु अन्न न मिले तो वह उल्टा शरीरको ही भन्नण करती है। घर में मायाका सुख हे, किन्तु शरीर, पुत्र व स्त्रीका सुख नहीं, तो

वह माया भी खानेको दौड़ती है, सुख नहीं देती। यदि पुत्रका सुख है, परन्तु शरीर, माया तथा स्त्रीका सुख नहीं, तब भी शेष पदार्थोकी इच्छा कलेजेको जलाती ही रहती है। श्रीर यदि स्त्रीका सुख है, परन्तु शरीर, धन व पुत्रका सुख नहीं, तो वह प्राप्तसुख भी दु खमे वदल जाता है। इस प्रकार चारोमेसे एक-एक पदार्थ तो कोई भो सुखरूप नहीं ठहरता।

लो जी। एक-एक पढार्थ तो इनमे से कोई भी 'सुखरूप नहीं ठहरा। देखे, इनमेसे किन्ही दोके जोड़ेमे ही सुख मिल जाय, परन्तु दोका जोड़ा भी सुख नहीं देता। अर्थात् शरीरसख व मायासुख है परन्तु स्त्री व पुत्रका सुख नहीं, तो शरीर व माया का सुख सुखरूप नहीं रहता, बल्कि दु.खदाई हो जाता है क्योंकि भोगसाध्य-सामग्री विना साधन निष्फल है। शरीरसुल का भोग्य यदि स्त्रीसुख नहीं वो पुष्ट शरीरको देखकर जल्ना ही पडता है और मायासुखके भोगके लिये स्त्री-पुत्र नहीं तो वह माया भी पृथ्वीमे दवाये हुए मुरदेके समान है। यदि स्त्री व पुत्र का सुख है परन्तु शरीर व मायाका सुख नहीं, तो भोगके साधन शरीर व मायाके अभावसे वे भोग्यरूप स्त्री व पुत्र भी रोगरूप ठहरते हैं। यदि शरीर व स्त्रीका सुख है परन्तु माया व पुत्रका सुख नहीं, तो पति व पत्नी दोनो मिल-मिलकर रो-रोकर ही दिन निकालते है और आनेवाले बुढापे व मृत्युसे भयभीत होते हैं। यदि माया व पुत्रका सुख है परन्तु शरीर व स्त्रीका सुख नहीं, तब भी सुख कहाँ ? रोगी शरीर व कुटिला स्त्रीजन्य दुःख, मायासुख व पुत्रसुखको नीचे दवा देता है। साराश, किसी प्रकार भी दो के जोड़ेमें सुख नहीं मिलता।

श्रच्छा जी। देखे, इनमेंसे किसी तीनके मेलमे ही सुख-शांति श्रा जाय। परन्तु हाय! सुख-शान्ति तो फिर भी नहीं मिलती। शरीरसुख, मायासुख, पुत्रसुख, श्रीर स्त्रीसुख इनमेसे किमी एकका श्रभाव और उसकी प्राप्तिकी इच्छा ही शेप सव प्राप्त-सुखोंको गॅदला व दुःखरूप वनानेमे पर्याप्त है। अब यदि चारोके समुदाय मे ही सुख मानते हो, तो प्रथम चारों पदार्थोंकी यथेच्छ प्राप्ति ईश्वरसृष्टिमें किमी एक-त्र्याध भाग्यवान्को ही सुलभ हो सकती है। हर । हर !। भूल होगई, भाग्यवान् नहीं, अभाग्यवान्, हमारे मतमे तो विपयसुख भाग्यवानीके लज्ञण ही नहीं वनते। जो मनुष्य अपना भव्य-भवन (आत्मस्वरूप) परित्याग करके उसके कूड़े-कचरे (भोग्य-विषय) पर ही अधिकार जमा बैठे, वह भाग्यवान् कहाँ ? जिनका कूडे-कचरेपर ही अधिकार होता है वे तो कुछ और ही कह्लाते हैं, हम तो स्वर्गपर्यन्त विषयसुखको भी नरकरूप ही जानते है। दूसरे, इन चारो प्रकारके सुखोका कोई निश्चित परिमाण नहीं वन पड़ता। एक साधारण जमींदारको जो सुख प्राप्त है वह एक ऋनीकारकी दृष्टिसे ऋलं हप है, परन्तु उस जमींदारकी अपनी दृष्टिसे एक जागीरदारकी अपेद्मा वह अपना सुख तुच्छ जॅचता है। जागीरदारके बराबरीके सुखोंकी इच्छा उसके मनको मसोसती रहती है और शाप्त सुखोंको कटु वना देती है। इसी प्रकार राजाके सुखोंकी इच्छा, जागीरदारके प्राप्तसुखोंको दु खोंमे बदल देती है। महाराजाके सुखोंकी इच्छा, राजाके सुखोको, महाराजाधिराजके सुखोंकी इच्छा, महाराजाके सुखों को, श्रीर इन्द्रके सुखोंकी इच्छा, महाराजाधिराजके सुखोको दु'खरूप मे वदल देनेके लिये काफी है। तीसरे, यदि इन्द्रके सुखों को ही अवधिरूप मान लिया जाय, फिर भी प्यारे! विषयजन्य सुवसे शान्ति कहाँ ? प्राप्त विषयोंसे हम प्यार उसी अवस्थासे कर सकते हैं, जब हम अपने प्रिय पदार्थीमे सत्यत्व व स्थिरत्व बुद्धि जोड़ते है। अर्थात् जो पदार्थ हमको प्राप्त हुआ था अब भी वह वहीं है, वहीं पुत्र, वहीं स्त्री और वहीं हम है इत्यादि। यदि इम प्रकार सत्य व स्थिरबुद्धि न हो, त्र्यर्शन्

## 'देखत ही विल लायगी ज्यूँ तारा प्रभात'

तव इस अस्थिरबुद्धि करके तो हम उन पदार्थीमे आपा दे ही कैसे सकते हैं ? परन्तु हाय । पहले ही ठगे गये, यहाँ तो मामला ही दूसरा है। तुम सममते हो हमारी प्रिय वस्तु वही है, परन्तु वस्तु वही रही नहीं। जिस चए तुमको प्राप्त हुई थी उससे दूसरे च्रामे ही वह तो बदल गई, घोका दे गई, अर्थात नष्ट हो गई। जिस प्रकार गंगाके जिस प्रवाहमे तुमने स्नान किया था, बाहर निकलकर तुम देखते हो कि प्रवाह वहा है। अरे । यह तो तुम्हारा भ्रम है, वही प्रवाह कहाँ ? वह तो कोसों दूर निकल गया। अथवा सायंकालको तुम दीपक जलाकर सो जाते हो श्रीर प्रभात उठकर कहते हो कि 'दीपशिखा वही है ।' यह तो ्तुम्हारी भूल है, न वह तेल रहा, न वह बातीरही, फिर शिखा •वही - कहाँसे आई ? जिस च्रण तुमने दीपक जलाया था, उससे उत्तर प्रत्येक च्रांमें ही उस दीपशिखाके प्रवाह बदलते जा रहे है। ठीक, यही श्रवस्था तुम्हारे प्रिय पदार्थीकी है। जिस च्राण तुम्हारा प्रिय पदार्थ तुमको प्राप्त हुआ था, उसी च्राण उसका प्रवाह तो मृत्युमुखकी श्रोर चल पड़ा, जिस प्रकार गंगाका प्रवाह तीव्र वेगसे समुद्रकी श्रोर दौड़ा जा रहा होता है। श्रीर इधर तुम उस पदार्थको वही समभके प्यार करते रहते हो। महान् श्राश्चर्य! कैसी भूल! पदार्थांको तुम भले ही प्यार करो, खूब भोगो, परन्तु बदलेमे तुन्हारा यह अज्ञान, यह भूल, यह भ्रम तुमको भोगे विना कव छोड़ सकता है ? हॅसीके बदले रुलाये बिना, शान्तिके बदले तपाये विना कैसे छुटकारा देगा ? बल्कि मच पूछो तो हॅसीके बदले रुलाये जाने और शान्तिके बदले तपाये जानेकी मात्रा कई गुणा अधिक है। 'मैं अनाथ मारा गया'! 'हाय! मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया ॥' 'अरे मेरा कलेजा फट

र हा ॥। परंतु तुमने मिथ्या नाम-रूप स्वप्नके पदाथिसे अपने-आप को ठगा क्यों जाने दिया? इनमें सत्यता क्यो ग्रारोपण की ? एकमात्र सत्यता, जिसका परमात्मासे सम्बन्ध था, वह मत्यता तुमने मिध्या मायाके पदार्थों में क्यों जोड दी ? आख़िर वह परमात्मा भी तो अपने सिवाय किसी पदार्थको सत्य ठहरने ही नहीं देता। जिर्म च्रण मिथ्या पदार्थोंको ईश्वरसम्बन्धी सत्यता प्रदान की जाती है, उसी च्रण वह कलेजमे कतर-ध्योंत आरम्भ कर देता है और आखिर कलेजेको विदीर्ण करके ही छोड़ता है। इस विषयमें तो वह वडा ही ईर्पाल् है। इस प्रकार यदि तुमको अपने प्रिय पदार्थ छोड़ने पड़े। तो दु ख, और प्रिय पदार्थी ने तुमको छोड़ा तो दु.ख। दु:खसे तो छटकारा किसी प्रकार है ही नहीं। यह तो सभी जानते हैं कि सुखकी एक घड़ी एक च्एाके वरावर वीत जाती है और दु. तकी घड़ी कई प्रहरके समान लम्बी हो जाती है। मायाकी विचित्र गति है जिसके प्रभावसे असत्यमे सत्यबुद्धि, दु.वमे सुखबुद्धि वन जाती है, अन्यया विचारके सम्मुख तो किसी प्रकार भी यह विषय सुखरूप नहीं ठहरते। अथम तो इनका उपार्जन बड़ा क्लेशरूप है, रारीर व मन को किसी प्रकार शान्ति नहीं देता, चिल्क जिन साधनोंद्वारा यह डपार्जन किये जाते हैं वे तो इस लोकमें ही क्या ? परलोकमें भी यमयातना भुगाये चिना नहीं छोड़ते।

धनानि भूमौ परवश्र गोष्ठे मार्या गृहद्वारि जनाः रमशाने। देहश्रितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छवि जीव एकः॥

श्रर्थः—धन भूनिमे ही पड़ा रह जाता है, पशु पशुशालामें ही वॅधे रह जाते हैं . स्त्री घरके द्वारपर ही साथ छोड़ देती है, वाँधव लोग समशानभूमितक ही साथ जाते हैं श्रीर शरीर चिता ्तक ही साथ देता है, परन्तु कर्मके साथ वॅधे हुए अकेले इस जीवको ही परलोकयात्रा करनी पड़ती है।

द्सरोंके स्वार्थको कुचलकर अपना स्वार्थ साधनेमे स्वभा-विक ही चित कठोर हो जाता है और जैसा पीछे कहा जा चुका है, प्रकृतिका यह स्वभाविक नियम है कि जितनी-जितनी कठोरता होगी उतना-उतना लोहेके समान अग्निमे तपना और चोटोंका खाना जरूरी है। इस प्रकार इन विषयोका उपार्जन तो दु:खरूप म्पष्ट ही है। दूसरे, इनके नाशमे तो दुःखकी सीमा ही क्या है ? तीसरे, इन पदार्थींका मध्य रचाकाल भी नाशके भयसे दु:खसे यसा हुत्रा है। प्रत्येक मनुष्य श्रपनी छातीपर हाथ रखकर अपने अनुभवसे इस विपयकी साची देगा कि जितनी-जितनी धस्त अधिक प्रय है उतना-उतना ही उससे अधिक भय है। जब कभी उसकी दृष्टि अपने प्रिय पदार्थ पर पड़ती है, अथवा उसका चिन्तन होता हें उसी कालमें भयकी उत्पत्ति होती है। 'हाय! यह मेरी प्यारी वस्तु मुक्तसे विछड़ गई तो मैं क्या करूँगा, मेरी क्या गति होगी?' इत्यादि विचार उसके कलेजेको पकड़े ही रहते है। प्रकृतिका यह अटल नियम है कि 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मि' अर्थात् वह ग्रीर है मैं ग्रीर हूं, इस भेद दृष्टिसे किसी भी पदार्थको प्रहण करो, भयरूपी पिशाच तत्काल गर्टन दवा लेता है, चाहे उस पदार्थमे रागवुद्धि ही क्यों न हो। फिर द्वेषबुद्धिसे भय हो, इसमे तो आश्चर्य ही किया है,? जब तुम अपनी परछाईमें ही भेद दृष्टि करते हो तो वह तुम्हारी अपनी पारछाई ही तुमको भयदायक हो जाती है तब इतर पदार्थीसे भय हो, इसमे तो सन्देह ही क्या है ? सारांश, प्रकृतिको भेदृष्टि किसी भी रूपसे स्वीकार है ही नहीं, 'द्वितीयाद्वें भय भवति' अर्थात् द्वेतभावमे भय निश्चय है। इस रीतिसे जहाँ द्वैतभावसे किसी प्रकार भी आसक्ति होती है, वहाँ भय अवश्य है, यथा:--

मोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाझ्यम्।
माने दैन्यभयं वलं रिपुभयं रूपे जरायाः भयम्॥
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताझ्यम्।
सर्वं वस्तु भयान्वितं भ्रवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्॥

(भर्नु शतक)

श्रथं यह कि जहाँ पकड़ है, श्रधिकार है, कब्जा है, वहीं रगड़-फगड़ है श्रोर भय ही भय है। भोगोंकी पकड़में रोगका भय है। कुलकी पकड़में च्युतिका भय है कि कुलकी मर्यादा भद्ग न हो जाय। धनकी पकड़में राज्यका भय है। मानकी पकड़में श्रथीत् 'हमारा मान बना रहे' दीनतासे भय है कि हमको दीन न होना पड़े। बलकी पकड़में शतुसे भय है। रूप-सौन्दर्यमें बुढ़ापेसे भय है। शास्त्रकी पकड़में दूसरेसे वाद-विवादका भय है। गुएकी पकड़में दुप्टोंसे भय है कि वे हमारे गुए।को नष्ट न कर दें श्रीर शरीरकी पकड़में मृत्युसे भय है। प्रारांश, पकड़से भय ही भय है, केवल छोड़, त्याग श्रथीत् वैराग्य ही श्रभयरूप हैं जो सब भयसे रहित है।

जव तुमको अपने प्रिय पदार्थों से अय वना हुआ है, फिर इनके सम्बन्धसे सुख कहाँ ? अय व सुखका तो मेल कदापि बनता ही नहीं, जैसे रात व दिन कभी इकट्ठे नहीं रह सकते । इस प्रकार विषयोंका उपार्जन, रह्मा व नाश अर्थान् आदि, मध्य व अन्त तीनों अवस्थाण ही सुखशून्य हैं और दुःखसे असी हुई हैं।

धर्म अर्थ अरु मोच को, नारि विगारत ऐन । सब अनर्थ को मूल लखि, तजे ताहि है चैन ॥१॥ पुत्र मदा दुख देत यूँ, बिन प्राप्ति दुख एक ।
गर्भ समय दुख, जन्म दुख, मेरे तो दुख अनेक ॥२।
तिज तिय पूत जो धन चहै, ताके ग्रुख में धूर।
धन जोरन, रचा करन, खरच, नास, दुख मूर ॥३॥
(विचारसागर ५ तरह)

यह तो तुम्हारे इस लोकरम्बन्धी विषयोंकी अवस्था स्वर्गसम्बन्धी भोग्य | निरूपण की गई । अब स्वर्गादि विषय विषयोंमें सुखका | जिनको तुमने मोच्चूरूप जाना हुआ है, उनकी असम्भव। | अवस्था सुन लो। स्वर्गादि भोग्य पदार्थ भी परिच्छित्र होनेसे अनित्य व नाशकूप तो अपने स्वभावसे ही है, इसलिये चय व अतिशय दोपोसे असे हुए हैं। जबिक अनित्य व चयकूप सिद्ध हुए तो जेसा अभी निरूपण हुआ है वे अपने आदि उपार्जनकालमें भी दुखकूप है और नाशकालमें तो दारुण दुःखकूप है ही। कर्भभोग की पूँजी समाप्त होते ही वहाँ एक च्याके लिये भी ठहरनेका अवकाश नहीं मिलता, यथाः— ते तं अक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं चीयो पुराये मत्येलोकं विशानत। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभनते ॥ एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभनते ॥

श्रथः—वे उस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य चीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार स्वर्गके साधन-रूप तीनों वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मके शरण हुए श्रौर भोगों की कामनावाले मनुष्य वारम्बार श्रावागमनको प्राप्त होते हैं।

श्रन्ततः वह स्वर्गसम्बन्धी भोग कालकी श्रवधिवाले हैं, फिर चाहे काल कितना ही दीर्घ क्यों न हो, नाशंके भयसे वर्तमान भी भयसे खाली नहीं। साथ ही वे अतिगयदोपनं भी दूपित हैं अर्थात् स्वर्गवामी जीवोंके भोग परस्पर समान नहीं, बल्कि न्यूनाधिक है। जिनके भोग अपनेसे न्यून हैं, उनको देखकर घमण्ड-भेरवके दर्शन होते हैं। जिनके भोग अपने वरावर हैं, उनको देखकर ईपी-भैरवी अपना स्प दिग्वाती है और जिनके भोग अपनेसे अधिक हैं, उनको देखकर हृद्य जलता है। अरे। यहाँ तो घमण्ड, ईपी एवं ताप सभी सेवामे मौजूद हैं, फिर इस स्वर्गको नरक क्या न कहा जाय १ हर। हर्। ऐसे स्वर्गसुखको धिकार है।

यह वात तो स्पष्ट ही है कि जब जीव भोगकामना करके श्रातुर होता है, उस समय इन्द्रको इन्द्राणीमे, सृकरको मुकरीसे, इन्द्रको अमृतपानसे तथा मूकरको विष्टासे समान सुख है, कोई विलच्चणता नहीं। विलक नृकरको तो छपनी योनिरचित विष्ठा व सूकरी ही सुखी कर सकते हैं, अमृत व इन्द्राणी कदापि सुखी नहीं कर सकते और वेन दूर होनेके पीछे न इन्द्राणी ही सुख देती है, न अमृत ही। वास्तवमे यदि विचारदृष्टिसे देखा जाय तो विषयोमे कभी भी सुख नहीं, जैसा पीछे (पृ ७४ से दर पर) इस विपयको सप्ट किया जा चुका है, सुख केवल हृदयको इच्छासे खालो करनेसे है। इन विपयसुखों की ठीक अवस्था वही है जैसे जब तुमको मल-मूत्रत्यागकी शङ्का होती है, तब तुम अपने आपको उस शङ्काके वेगसे चञ्चल पाते हो और उस वेगकी निवृत्तिसे अपने आपको स्वस्थ व शान्त अनुभव करते हो। ठीक, यही अवस्था विपयजन्य सुखोंकी है, चाहे वे इस लोकसम्यन्धी हों चाहे स्वर्गसम्बन्धी। विपयों ने वास्तवमे तुमको सुखी नहीं किया, सुख तुमको मिला है केवल तुम्हारे वेगकी निवृत्तिद्वारा तुम्हारे अन्तःकरणकी स्थिरता मे। विषयों में सुखबुद्धि केवल भ्रान्ति है। यदि विषयों में ही सुख होता तो तुम्हारे वेगके अभावकालमें भी उतसे तुमको सुख मिलना चाहिये था, परन्तु ऐसा तो नहीं होता। जिस कालमें जुधा निवृत्त हो जाती है और उदर पूर्ण हो जाता है, उस समय तुमको यदि थोड़ा भी मधुर भोजन दिया जाय तो तुम ऊर्ध्व-बाहु होकर चिल्लाते हो "नहीं, श्रव एक ग्रासका भी श्रवकाश नहीं चाहे अमृत भी क्यों न हो।"

अच्छा अव यदि तुमको यह शंका हो कि वास्तवमे स्वर्ग-सुख ऐसे ही 1 च्छ हैं तो वेदने उनकी इतनी प्रशंसा क्यों की ? इसका समाधान यह कि वेद के वचन, जो स्वर्गीद सुखों की महिमा में है, अर्थवादरूप हैं। वास्तवमें वेदका तात्पर्य उनकी महिमा में नहीं, किन्तु 'गुड-जिह्वान्याय'से उनके छुड़ानेमें ही है। जैसे एक वालक प्रथम मदरसेमें पढ़ने जाता है, तब उस्ताद उसको आरम्भमे प्रथम अचर 'अलिफ' सिखाता है। परन्तु वालक अभ्यास न होनेके कारण 'अलिफ'के स्थान पर 'अफल' वोलता है। दो-चार वार वोलकर जब उस्ताद देखता है कि इसकी जिह्वा नहीं खुलती हैं, तब उस्ताद भी उसके साथ-साथ 'अफल' ही बोलने लगता है और इस प्रकार 'अफल' वोलते-वोलते उस वालकसे 'ऋलिफ' कहला लेता है। ठीक, इसी प्रकार वेदरूपी गुरु भी जब देखता है कि विषयी पुरुप जो विषयों में रमे हुए है भोगोंको छोड़नेमें असमर्थ हैं तो उनको स्वर्गके विषयोकी महिमा पुष्पित-वाणीसे कहने लगता है। परन्तु धास्तवमे उसका आशय स्वर्गके विषयोंमें फॅसाये रखनेके लिये नहीं है, किन्तु इस लोकके विषयोंसे उपराम करानेमें ही है। इस प्रकार स्वर्ग सुखोंको 'श्रफल' (फलरहित, निस्सार) कहकर 'त्रालिफ' (एक-अद्वेत ) में लेजानेमें ही उसका मुख्य तात्पर्य है। इस विषयमे गीता अध्याय २ रलोक ४२से ४४ साचात् भगवान्के वचन ही लेखक साचीमें पेश करता है।

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तोति वादिनः ॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्। कियाविशेपवहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां त्यापहतचेतमाम् । व्यवसायात्मिका वुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥

श्रर्थः—हे अर्जुन । जो अज्ञानी फलश्रुतिमे हो प्रीति रखनेवाले, कामनापरायण, 'इससे वढकर और कुछ हे ही नहीं' ऐसा कहनेवाले हैं। वे स्वर्गके भोगपरायण पुरुष जन्म-रूप कर्मफलको देनेवाली और भोग ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये बहुत-सी क्रियाओं के विस्तारवाली जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणीद्वारा हरे हुए चित्तवाले तथा भोग-ऐश्वर्यमें आसक्तिवाले उन पुरुपोंके अन्तः करणमे निश्चया-त्मक बुद्धि नहीं होती है। अर्थात् स्वर्ग-सुखोंकी महिमा वर्णन करनेवाली पुष्पित-वाणी वेदका अर्थवाद वचन है यथार्थ नहीं, वह अज्ञानियोंका वचन है, ज्ञानियोंका नहीं और उसका फल जन्म व भोग है, मोच्च नहीं।

पतिव्रता स्त्रीकी भॉति वह परमात्मदेव आपका प्रेम अपने सिवाय अन्य किसी पदार्थपर सौकनके समान सहन नहीं कर सकता।

'सह न सकदी मैं सौकन वैरण भांजर दा भंकार नी'

श्रर्थात् में ही एक अकेली उसकी प्यारी होना चाहती हूँ, उसकी दूसरी स्त्री (सौकन) देखना में स्वीकार नहीं कर सकती श्रीर न किसी सौकनके फॉजरोंकी मंकार सुनना सहन कर सकती हूँ। एक परमात्माके सिवाय किसी पदार्थमें चित्त दिया कि अग्निके स्पर्शके समान तत्काल छाला उठा देता है। सारांश, त्यागरूपी शिव-शम्भूने अपने हाथमे त्रितापरूपी त्रिशूल धारण किया हुआ है, अपनेसे विमुखी रागी-जीवोंके हदयों को वह विदीण किये विना नहीं छोड़ता। तीन लोक, चौदह भुवन, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमे प्राणीमात्र पर इस महेशका अधिकार है और अपने अनुसारी जीवोंके लिये वह सब छुछ न्यौछावर करनेके लिये हाजिर है। यहाँतक कि सान्नात् अपनी शिवाशित भी उनको सोंप देता है, जोकि उनके अधीन रहकर उनकी सेवा करती रहती है।

पीछे हटो। अपने घोड़ेकी बागडोर मोड़ो। तुम आरम्भ
मे ही भूल कर आए हो। जिस सड़कसे तुम जा रहे हो, वह
तुमको तुम्हारे निर्दिष्ट-स्थान (सच्चे सुख) की ओर लेजानेवाली
नहीं है। इस मार्गसे चलकर तुम वैतालकी पहेलीको नहीं
सुलका सकते। इससे हमारा यह आशय नहीं कि तुम अभी
हमारी तरहसे सर्वत्यागी हो जाओ, परन्तु केवल विषयसुख ही
जिसे तुमने अपने जीवनका धेय बनाया है और जिसकी पूर्तिमे
'आसुप्तेरामृते' अर्थात् जागनेसे सोनेतक और जन्मसे मरण्पर्यन्त तुम लगे हुए हो, यह तुम्हारी भारी भूल है, भोगस्पी
कॉचके बदले मनुष्यजन्मरूप चिन्तामणिको हार बैठना है
और मोन्नद्वारमें प्रवेशकर गिर पड़ना है। इस प्रकार तुम
कभी सफलमनोरथ नही होने के, दुःखसे छूटने और सुख
पानेका यह मार्ग नही। इसलिये कमसे कम अपने जीवनका
लच्य ठीक-ठीक निश्चित करो। जब तुम्हारा लच्य निश्चितरूपसे कायम हो जायगा, तब अवश्य तुम्हारी गतिमे काफी
परिवर्तन होगा।

युधिष्ठिरने राजसूय-यज्ञकी रचना की, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण सुख्रुवरूषी वैताल ने अतिथियों के पाटप्रचालन और जूठन उठाने के चरणोंमे खाग की सेवाका भार स्वयं अपने ऊपर लिया था। की तीसर्ग भेट घन्य है। प्रमुके इस आतिथ्यको धन्य है। फिर

जो प्रेमीभक्त ज्ञात्मसमर्पण करके उनके द्वारपर ज्ञतिथि दनकर आयेगे, उनके लिये तो वे क्या कुछ नहीं करेगे। अतिथिसेवामे वे प्रमाणपत्र तो प्राप्त कर ही चुके है, सनद्यापना तो है ही। इधर 'ये भजनित तु मां भक्त्या सिय ते तेषु चाप्यहम्' अर्थात् जो मुभे भक्तिपूर्वक भजते है वे सेरे मे है और मै उनमें हूं, यह अपना प्रतिज्ञापत्र भी वे प्रकाशित कर चुके है, जो उस कालमें भी सिथ्या नहीं हो सकता जब अग्निकी ज्वाला नीचे की श्रोर और जलका प्रवाह अपरकी श्रोर वहने लग पड़े। कितयुग आदि तो इसको मिथ्या सिद्ध कर ही क्या सकते है ? कितयुगके भक्त पड़े कहा करे, त्राज-कल जमाना ऐसा है वैसा है इत्यादि । भले ही वे कलियुगके गीत गाया करे और अन्ध-कारमे पड़े घोर निद्रामे खरीटे मारा करे, परन्तु भैया ! जिनके सिरपर सफर सवार है उनको निद्रासे क्या प्रयोजन ? चलने-वाले तो अपना सफर पूरा कर ही जायेंगे और कलियुगको भी सत्युगमे वदल देगे । युधिष्ठिरकी उस सभाकी रचना ऐसी विचित्रतासे की गई थी कि जहाँ चर्मदृष्टिसे जल प्रतीत होता था, वास्तवमे वहाँ भीत होती थी श्रोर जहाँ चर्मचचुका विपय भीत होती थी, वहाँ वास्तवमें जल होता था। दुर्योधन इस यज्ञशालाको देखने गया तो वह चर्मचलुका अभ्यासी होने के कारण, जहाँ भीत देखता था वहाँ धमसे पानीमे गिर पड़ता था और वस्त्र गीले हो जाते थे। जहाँ पानी देखकर कपड़े उठाकर चलता था, वहाँ पडाकसे भीतसे उसका सिर टकरा

जाता था। द्रौपदी और पारडव ऊपर वैठे देखकर हॅसे कि अच्छा अन्धेके अन्वा पैदा हुआ। दुर्योधनको बड़ी लजा आई और वह अपने घरको लौट गया। ठीक, यही अवस्था इस संसाररूपी यज्ञशालाकी है जो मायापतिने अपनी साया से अपने विनोदके लिये रची है। बहिर्मुखी जीवरूप-दुर्योधन -इसको सत्य जान, सुखमे दु.ख श्रीर दु खमे सुख-बुद्धिकी विपरीत सावनासे कहीं धमसे गिरता हुआ और कहीं पड़ाक से सिर फुड़ाता हुआ लिजत होकर अन्तत. अपने घरकी और लौटनेकी सोचता है। प्रकृतिका ऐसा ही कठोर नियम है, यह चोटे लगा-लगाकर अपने सीधे मागंपर लाये बिना किसीको नहीं छोडती। जो पदार्थ श्वेत माखनके पेड़ेके समान चिकने दिखलाई देते है, वास्तवमें कलई (चूने) के गोले निकलते है जो खानेवालेकी अंतिङ्योको फाड़े विना नहीं रहते। हमारा विपयप्रेमी भी उपर्युक्त प्राकृतिक नियमके अनुसार प्यास बुमाने के लिये मृगतृष्णाके जलके पीछे दौड़-दौड़कर कमर तो तोड़ ही चुका था, परन्तु प्यास तो उल्टी ऋधिकाधिक चढ़ती ही जाती थी। इधर उपर्युक्त परस्पर विचारोंके परिवर्तनने सोनेपर सुहागेका काम दिया, इन वचनोसे उसे विश्राम मिला, सुखेच्छु वैतालने इसके घोड़ेकी वागडोर उल्टी मोड़ दी और उसने त्यागकी तीसरी भेट इस रूपमे अपने चरणोंपर रखवाली कि जहाँ वह अपने स्वार्थके अविरोधके साथ-साथ, अर्थात् जिस हह तक उसके स्वार्थमे वाधा न हो उस हद्दतक, यानि अपने स्वार्थ को मुख्य रखकर दूसरोके ,स्टार्थसाधनमे उद्यमी रहता था, उसकी वजाय अव दूसरोंके स्वार्थीको उसी दृष्टिसे देखने लगा जिस दृष्टिसे वह अपने निजी स्वार्थोको देखता था। साथ ही जहाँ उसके सभी इहलौकिक व पारलौकिक-कर्म कामना-पूर्ण होते श्रे, वहाँ पारलौकिक नित्य-नैमित्तक कर्म निष्कामभाव

से आचर गमें आने लगे। यही वास्तवमे शुभ-सकाम-कर्मकी अवधि है और यही परमार्थकपी वृत्तका वीज है। विचार-सागरके रचियता श्रीस्वामी निश्चलदासजीने ॐकारकी ब्रह्मरूप से उपासनाका प्रकार वर्णन करके कुसा उत्तम कहा है? .—

जो यह निर्शुण ध्यान न है तो,

सगुण ईश करि मनको धाम ।। सगुण उपासन हू नहीं ह्वै तो,

करि निष्काम कर्म भज राम ॥

जो निष्काम कर्म हू नहीं होवे,

तो करिये शुभ कर्म सकाम ॥

जो सकाम कर्म हू नहीं होवे,

तो शठ वार वार मरि जाम ॥

त्रर्थात् शुभ-सकाम-कर्मके प्रवाहमे पड़ा हुआ भी यह जीव क्रम-क्रमसे कॅचा उठता हुआ ब्रह्मरूपी समुद्रमे मिल जाने का ज़ुम्मेवार है। यदि कमसे कम इतना भी मनुष्य न कर सके तो जीवन निष्फल ही है।

'दूसरोंके स्वार्थको उसी दृष्टिसे देखना जिस दृष्टिसे त्यागकी तीसरी भेटका अपने स्वार्थको देखा जाय' इसका भ भावार्थ और उसका तात्पर्य यह है कि अपने संसर्गमे आने-फल। वालोंके स्वार्थोंका उतना ही ध्यान रखा जाय, जितना अपने निजी स्वार्थोंका रखा जाता है। अर्थात् यदि आप न्यापारी हैं तो अपने ग्राहकोंके स्वार्थोंका, आप वैद्य है तो अपने रोगियोंके स्वार्थोंका, आप वकील हैं तो अपने मविक्तलोंके स्वार्थोंका, आप दलाल हैं तो अपने दुकानदारोंके स्वार्थोंका, आप जागीरदार हैं तो अपने कृषिकारोंके स्वार्थोंका, आप जागीरदार हैं तो अपने कृषिकारोंके स्वार्थोंका, आप

हाकिम है तो अपने महकूमोके स्वार्थोका, आप राजा है तो ऋपनी प्रजाके स्वार्थोका उतना ही ध्यान रखे, जितना ऋाप अपने निजी स्वार्थोंका ध्यान रखते हैं। परस्पर आपके और उन के स्वार्थों की एकता विना किसी भेडभावके स्थिर होनी चाहिये। दृष्टात स्थलपर इस विपयको यूँ समभा जा सकता है कि 'हाथ' यदि यह विचार करे कि 'अपने परिश्रमसे कमाई तो मैं करूँ और समम शरीर मेरी कमाईका भागी बन जाय, ऐसा क्यों हो ? मैं तो अपनी कमाईसे अपने-आपको ही पुष्ट करूँगा' तो ऐसी अवस्थामें 'हाथ ' के लिये अपने विचारो को सिद्ध करनेका एकमात्र साधन यही होगा कि वह अपना भोजन पेटको न देकर और छुरीसे चीरकर अपने भीतर प्रवेश करते। इसके सिवाय श्रीर कोई उपाय नहीं वन पड़ता जिससे उसका मनोरथ सिद्ध हो सके। परन्तु क्या इस युक्तिसे हाथ पुष्ट हो जायगा ? हरगिज नहीं। यह तो मोटाई नहीं, सूजन है, यह तो 9िष्ट नहीं, उल्टा रोग है। मोटा होनेके लिये एकमात्र साधन हाथके लिये यही है कि वह अपना भोजन पेट को दे और पेट उसको पचाकर उसका रस शरीरके सब अङ्गोंमे समान भागसे पहुँचा दे और सब अङ्गाकी पुष्टिके साथ-साथ हाथ भी पुष्ट होजाय। इसके सिवाय और कोई उपाच उसके लिये अपने मनोरथकी सिद्धिके निमित्त नहीं वन पड़ता। इसी प्रकार अपने संसर्गियोके स्वार्थोको बनाकर ही आप अपना स्वार्थ बना सकते हैं। इस दृष्टिपर पहुँचते ही जहाँ श्राप श्रपने संसर्गमे श्रानेवालोका स्वार्थ सिद्ध करनेमे तत्पर होगे, वहाँ ऋापका ऋपना स्वार्थ तो विना किसी वाधाके और विना कप्टके अपने-आप सिद्ध हो जायगा। प्रकृतिका ऐसा ही सुन्दर नियम है। पामरपुरुष जहाँ दूसरोंके स्वार्थीकी कॉट-छॉट करके, अपने तन-मनकी आहुति देकर एव इस लोक तथा

परलोकके सुखोंको वेचकर भी अपना स्वार्ध लिद्ध न कर पाते थे,वहाँ यह महाशय अनायास ही अपने स्वार्थोंको मिद्ध कर जाते है। साथ ही यह संसारके लिये सन्तोपन्प छोर छपने इस लोक व परलोकके लिये शान्तरूप ठहरते है। कैसा छाश्चर्य-स्प आकाश-पाताल जैसा अन्तर है ?

जिस प्रकार कुटिला व इच्छाचारियी स्त्री जव अपने पति की आजाविरुद्ध मनमानी चेष्टाओंमे प्रयुत्त होती है, तब पति उसके लिये विकरालरूप धारकर उनके वारुण दु खका हेतु होता है और पतिद्वारा प्राप्त की हुई वेदनाको न सहकर जव षह अवला पतिके अनुकृत वर्तने लगती है, तव वही पति उसके लिये परम प्रेमका हेतु हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार प्राकृतिक नीतिके साथ जीवका पति-पत्निके समान घनिष्ठ सम्बन्ध है। पामर जीव जो नीतिके विरुद्ध मनमुखी रहकर इच्छाचारी रहते हैं, उनके लिये प्रकृति भौरवरूप धारकर अपने त्रितापरूपी त्रिशूलसे उनके हृदयोको विदीर्ण करती रहती है। एस समय वे चोटे ही जीवको नीचेसे उपर उठानेमें सहकारी होती है और जब जीव उन चोटोको न सहकर क्रमसे उपर्युक्त नीतिके श्रनुसारी होता हुआ शुभसकाम-भावकी उपर्युक्त अवस्था पर पहुँच कर नीतिके अनुकूल वन जाता है तब वहीं नीति उस जीवके लिये भैरवरूप त्यागकर सुन्दर चित्त-चोर अपनी वॉकी छविसे मनको हरनेवाली कन्हेंयाकी मॉकीके दर्शन देती है, अर्थात् परम प्रेमका हेतु हो जाती है। नीचेकी श्रवस्थात्रोमें हृदयकी दारुण वेदना ही जीवको क्रम-क्रमसे कॅचा उठानेमें हेतु रही है और त्यागकी भेंट वैतालके चरणों पर रखवाती रही है, परन्तु उसकी वजाय इस अवस्थापर पहुँचकर जीवके हृद्यमे जो यत्किञ्चित आनन्दकी लहर उत्पन्न होने लगी वह आनन्दकी चटक ही अब इसको श्रेयपथ में

श्रमन्द करनेमे उतावली होने लगी। इस प्रकार श्रानन्दकी चटकने श्रव इस जीवको इन श्रवस्थापर भी बहुत काल टिकने न दिया श्रीर इसे श्रुभ सकाम-भावसे निकालकर निष्काम भावमे तथा विपयी-कोटिसे निकालकर जिज्ञासु-कोटिमे इसका डेरा जा लगाया श्रीर त्यागकी चोथी भेट वेतालके चर्गोंमे रखवाटी। त्यागकी भेटे पूर्व श्रवस्थामे चरवश उसको रखनी पडती थी, परन्तु श्रव वे वेतालपर न्यौद्धावर करके श्रवने उत्साह व श्रेमसे रखी जाने लगीं।

## [३] निष्काय-कर्म-जिज्ञासु

त्यागकी चतुर्थ भेटका आशय यह है कि जहाँ शुभ चतुर्थ मेट और निकाम। सकामभावकी छवस्थामे अपने छौर निज्ञासुका स्वरूष श्रपने संसर्गमे श्रानेवालोंके स्वार्थोको समान भावसे देखा जाता था, वहाँ इस अवस्थापर पहुँचकर जिज्ञासुका अपना निजी व्यक्तिगत संसारसम्बन्धी कोई खार्थ ही शेप नही रहता। उसकी दृष्टि व्यापक होगई है अब वह घर-चार, कुटुम्ब-परिवार, शरीरतकको भी अपने व्यक्तिगत नातेसे प्रहण नहीं करता, किन्तु अपने ससगमें आनेवाले समस्त पटार्थां को केवल ईश्वरके नातेसे प्रहण करता है। पूर्व अवस्थामें कुटुम्ब-परिवार आदि समस्त पदार्थ 'यह मेरे शरार के सम्बन्धों है और मेरे हैं' इस भावसे प्रहण होते थे। अब वही पटार्थ 'यह सव मेरे ईश्वरके है और मैं भी उसीका हूँ क्योंकि यह मेरे ईश्वरके हैं इसलिये मेरे हैं इस भावसे यहण होते हैं। जिम प्रकार एक गोपाल अपने स्वामीकी गौवोंके प्रति ममत्वका सम्बन्ध जोड़ता है। जब वह जंगलमे गौबे को चराने जाता है, तव अपने अधिकारमे पाई हुई गौवोको सेवाके निमित्त दूसरे गोपालोसे कगड़ा भी ठानता है, 'तूने मेरी गौको लाठी क्यो

मारी ? तेरा गौने मेरी गौनो मीग क्यों मार दिया ?' इत्यादि शब्दोके व्यवहारमे ममत्वका प्रयोग करने हुए भी चित्तसे वह उनमे अपना ममत्व नहीं मानता। उनके प्रति अपना काल्पनिक ममत्व जोड़ते हुए भी यास्तवमे चित्तसे अपने स्वामीका ही ममत्व स्थिर रखता है और इत प्रकार गोपालन-त्र्यवहारके द्वारा भी वास्तवमे वह स्वामीकी सेवा ही करता होता है। ठीक, यही भाव इस भावुकका 'ममत्व' शब्दसे अपने अधिकारमें पाये हुए पडार्थीके प्रति चित्तसे दृढ़ होता है। यद्यपि उसके द्वारा वनो-पार्जन, कुटुम्ब-सेवा, जानि-सेवा, देश-सेवा इत्यादि अनेक चेष्टाएँ प्रकट होती हैं, परन्तु उन सव चेष्टात्रोद्धारा वास्तवमे वह ईश्वरसेवा ही करता होता है। सकामी पुरुपोंकी बुद्धि भिन्न-भिन्न चेटा श्रोंमे भिन्न-भिन्न लच्यको धारण करनेवाली होती थी, कभी धनमे सुख हूँ ढने लगे तो कभी पुत्रमें, कभी छोमे सुख हूँ डा तो कभी मानमें, कभी वाग़-वगीचे, घोड़े-गाड़ीमें सुख वटोरने लगे तो कभी राज्यसन्मानमं। इस प्रकार उनकी वृद्धि वहुशाखावाली वनकर 'तवेसे उतरे तो चूल्हेमें गिरे'का मामला वन रहा था। परन्तु इस अवस्थापर पहुँचकर इस निष्कामीकी बुद्धिका लच्य श्रपनी सव चेष्टाश्रोद्वारा एकमात्र ईश्वरसेवा व ईश्वरप्राप्ति ही वना रहता है और इनीको व्यवसायात्मिका-बुद्धि कहते हैं; यथा:---

व्यवसायारिमका वुद्धिरेकेह कुरुनन्द्न । वहुशाखा ह्यनन्ताथ वुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥

गी अ २ छो ४१०

अर्थ:—हे अर्जुन! इस कल्याण-मार्गमें निश्चयात्मिका-चुद्धि एक ही हे और अनिश्चित सकामी-पुरुपोंकी चुद्धियाँ बहुत भेदोंबाली एवं अनन्त होती हैं। जहाँ किया चेष्टा है वहाँ रजोगुणका होना स्वभाविक है,
भावका महत्व रजोगुणके विना किसी प्रकारका हिलन-चलन
ही असम्भव है। यद्यपि इस अवस्थामे किया
व चेप्टाएँ किसी प्रकार घटाई नहीं जाती, विलक्त चेप्टाऑमे बृद्धि
ही देखनेमे आती हैं, तथापि भावकी विलक्षणताद्वारा वे सव
चेप्टाएँ यज्ञरूप वन जाती हैं और रजोगुणकी अपेन्ना सत्त्वगुणप्रधान होती हैं तथा बन्धनका हेतु न रहकर मोन्नका हेतु होती
है। भावका ऐसा ही आधर्यस्प महत्व है। कमें यद्यपि अपने
स्वरूपसे सदोप है चाहे शुभ हो वा अशुभ, क्योंकि वह पुर्यपापस्प सस्कारद्वारा अपना सुख-दुःख फल भुगानेके लिये कर्ता
को बरवश शरीरस्त्पो कारागारमें बन्धन करना है। यथा —

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनोषिणः ॥ गी. अ १८, ३

अर्थात् कई एक विद्धान् ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म सदोप है इसलिये वे त्यागने योग्य है। तथापि कर्म अपने स्तरूप से जड़ है, जड़ कर्नुमे जीवको वन्धन करनेकी मामर्थ्य नहीं। साथ ही प्रकृतिका यह नियम है कि वाहरके कोई पदार्थ धन, पुत्र, स्त्री आदि अपने स्वरूपसे जीवको वन्धन नहीं कर सकते, केवल अपना आसक्ति व ममतारूप भाव ही अपने वन्धनका हेतु होता है। वास्तवमे धनादिक पदार्थ वन्यनहा नहीं, विक्क इन पदार्थों साथ अपना ममत्वभाव ही अपनेको वन्धन करता है। जो वस्तु (अर्थात् जीव) वन्धनके योग्य है उनका वन्धनके साथ संयोग-सम्बन्ध आवश्यक है, इसलिये वन्धनका भी वहीं होना जहरी है जहाँ वन्धनयोग्य वस्तु है। वन्धनयोग्य जीव अन्तर है पदार्थ व कर्म वाह्य है, जीव चेतन है पटार्थ व कर्म जड़ है। इसलिये जड़ तथा वाह्य पदार्थ चेतन तथा अन्तर-रिथत जीवको किसी प्रकार वन्धनका सामर्थ्य नहीं रखते।

किनतु अन्ति स्थित जो कर्ताकी युद्धिका भाव जिनके द्वारा कर्ताका कर्न व पदार्थमें सन्दन्ध हैं, उस अपने भावद्वारा ही जीवको वादा पदार्थोंमें वन्धन हैं। आसिक्तरूष व अनासिक्तरूप वह भाव ही जीवके वन्य व मोज्ञका हेतु होता है। अर्थान् जिन पुरुषाकी इन वाद्य पदार्थोंमें आसिक्त है वे अपने भावद्वारा इन पदार्थोंसे वन्धायमान होते है, परन्तु जिन पुरुषाकी इन पदार्थोंमें आमिक्त नहीं वे अपने अनासक्त भावद्वारा इनसे वन्धायमान न होकर मोज्ञके अधिकारी होते हैं। इससे स्पष्ट हुपा कि अपना भाव ही अपने वन्ध व मोज्ञका हेतु हैं, वाह्य पदार्थ व जड़ कर्न वन्ध-मोज्ञका हेतु नहीं। इसीलिये कहा गया है.—

'अत्मैव ह्यात्मनो वन्धुगत्मैव रिपुगत्मनः' (मी. स.६, ॰)

श्रथीत् श्रपना-श्रापा ही श्रपना मित्र हे श्रोर श्रपना-श्रापा ही श्रपना शत्रु। वाहरके कोई पटार्थ हमारे शत्रु वा मित्र नहीं हो सकते, श्रपने भावकों परिवर्तन करके शत्रुको मित्र श्रोर मित्र को शत्रु वनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, विल्क यह श्रनहुश्रा श्रनादि-ब्रह्माण्ड केवल श्रपने कर त्व-भावके प्रभाव करके ही श्रपने सम्मुख खड़ा कर लिया गया है, जिसने 'में श्रोर हूँ वह श्रोर हैं' की भेद-भावना करके नाकमे दम कर दिया है। परन्तु जब यह शिव-शम्भू श्रपना ज्ञानरूपी तृतीय नेत्र खोलकर 'सव में ही हूँ' की श्रमेद-भावना करके सव कामनाश्रोको भरम कर देता है, तव यह दु.खरूप संसार भी नित्यानन्दरूपमे वदल दिया जाता है। भावराज्यका ऐसा ही विलक्षण महत्व है।

्रह्मसे सिद्ध हुआ कि कर्ताकी बुद्धिका भाव ही उसके वस्थ बन्ध व मोक्षहेत्रक तथा मोचका हेतु होता है, जड़ कर्म वन्ध-भावका स्वरूप मोचका हेतु नहीं। अब देखना यह है कि भाव किस रूपसे कर्ताके वन्ध तथा मोचका हेतु

वनता है। विचारसे जाना जाता है कि कर्तामे कर्तृ त्व-श्रहंकार तथा कर्म-फलकी इच्छा ही उसके बन्धनके हेतु हो सकते हैं, चाहे वे शुभ हों अथवा अशुभ। 'मै कर्मका कर्ता हूँ और इस कर्मके द्वारा मुमको अमुक फलकी प्राप्ति हो' यह भाव ही जीवके वन्धन का हेतु है। इस भावसे किये गये यज्ञ-दान-तपादि भी जीवके बन्धनके हेतु होते है और उसे पुण्य-संस्कारद्वारा सुखभोगके लिये शरीरके वन्धनमे लाये विना नहीं छोड़ते। इस प्रकार अपरिच्छिन्नको परिच्छिन-शरीरका वन्धन, चाहे वह सुखसोग के लिये ही हो, मूलमे चय-अतिशयादि दोषोसे प्रसा हुआ होनेके कारण जैसा पीछे स्पष्ट किया जा चुका है, दु खरूप स्वत ही वन जाता है। 'मैं कर्मका कर्ता नहीं, किन्तु प्रकृतिके गुणोद्वारा ही सब चेष्टाऍ हो रही हैं केवल यह भाव ही यथार्थ रूपसे अपने श्राचरणमे श्राया हुआ जीवके मोत्तका हेतु होता है। यथा.—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । तत्त्ववित्तु महाबाहो गुगाकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥

(गी. अ ३ इलो. २७, २८) अर्थ:—वास्तवमे सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोद्वारा किये जाते है तो भी अहंकारसे मोहित हुए अन्त करणवाला पुरुष 'मै कर्ता हूँ' ऐसा मान लेता है, यही वन्धन है। परन्तु हे महा-वाहो। गुग्-विभाग व कर्म-विभागके तत्त्वको जाननेवाला जानी पुरुष सम्पूर्ण गुरा ही अपने गुरामे वर्तते हैं (मैं कुछ नहीं करता), ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता।

इस प्रकार तत्त्व-दृष्टिद्वारा प्रकृतिके गुगा व कर्मविभागसे अपने आत्माको सम्यक् प्रकार भिन्न कर लेना ही कर्त्रत्व-

ऋहंकारसे पल्ला छुड़ा लेना है और यही मोचका हेतु है। यद्यपि यह परम उच्चभाव सांधनचतुष्टय-सम्पन्न होकर जीव-ब्रह्मके अभेट-साज्ञात्कारद्वारा ही सिद्ध हो सकता है, तथापि इस निष्काम-भावके जिज्ञासुकी ऋवस्थामे यह कर्तृत्व-ऋहकार तथा कर्मफल जो पामर व विषयी दशासे पत्थरके समान ठोस व दढ़ वना हुआ चला आ रहा था, भावके परिवर्तन करके अव शिथिल किया जाता है। जिस प्रकार पोपलका वृत्त, जिसकी जड़ें चहुँ श्रोर पृथ्वीमे फैलकर दढ होगई है, यदि इस वृत्तको समूल निकाल फैकना मजूर है तो पहले यह जरूरी है कि इसके चारो तरफसे आसपासको सिट्टी खोदकर उसकी दवी हुई जड़ें निकाल ली जाएं, फिर ही उसकी जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाकर उसकी मूल-सिंहत निकाला जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार ऋहंकाररूपी वृत्त जो हृदय-चेत्रमे दृढ़ हो रहा है और जिसकी जड़े पाताल तक फैल गई है, यदि इसको समूल निकालना इप्ट है तो प्रथम निष्काम-कर्मरूपी कुढालीसे इसकी जड़ोंको स्पष्ट कर लेना चाहिये, तदन्तर ही ज्ञानरूपी कुल्हाडेसे इसकी जड़ें काटी जा सकती है, अन्यथा इसको निर्मूल नही किया जा सकता।

उपर्यु क्त आशयसे इस जज्ञासुके सभी कर्म ईश्वरके नाते निष्काम कर्मका उपयोग | से होते हैं और अपने अधिकारके कर्मी-व स्वरूप । द्वारा वह ईश्वरकी ही पूजा करता होता है। जैसा गीता अ १८ श्लो ४४, ४६ से कहा गया है —

स्वे स्वे कर्मएयभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्मनिरतः मिद्धिं यथा विन्दति तच्छुगु ॥

१—साधन-चतुष्टयके नाम —िववेक,वेराग्य, शमादि पट्सम्पत्ति, सुसुक्षुना

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सविमदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दिति मानवः॥

अर्थ: —अपने-अपने स्वभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य अन्तः करणकी निर्मलतारूप सिद्धिको प्राप्त होता है, परन्तु जिस प्रकार अपने स्वभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हाता है उस विधिको तू सुन। जिस परमात्मासे सब भूतोकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सब जगत् व्याप्त हे, उस परमेश्वर को अपने स्वभाविक कर्मद्वारा पूजकर ही मनुष्य उस सिद्धिको प्राप्त हो सकता है।

जिस प्रकार राजाके अनेक कर्मचारी उसकी प्रजाकी अवने-अपने अधिकारके अनुमार सेवा करते हुए भी राजाकी ही सेवा करते होते है, अर्थात् जैसे तहसीलदार प्रजाकी भूमिकी रज्ञा करता है, पुलिस-कर्मचारी प्रजाके जानमालकी रचा करते है स्त्रीर मेडीकल-आफिसर प्रजाके स्वास्थ्य की रत्ता करता है, इत्यादि । अपने-अपने अधिकारके अनुसार प्रजाकी भूमि-रज्ञा, जानमाल-रज्ञा श्रीर स्वास्थ्य-रचा करते हुए भी वे अपने-श्रापको राजाकी ही सेवा करनेवाले मानते हैं। यद्यपि उनको वेतन भी प्रजाके कर-द्वारा ही सिल रहा है, तथापि वे वेतन भी राजासे ही प्राप्त हुआ जानते है। इस प्रकार प्रजाको सेवा करके तथा प्रजासे वेतन पाकर भी वे अपना सीधा सम्बन्ध राजासे ही जोडते है। ठीक, इसी प्रकार यह निष्काम-जिज्ञासु भी कुटुम्ब-सेवा, जाति-सेवा देश-सेवा तथा अन्य प्रकारसे अन्न-वस्त्रादिका व्यवसाय करता हुआ भी उपयुक्त निष्काम-भावके प्रभावसे ईश्वरसेवा ही करता होता है तथा अन्तः करणकी निर्मलताद्वारा अपने व्यक्तिगत ममत्वसं छूटा हुआ ईश्वरीय कुटुम्ब, जाति व देशकी ही सेवा करता होता है। इस प्रकार अपने व्यवसायद्वारा भी कमसरेटके

गुमाश्तेकी भॉति ईश्वरीय प्रजाको ही अन्न-वस्त्रादिकी सप्लाई (Supply) करता होता है और अपनी सब चेष्टाओं द्वारा ईश्वरीय सेवा करते हुए जो कुछ अनिच्छित प्राप्त होता है, वह भगवान्के द्वारा ही आया हुआ जानकर प्रह्णा करता है तथा केवल अन्न-वस्त्र ही अपना वेतन मानकर शेप द्रव्य उसके कुटुम्ब के पोपणमे ही लगाता है। इस प्रकार किसो वस्तुपर ममता नहीं करता, यहो गीतोंक्त स्वकर्मद्वारा ईश्वरीय पूजा है।

एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतोह यः । श्रवायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ (गी अ. ३, १६)

अर्थ:—हे पार्थ । जो पुरुप इस लोकमे इस प्रकार चलाये हुए सृष्टिचक्रके अनुसार नहीं वर्तता, अर्थात् अपने स्वभाविक कर्मोद्वारा ईश्वरसेवा नहीं करता वह केवल इन्द्रियोंके सुखको भोगनेवाला पाप-आयु-पुरुष व्यर्थ ही जीता है।

इस प्रकार निष्काम-भावसे ईश्वरीय आज्ञा मानकर संसार-चक्रको चलानेके लिये जो चेष्टाएँ धारण की जाती है, वे ही वास्तवमे यज्ञार्थ-कर्म होती हैं और वे ही अपने फलके वन्धनसे इस जीवको सुक्त करनेवाली होती हैं, यथा—

यज्ञार्थात्कर्मगोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तद्र्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ (गी. अ ३, इलो. =)

अर्थः —ईश्वरिनिमित्त कर्मके सिवाय अन्य कर्ममें लगा हुआ ही यह पुरुष कर्मद्वारा वॅथता है, इस लिये हे अजुन! आसिक्त से रहित होकर तू ईश्वरिनित्त कर्मका भली प्रकार आचरण कर। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । श्रमको ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुपः ॥ (गी. स ३, इहो १८)

अर्थ:—इसिलिये तू अनासक्त हुआ कर्तव्य-कर्मका भली प्रकार आचरण कर, आसिक्तरिह्त कर्नोके आचरण करनेसे पुरुष परमात्माको प्राप्त होता है।

इस प्रकार इन भावुक पुरुषोंके यज्ञ-दान-तपादिक सभी कर्म सत्त्वगुराप्रधान होते हैं, जिनको तक्रा गीता अ. १७ में इस प्रकार किया गया है।

श्रफलाकांचिभियज्ञो विधिदृष्टी य इज्यते । यष्टव्यमेवेति सनः समाधाय स सान्विकः ॥ (वलो ११)

त्रर्थ:—फलकी इच्छारहित पुरुषोंद्वारा शास्त्रविधिके अनुसार जो 'यज्ञ करना मेरा कर्तव्य हैं' ऐसे मनके निश्चयपूर्वक किया जाय, वह सान्त्रिक यज्ञ कहा जाता है।

श्रद्धया परया तप्त तपस्तित्त्रिविधं नरै:। अफलाकांचिभिर्युक्तैः साचिकं परिचन्ते ॥ (रहो १७)

अर्थ - शरीर, मन व वाणी, तोन प्रकारका तप जो परम श्रद्धासे और फलकी इच्छा न रखनेवाले पुरुपोंद्वारा किया जाय, वह सात्त्विक तप कहा गया है।

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सान्विकं स्मृतम्॥ (क्लो २०)

अर्थ:—जो दान देश, काल व पात्रके अनुसार वदलेमें उपकार न चाहकर अनुपकारीके प्रति 'दान देना कर्तव्य हैं' इस दृष्टिसे दिया जाय वह सात्त्विक दान है। जीवका कर्मके साथ घनिष्ठ सन्त्रन्य है। जो कुछ भी, कर्मका महत्त्व जिय कभी भी, जिस किसीको भी, जिम प्रकार प्राप्त होता है उसके मृलमे अपना कर्म ही है। संसारमे धन, पुत्र, स्त्री, मान, धपमान, सुख, दु.ख, रोग, आरोग्य यावत् पटार्थोकी प्राप्ति तथा वियोग कर्मके अधीन ही सिद्ध होता है। अङ्ग-प्रत्यङ्गकी रचना भी कर्मानुकृल ही रची जाती है। इतना ही नहीं, बिल्क जो कुछ भी हम आँखसे देखते हैं, कानसे सुनते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गवमय सम्पूर्ण संसार जीवके अपने कर्मसे ही रचा गया है। इहलोक, परलोक सम्पूर्ण ईश्वरसृष्टिके मूलमे निमित्तरूप एकमात्र कर्मही है। ब्रह्मा कर्मसे वंवा हुआ संसारकी रचना करता है, विष्णु कर्मके अधीन पालन करता है, शिव कर्मके अधीन प्रलय करता है। जीवकी प्रकृति व प्रकृतिके तीनों गुणोंका हेरफेर भी कर्मके अधीन ही है। कर्म करके ही जीवको बन्धन है और कर्मके द्वारा ही मोच है। कर्म ही प्रधान है, कर्मसे मिन्न और काई सार वस्तु संसारमे है ही नहीं—

कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करिहं सो तस फल चाखा॥ (गमायण)

ऐसा जो मुख्य व सार वस्तु कर्म है, उसका स्वरूप जानना चाहिये। इसिलये इस विषयमे कुछ विचार किया जाता है।

सामान्य रूपसे किसी प्रकारकी किया, चेष्टा और हिलन-कर्मकी व्याख्या चलन आदि स्पन्दरूप गति या परिगामका नाम कर्म है। न्यायमतमे गुण, कर्म, द्रव्य, नमवाय, सामान्य, विशेष और अभाव, इन मुख्य सात पदायों

में कर्मको भी पदार्थ माना गया है और उसके ? उत्तेपण (अपर फैंकना) २ अपद्मेपण (नीचे फैंकना ) ३ आकुञ्चन ( सुकोड़ना ) प्ट प्रसारण (फैलाना) ४ गमन (चलना) ये पाँच भेद किये गये हैं, और जितनो भी क्रियाएँ हैं इन पाँचोंके अन्तर्गत ही मानी गई हैं। परन्तु वेदान्त कर्मकी व्याख्या विलन्त्गा रीतिसे करता है। वेदान्तदृष्टिसे हिलन-चलन आदि गति ही कर्मरूप नहीं, किन्तु शरीरके अन्दर-बाहर प्रत्येक चर्ण ऐसी असंस्य चेष्टाएँ प्रकट होती हैं जो शरोरद्वारा प्रकट होते हुए भी वेदान्त दृष्टिसे वास्तविक रूपसे कर्मकी व्याख्यामे सम्मिलित नहीं होतीं। उटाहरण रूपसे समभ सकते हैं कि भोजन खानेके पीछे पककर मल त्रादि विमर्जन होनेतक खाद्यको त्रसंख्य नाडियोंमेसे निकलना पड़ता है और वह असंख्य परिणामोंको प्राप्त होता है। सम्पूर्ण नाड़ियों मे प्रत्येक च्राण रक्त-सद्घार हो रहा है, शरीरके रोम-रोममे क्रिया हो रही है, वाल बढ़ रहे है, आँखोकी पलके हिलती हैं, अड़ फड़कते है, उन सब चेष्टाओकी कौन गिनती कर सकता है ? यद्यपि ये सव चेष्टाएँ शरीरमे वर्त रही है, परन्तु वेटान्तदृष्टिसे ये कर्मकी यथार्थ गणनामे नहीं आ सकतीं। वेदान्तदृष्टिसे उन्हीं शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टात्रो का नाम कर्न है जिनके साथ मनका सम्बन्ध है। गीताने इसी त्राशयसे कर्नकी व्याख्या एक ही पादमें इस प्रकार की है।

'भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥' (अ. ८, ३)

अर्थात् भूतोंमें भावको उत्पन्न करनेवाले चेष्टारू व्यापार की 'कर्न' नामसे संज्ञा की गई है।

मन व वुद्धिमें जो स्पन्दरूप परिणाम होता है उसीका नाम 'भाव' है। इसलिये जो चेष्टाएँ मन-वुद्धिमे, अथवा मनवुद्धि की आढ़तमे होती है वे ही 'कर्म' हैं। जिन चेष्टाओंमे मन-वुद्धि की आढ़त नहीं होती अर्थात् जो मन-वुद्धिकी जानकारीमे नहीं हो रही है वे कर्मरूप भी नहीं होती, क्योंकि वे किसी भाव को उत्पन्न नहीं करती और न वासना तथा संस्कारकी ही जनक होती है। इसलिये न तो वर्तमानमे किसी सुख-दु:खके भोगकी हेतु होती हैं और न भीवज्यमे पुण्य-पापरूप संस्काराको ही उत्पन्न करती हैं। रारीरके भीतर सोजन खानेके पश्चात् उस खाद्यके रस, रक्त, मांस, मेद, मन्जा व वीर्य आदि धातु वनने तक न जाने कितने असंख्य परिणाम होते होगे, परन्तु वे सव परिणाम ननवुद्धिकी आढ़तमे नहीं होते इसलिये वे कर्मकी वास्त-विक व्याख्यामें भी नहीं आते । परनतु सोना-जागना कर्न है, चलना-फिरना कर्म है, चोलना-मौन रहना कर्म है, प्रहरा-त्याग कर्न है, संन्यास व भिन्ना मॉगना कर्म है, विवेक, वैराग्य, सम, दम, श्रद्धा, समाधान, तितिचा, उपरति व मुमुज्जता कर्न है, श्रवण-मनन-निद् व्यासन कर्म ।है, विचार कर्म है तथा यम, नियम, ञ्चानन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि कर्न है। साराश, प्रत्येक प्रवृत्ति और प्रत्येक निवृत्ति कर्न है तथा गीतोक्त सांख्ययोग व कर्मयोग भी कर्न है। ऐसा क्यो ? इसीलिये कि वे सव चेष्टाएँ मन-बुद्धिके साज्ञात् परिणाम हैं अथवा मन-बुद्धिकी आढ़तमं होती है, इनलिये वे भावको उत्पन्न करती है और अपना फल रखती हैं।

कर्मकी उपयुक्त व्याख्याको ध्यानमे रखकर कहना

कर्मकी व्ययुक्त व्याख्याको ध्यानमे रखकर कहना

कर्मकी लिंदा है।

पढ़ेगा कि कर्म सवेथा श्रानिवार्य है।

जवित्र कर्मका त्याग भी कर्म सिद्ध हुआ

तव प्रकृतिके राज्यमे किसी प्रकार कर्ममे छुटकारा है ही नही।

वान्तवमें विचार करके देखिये तो श्राधिकारानुसार कर्मका

श्राचरण करते-करने प्रकृतिके वन्यनसे छूटकारा भी कर्मके द्वारा

ही दो सकता है। स्वक्रमके प्रवाहमें पड़ा हुआ ही यह जीव ब्रह्म

रूपी समुद्रमे मिलकर प्रहारूप होनेका जुम्मेवार है। यही कर्मका फल है, यहाँ पहुँचकर ही कर्म पर्यवसानको प्राप्त होते है और जीवको श्रपने वन्धनसे छुटकारा देते हैं । जबतक तत्त्व-याचात्कारद्वारा इस झानोके कर्भ श्रकर्मता (नैष्कर्म्यता) को प्राप्त ् न हो जाएं, कर्तव्यरूपो वैताल कि भी दुखी हूं और मुभको सुख मिलें कवापि इसका पोछा नही छोड़ सकता और इस कर्तव्यसे मुक्त हो जाना यही स्वकर्मरूपी यज्ञकी पूर्णाहुति है। इसके विपरीत अधिकारभिन्न कर्म ही इस जीवके बन्धनका हेत है। अपने विपरीत आचरणद्वारा ही यह जी य कर्मवन्धनसे इसी प्रकार भटकता फिरता है और इसकी वही गति होती है जो च्यांधीमे पड़े हुए एक सूखे तृराकी। इसलिये कर्मका प्रवाह यदि शुस मार्गकी छोर खोल दिया जाय तो अशुभकी छोर इसका प्रवाह स्वतः रुक जायगा श्रीर यदि शुभकी श्रीर प्रवाह वन्द कर देगे तो अशुभकी श्रोर इसका प्रवाह वरवश खुल जायगा, आखिर यह प्रयाह सकनेका तो है ही नहीं। जिस प्रकार जल का प्रवाह यदि सीधे मार्ग चलनेसे रोक दिया जाय तो वह अपने निकासका सार्ग किसी और तरफको वरवश अपने-आप दीवार तोडकर भी निकाल लेगा, वह रक नहीं सकता। इसी प्रकार जब कि प्रकृतिके राज्यमे कर्मका प्रवाह ऐसा बलवान् और अनिवार्य है तो इसको प्रकृतिके अनुकूल सीधा मार्ग ही क्यों न दिया जाय ? जिससे यह अपनी गतिसे चलता हुआ व्रह्मचपी समुद्रमे मिलकर अपने-आप शान्त होजाय । इसी आशयको लस्य करके गीता अ०३ श्लो० ४ से प मे कहा गया है:---

न कर्मगामनारम्भान्नैष्कम्ये पुरुषोऽरनुते । न च संत्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ न हि कथित्चणमिष जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कर्मिन्द्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियाणिन्विमूढात्मा मिण्याचारः स उच्यते ॥

यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारमतेऽज्ञ न ।

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

नियतं कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥

अर्थ:—िकसी भी प्रकार कर्मका स्वरूपसे त्याग अशक्य है इसलिये भगवान कहते हैं:—पुरुप कर्म न करनेसे न तो निष्कर्मताको प्राप्त होता है और न कर्म के त्यागसे ही उसे भगवत्-साचात्काररूप सिद्धि मिलती है। तथा किसी च्याके लिये कोई भी पुरुष विना कर्मके स्थित नहीं रह सकता, वित्क प्रकृति से उत्पन्न हुए गुर्णोद्धारा वरवश यह जीव कर्म करता ही रहता है। (जब कर्म ऐसा वलवान और अनिवार्य है तो) कर्म-इन्द्रियों को रोककर जो मनसे भोगोका चिन्तन करता रहता है, वह तो मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी ही कहा जाता है। हे अर्जुन। जो पुरुप मनसे इन्द्रियोंको वशमें करके अनासक्त हुआ कर्म-इन्द्रियों से कर्मयोग (अर्थात् फलाशारहित कर्म) का आचरण करता

१ वर्म करके भी कर्मके वन्धनमें न आना, जैसे कमळ जल में रहकर भी जटसे छेपायमान नहीं होता ऐसी अवस्थाका नाम 'निष्कर्मता' है।

है इससे वह श्रेष्ठ है। इसीलिये तू शास्त्रविधिसे (अपनी प्रकृतिक अनुसार) नियत किये हुए स्वधर्मक्रप कर्मको कर, क्योंकि कर्म न कानेसे कर्म करना श्रेष्ठ है, यहाँतक कि कर्म बिना तेरा शरीरनिर्वाह भी सिद्ध न होगा।

यद्यपि प्रकृतिके राजमे कर्म सर्वथा अनिवार्य है, तथापि कर्मद्वारा प्रकृतिकी कर्मद्वारा प्रकृतिका स्वाभाविक स्रोत निवृत्तिमुखीनता निवृत्तिमुखीन ही है। आशय यह कि उद्भि-ज्ञादि जड़ योनियोंसे लेकर, जो जीवभावके विकासका आर-स्मिक स्थल है, स्वेदज, ऋण्डज, जरायुज'योनियोसे लघकर मनुष्ययोनिकी प्राप्तिपर्यन्त जितनी भी चेष्टा व कर्न प्रकृति-द्वारा प्रकट होते है, उन सबके मूलमे वास्तवमे त्याग ही विद्यमान हैं । जीवभावका मनुष्ययोनिमे विकास होने पर ब्रह्मभावकी प्राप्तिपर्यन्त पामर, विषयी प्रादि कोटिमे भी यद्यपि स्थूल ट्रिसे प्रतीत न होता हो तथापि प्रकृतिकी सर्व चेष्टा श्रोंमें केवल निवृत्तिरूप त्याग ही निहित है। यथाहि --पापाण-डड़िजादि जड़ योनियोसे लेकर मनुष्य योनिकी प्राप्ति-पर्यन्त क्रम-क्रमसे प्रत्येक योनिमें प्रकृतिद्वारा जड़ताको गला कर उनमें चेतना शक्ति सम्पादन की जाती है। पापाणयोनि में जीवकी गाढ़-सुपुप्ति-श्रवस्था होतो है, उस जडताको पिघलाकर प्रकृतिद्वारा उद्भिज्ञयोनिमे चीग्-सुपुनि-श्रवस्थाकी प्राप्ति की गई श्रीर प्रथम श्रन्नमयकोशका विकास किया गया । इस श्रवस्थासे जीवको ऊँचा उठाकर स्वेदज योनिमे गाढ़-स्वप्न-अवस्थाका विकास हुआ श्रीर दूसरा प्राण्मयकोशका प्राहुर्भाव हो आया । इससे आगे चलकर अण्डजयोनिमे प्रकृतिद्वारा चीरा-स्वप्न तथा तृतीय मनोमयकोशकी और जरायुज योनिमे केवल स्वप्न तथा चतुर्थ विज्ञानमय कोशको प्रकटता की गई। च्चीर मनुष्ययोनिमे जामत-अवस्था तथा आनन्दमयकोशका

विकास करके चेतना शक्तिकी पूर्णता सन्पादन कर दी गई। इस क्रमका विस्तृत विवरण 'पुरुय-पापकी व्याख्यामे (पृ० १= मे २४ पर किया जा चुका है।

इसप्रकार नीचे जड योनियासे आरन्भ करके मनुष्णयोनि मे पाँचो कोशोंका विकास करते हुए जडताके त्यागद्वार प्रकृति की प्रत्येक चेष्टामे निष्टतिरूप त्याग ही दशीया जा रहा है, जिससे प्रकृतिकी निवृत्तिमुखीनता ही निद्व होती है। संसार में जड़ व चेतन दों ही पटार्थ हैं, इनमेसे चेतन तो निवृत्ति के योग्य हो ही नहीं सकता और न चेतनको निवृत्त करना प्रकृति का लच्य ही है, केवल जड़को ही शनै - शने: गलाकर निवृत्त कर देना प्रकृतिका मुख्य धेय है। मनुष्ययोनिम पद्धकोशोंके पूर्ण विकासके कारण यद्यपि उसमे सुख-दु खके तारतम्यका ज्ञान, सुख-दुःखके साधनोका ज्ञान, पुर्य-पापका ज्ञान, इहलोक-परलोकका ज्ञान, छल-कपट एव भले-बुरेका ज्ञान, व्यवहारका चतुराईका ज्ञान, विचत्-भाप छादि पदार्थ विद्या छोर छनेक प्रकारकी विद्याका ज्ञान-विज्ञान उपार्जन करनेकी साम् ध्य उत्पन्न हों त्राई है; तथापि जो जड़ता आरम्भसे ही दृढ़ होती चली या रही है, उस जड़ताका इस मनुष्ययोनिस भी किसी न किनी रूपमे स्थिर रहना आवश्यक है। इसी कारण देहा-भिमान तथा स्वार्थमूलक रूपसे इस योनिसे भी जड़ता ऋधिक घर किये वैठी है, जिससे मनुष्य वन्दरकी भॉति देह व कुटु-म्वादिके स्वाथे की पकड़से मुद्दी वॉध वैठा है। अब कर्न के द्वारा उस वढ़े-चढ़े देहाभिमान तथा स्वार्थक्प जड़ताको कर्रकस से पिघलाकर सर्वथा नष्ट कर देना ही प्रकृतिका निवृत्तिरूप तस्य है। जैसा कि पामर व विषयी पुरुपोके प्रसगसे स्वार्थ की उन भिन्न-भिन्न कोंटियोंका पीछे निरूपण विकया जा चुका है श्रीर उसकी निवृत्तिका क्रम इस समयतक स्पष्ट किया जा रहा है।

शारीरिक चिकित्साकार इस विपयकी भली-भाति साजी देगे। शारीरिक-प्रकृतिका यह स्वाभाविक नियम है कि मल-मूत्रादि विकार तथा वात, पित्त व कफादि दोष जव शरीरमे प्रकृतिविरुद्ध चेष्टात्रोंद्वारा दूपित होजाते है, तव प्रकृति स्वभाव से ही उन वढ़े-चढ़े दोषोको निकाल फैकनेका प्रयत्न करती है। ज्वर, अतिसार आदि अनेक रोग इसी नियमके अनुसार प्रकट होते है। पित्तकी वृद्धि वर्षा-ऋतुमे होती है तव मलेरियाज्वर-द्वारा उस पित्तका प्रकोप वाहर निकाला जाता है। अजीर्शकी वृद्धि होनेपर जव मल दूपित हो जाता है, तव उसके वेगको अतिमारद्वारा बाहर निकालनेका मार्ग खोला जाता है। रक्त दूपित होता है तों फोड़े-फ़ुन्सी आदि चर्मरोगद्वारा उसके वेग को वाहर फैका जाता है। ठीक, यही अवस्था मानसिक-प्रद्रित की है। पामर और विषयी पुरुषोमें जब मनोविकारकी वृद्धि होती है तव प्रकृतिदेवी प्रथम तो अन्दरसे उस बढ़े चढे विकार कों क्रमशः निपिद्ध प्रवृत्ति व सकाम प्रवृत्तिद्वारा निकाल फैकने का यत्न करती है, दूसरे बाहरसे उन निपिद्ध कर्मोंके फलरव-रूप समस्त संसारको उनके विरुद्ध सगस्र खड़ा कर देती है क्रोर तीसरे 'हमको सुख मिले' यह तीव इच्छाम्प वैताल उनके सिरपर चढ़कर उनकी गर्दन दवाता है। इस प्रकार छन्दर,, वाहर और ऊपर सभी ओरसे प्रकृति उनके बढ़े-चढ़े मनोवि-कारोको निवृत्त करनेके पीछे पड़ी हुई है। यही कर्मकी अन-गेल प्रवृत्तिद्वारा भी प्रकृतिकी निवृत्तिमुखीनताका म्पष्ट प्रमाण है।

कषायपिकतः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः । कषाये कर्माभ पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥

(सूत्र भाष्य ३,४,२६)

अर्थ — कर्मका फल कषायों (राग-द्वेषके संस्कारों) का पकाना ही है, ज्ञान ही परम गति है, कर्मसे कपाय पकनेपर फिर ज्ञानका आविर्भीव होता है।

कर्मद्वारा प्रकृतिकी निवृत्तिमुखीनता सिद्ध की गई। उपर्यक्त निष्काम-कर्मका रहस्य नीतिके अनुमार यह जिज्ञासु निषिद्ध-सकाम व शुभ-सकामकी कन्नाओं से उत्तीर्गा होकर अब निष्काम-कर्मकी कन्।मे प्रविष्ट हुआ है। फलाशास्त्र इच्छा हो कर्ममे विष मिला हुआ था, जो अहकार-रूपी दुःखकी वृद्धि कर रहा था। प्रकृतिकी सहायतासे अव इस विपको इसने श्रपने हृदयसे निकाल फैका है। जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका है, 'श्रहकारसे इच्छाकी उत्पत्ति होती है और इच्छासे छहंकारकी पुष्टि होती हैं यही दु.ख है। संसारसम्बन्धी इच्छात्रोसे पल्ला छुडाकर जिस प्रकार वर्फ हिमालयसे पिघलकर गंगारूपमे समुद्रकी स्रोर दौड़ती है, इसी प्रकार अब इसने अहंकारकी जड़ताको पिघलाकर इस श्रहंकारका प्रवाह ब्रह्मरूपी समुद्रकी श्रोर चला दिया है। जैसे कोई ज्येष्ठ मासके मध्याहके धूपमे तपा हुआ सिरपर पोट का भार उठाये हुए पोटकों नीचे फैककर वृत्तकी छाया में विश्राम करके सुखी होंता है, इसी प्रकार यह जिज्ञास सांसारिक इच्छाके भारसे मुक्त होकर कर्म करता हुआ भी कर्मरूपी मध्याहके तापसे फलाशात्यागरूपी वृत्तकी छायामे विश्राम पा रहा है। आशय यह कि कर्न तो अपने स्वरूपसे आरम्भ व परिणाममें दुःखरूप है ही श्रीर श्रपने सम्बन्धसे तापका ही हेतु है। कर्मके साथ यदि कुछ विश्राम मिलता है तो फलाशा-त्यागद्वारा ही मिल सकता है, इसीलिये कर्मको मध्याह्नके ताप से उपमा देकर फलाशात्यागकी वृत्तकी छायासे तुलना की गई है। संसारसम्बन्धी स्वार्थ अव इसका कोई नहीं रह गया,

चिलक परमार्थको ही इसने स्वार्थ रूपसे श्रपना लिया है। त्रर्थात् ईश्वरप्राप्तिरूप परमार्थे ही इसका केवल स्वार्थ है और अब इसकी सम्पूर्ण दौड़धूप इसी निमित्त है। वास्तवमे वात तो है यूं कि फज़की इच्छा रजोगुएका परिएाम होनेके कारए कर्ताको फलसे विमुख ही करती है, क्योंकि रजोगुग चङ्चल \_ रूप है इसलिये रजोगुणकी उपस्थितिमे फलकी प्राप्ति अस-म्मव है। फलकी प्राप्ति सदैव उसी अवस्थामे होती है, जब कि हमारा चित्त रजोगुगसे निकलकर सत्त्वगुगको धार रहा हो। जब-जब जिस किसीको किसी फलकी प्राप्ति हुई है, यदि ठीक उस समयकी अपने चित्तकी अवस्थापर किसी पन्नपात के विना ध्यान दिया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति स्वानुभवसे इस विपयको साची देगा कि जब-जव चित्त फलकी इच्छा करके चर्ञ्च जतासे पूर्ण रहा है तब-तब खोया गया है और जब फलाशा से निराश होकर चद्रलतासे छूटकर देव-इच्छापर निर्भर हुआ है तव-तव ही सफलता हुई है। दृशन्तरूप से समभा जा सकता है कि यदि कोई तरल पदार्थ किसी संकड़े मुहके बरतन में डालना इष्ट है और पदार्थको उस वरतनमे उलटते समय यदि हमारे चित्तमे चन्नलता व भय है तो अवश्य हाथ हिल जायगा और वह नीचे गिर जायगा। इसके विपरीत यदि हमारा चित्त चल्रलतासे रहित और निर्भय है तो एक वृंद भी बाहर नहीं गिर सकती। इसी प्रकार रजोगुणकी विद्यमानतामे अस-फलता और सत्त्वगुणकी विद्यमानतामें सफलता प्राप्त होती है। इसमे रहस्य यह है कि फलाशाद्वारा रजोगुण व चळ्ळलता करके मनुष्य हलंका व दीन हो जाता है, इसलिये सफलता निकट आई हुई भी उसको पीठ दिखा जाती है, क्योंकि टीनताके कारण उसमे आकर्पण शक्ति लुप्त हो जाती है। फलाशा-त्यागद्वारा सत्त्वगुणकी उपस्थितिमे मनुष्य भारी भरकम रहता है श्रीर

उसमे आकर्षण शक्तिका प्रादुर्भाव होता है, इमलिये सफलता को उसकी खोर आकर्षित होना पड़ता है। जैसे राजा वेगरज होता है, इसलिये सब पदार्थ उसकी खोर खपने-खाप आकर्षित होते है, परन्तु भिखारी गरजमन्द रहता है, इमीलिये उसको मॉगेसे भी कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती।

फलकी इच्छा हमारी कार्यशक्तिको घटाती है और चिन्ता व भयको वढ़ाती है। चिन्ता से उत्साह नष्ट हो जाता है तथा कायरताकी वृद्धि होती है। चिन्तासे ईश्वरसे विश्वास निकल जाता है, विल्क चिन्ता ईश्वरके अस्तित्व (मौजूदगी) को ही मिटा देती है। यदि हम ईश्वरके अस्तित्वको मानते होते तो चिन्ताका कोई श्रवसर नहीं हो सकता था। यदि हम यह यथार्थं रूपसे जानते होते कि जो अन्तर्यामीदेव गर्भवासमे भी, जब कि जीव गर्भरूपी कारागारमें सर्वथा दीन-हीन दशा को प्राप्त था और अपने पुरुपाथेंसे एक इब्ब भी हिलने-चलनेमें समर्थ न था, यहाँतक कि खानपानके लिये द्वार भी न रखता था, उस कालमे गर्भस्थ शिशुकी नामिद्वारा नालरूपी पिच-कारीके जरिये उस विचित्र सिविलसर्जन (Civil Surgeon) ने माता के पेट्से रस खींचकर उसका नियमित आहार वहाँ पहुँ-चाया है और गर्भसे वाहर निकलते ही माताके स्तनोमे दूध इसी प्रकार हाजिर कर दिया है जैसे कोई दादशाह दौरेमे निकलता है तब उसके लिये हाजिरी, लांच (Launch), टिफन (Tiffin), डिनर (Dinner) आदि समय-समयपर उसकी मेजपर विना मॉगे ही हाजिर कर दिये जाते है। तथा जिस अन्तर्यामीदेवने इसी जीवकी अनन्त योनियोंने जल, थल, श्राकाश व पापाएमं भी पालना की है श्रीर समय-समयपर इसका पटिया (रसड) हाजिर कर दिया है, वही देव अब भी सव प्रकार जुम्मेवारी धारे हुए है। तव ऐसे विचारोंकी

परिपक्तामें चिन्ताके लिये कोई खबसर नहीं रहना चाहिये था, इसलिये चिन्तायस्त मनुष्यको परम नास्तिक कहना चाहिये। होय निचित करे मत चिंतहि, चोंच दई सोई चिन्त करेगो। पाँच पसार परयो किं न मोवत, पेट दियो सोइ पेट भरेगो। जीव जिते जलके थलके, पुनि पाहनमें यहुँचाय धरेगो। सूख हि भूख पुकारत है नर, सुन्दर तू कहा भूख मरेगो।।। बाहे को दौरत है दशहूँ दिशि, तू नर देख कियो हरिजू को। चैठ रहे दुरि के मुख मूँदि, उधारत दाँत खबाइ है टूको। गर्भ थके प्रतिपाल करी जिन, होइ रह्यो तब ही जह मूको। सुन्दर क्यो विल्लात फिरै अब, राख हुदै विश्वास प्रभुको।।२।।

वास्तवमे यह नियम है कि जब हम फलके लिये चिन्ता-तुर रहते हैं तब वह देव निश्चिन्त हो बैठता है और जब हम फलके लिये निश्चिन्त रहते हैं तब उसकी धुकधुकी धड़कती है। फिर बृथा ही चिन्ता करके उसको निश्चिन्त क्यों कर दिया जाय ? क्योंकि उसको निश्चिन्त करके हम निश्चिन्त नहीं रह सकते।

चिता चिन्ता समाप्युक्ता चिन्ता च विन्दुनाधिका। चिता दहति निर्जीवं चिन्ता सा तु सजीविकाः॥

अर्थ:— 'चिता' और 'चिन्ता' बरावर कही गई है किन्तु चिन्तापर एक विन्दु अधिक है, (उसका यह फल है कि) चिता निर्जीवको जलाती है और चिन्ता जीतोको।

जव हम अपने हृद्य-सिंहासनसे उस अन्तर्यामीदेवको नीचे गिरा देते है और 'मैं ही सब कुछ करता हूं' इस रूपसे अपने परिच्छिन्न-अहंकारको उन सिंहामनपर आग्छ कर हैने है.
तभी निविवाद रूपमे चारो ओरसे चिन्ताएँ हमारा न्यागत
करती हैं और हमारा वातावरण दु ख व शोकमय वन जाता
है। यदि उस देवको फिरसे उसकी अपनी गद्दी (हृदय
सिंहासन) पर विराजनान कर दिया जाय और अपने परिच्छिनअहंकारको नीचे उतारकर उस देवका आज्ञाकारी 'जी हुजूर'
वना दिया जाय यथा.—

कुन्दन के हम डले हैं, जब चाहे त् गला ले। वावर न हो तो हमको, ले आज आजमा ले।। जैसी तेरी खुशी हो, सब नाच तू नचा ले। सब छानवीन करले, हर तौर दिल जमा ले।। राजी हैं हम उसीमें, जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी बाह बाह है, और बूँ भी बाह बाह है।

तव ऐसी अवस्था में चिन्ताएँ एकटम कूँच कर जाती हैं और हमारा वातावरण शान्ति व अन्नन्दस भर जाता है। ऐसी व्यवस्थामें ही इच्छित पढ़ार्थे अपने-आप इसी प्रकार हमारे पास दौड़े आते हैं जैसे भूखे वालक माताके पास दौड़े जाते हैं।

'यथेह क्षुधिता राला मातारं पर्युपासते'

नो पुरुष फलाशा धारण किये हुए हैं ने ट्रिड़ी व दीन हैं, चाहे वे मायाद्वारा लक्तपति भी क्यों न हों। और जिस

१. तिश्रय। २. परीक्षा करले। २. सुगी।

पुरुपने विचारपूर्वक फलाशासे पल्ला छुड़ा लिया है वही वास्तवमे उटारान्मा और धनी है, चाहे उसे पेटमर रोटी भी न मिलती हो। फलाशा-त्यागसे शक्ति व उत्साह फूट निकलते है और हमारा कार्यनेत्र विशाल हों जाता है। इसमे तत्त्व यह है कि फलाशा वनाये रखकर अहकारकी हद्ता करके हम अपनी शक्तिको घटाकर अपने शरीरतक ही परिच्छिन्न बना लेते है, परन्तु स्वार्थ व फलाश-त्यागद्वारा ऋहंकारसे ऊँचे उठकर हम ब्रह्माएड-शक्तिपर भी अपना अधिकार जमा लेते है। ऐसी अवस्थामे ईश्वरीय-शक्ति ही हमारी अपनी शक्ति होती है श्रीर हमारा कार्य ईश्वरीय-कार्य होता है तब शक्तिका स्नोत इसी प्रकार हमारे अन्दरसे फूट निकलता है जैसे किसी चश्मे से पानी उभल-उभलकर महानद्के रूपमे व । निकलता है। वास्तवमें जो शक्ति हमारे हृदयमे विराजमान है वह अनन्त व असीम है, परन्तु परिच्छिन्न-अहंकार व कर्मफलका ढकन दवाकर हम उस शक्तिको वह निकलनेसे रोक देते है। फल की इच्छा हमारे अन्दर थकान उत्पन्न कर देती है और फलाशा-त्यागद्वारा हमारी चेष्टाएँ अथक बन जाती है, प्रकृति का यही नियम है। टप्टान्तरूपसे समभ सकते है कि चिउँटी व दोमक आदि योनियामे दिनरात, आठों प्रहर, चौसठ घड़ी अविराम चेष्टाएँ देखनेमे आती है वे अपनी चेष्टाओ से कभी नहीं थकतीं और न कभी विश्राम लेती है। इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि न उनमे कर्ताभाव जागृत है, न वे किसा फलकी इच्छा धारकर कर्म करती हैं, चिंक किसी प्रकारको इच्छा बिना कर्मके लिये ही कर्म कर रही है और भगवान्के इस वचनको यथार्थ रूपसे च्यवहारमे ला रही है:-

## कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुभू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

(गी. अ. २, ४७)

अर्थ.—तेरा अधिकार कर्म करनेमें ही हैं, फलमें कभी नहीं (किन्तु फलमें तो मेरा ही अधिकार हैं) और त् कर्मफलकी वासना (गयमात्र) रखनेवाला भी न हो। (इस विचारसे कि जब कर्मफलकी उच्छा ही न हो तो कर्म करनेसे भी क्या प्रयोजन?) तेरी कर्म न करनेमें भी प्रीति न हो (किन्तु तुमें कर्म तो करना ही चाहिये)।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि कर्तृ स्व-अहकार और कर्मफलकी इच्छा ही मनुष्यमें थकान पैटा करनेवाले हैं। इस
प्रकार जब कर्मके लिये ही कर्म किया जाय, तब फल तो कहीं
जा ही नहीं सकता। क्रियाको प्रतिक्रिया तो ईश्वरराज्यमे
नष्ट हो ही नहीं सकता। कर्ममे फल तो इसी प्रकार छिपा हुआ
है, जैसे नन्हेसेवट-वीजमे महान् वट-वृत्त घडी करके (तह
करके) रखा हुआ है। नन्हें से वट-वीजको मूमिमे दवानेकी
ही जकरत है फिर डाली, पत्ते, फूल, फल तो अपने-अपने
समयपर आप ही उससे निकल आयेगे, इसके लिये तो चिन्ता
की कोई जकरत ही नहीं। इसी प्रकार कर्मक्षी बीज हृदय-चेत्र
मे जमानेकी देरी है, फिर उससे सब अङ्ग-प्रत्यङ्ग अपने-आप
दैवी-नियमके अनुसार निकल पडेगे। इस प्रकार जब कर्मका
फल निश्चित है, तब उसके लिये चिन्ताक्ष्पी बेदना क्यों सही
जाय ? इस चिन्ताक्ष्पी यम-यातनासे क्या प्रयोजन ? उल्टा
नन्हेंसे बीजपर चिन्ताक्ष्पी भारी पत्थर रखकर उसको फलने
फूलनेसे क्यो रोक दिया जाय ?

वास्तवमे कर्म अपने स्वरूपसे रजोगुणी नहीं, किन्तु

कर्म के साथ जो फलाशा वही रजोगुगाकी मूर्ति है, जो कर्ताको अपनी जागीरमे अशान्ति प्रदान करती है और परमार्थसे भ्रष्ट करती है। इस विषके निकाल फैंकनेसे ऐसे सज्जनोंके हृदय व मस्तकपर शान्तिकपी पूर्णमासीके चन्द्रमाकी कान्ति विराजमान होती है और वे लोक परलोक दोनोंके अधिकारी होते है। सारांश, कर्मका प्रयोजन इहलौकिक सुख, शान्ति व मान तथा पारलौकिक ईश्वर-प्राप्ति ही है, निष्काम-कर्मसे ये चारों ही प्राप्त होते है और सकामतासे चारों ही नहीं।

यद्यपि इस जिज्ञासुने संसारसम्बन्धी इच्छा व कामना-कर्म-अकर्मका रहस्य हि, तथापि सर्वथा कामना च फलाशा से अभी इसका छुटकारा नहीं कहा जा सकता। इस फलाशा का सर्वथा त्याग तो उन तत्त्ववेत्ता साज्ञात्कारवान् महापुरूप इानियोंके ही हिस्सेमे आया है, जिन्होने संसारके तत्त्वको ज्योग त्यो जाना है, ज्ञानाग्निसे कर्नृत्व अहंकारको सर्वथा भस्म कर दिया है और शरीर व इन्द्रियोंद्वारा सब छुछ करते हुए भी सब क्रियाओसे दूर खड़े है। इस जिज्ञासु के सम्बन्धमें संसारसम्बन्धी फलाशा तो यद्यपि नहीं है, परन्तु कर्तृत्व-श्रहंकार व कर्तव्य-वुद्धि श्रभी खड़ी हुई है, जिसके फलस्वरूप अपने कमोद्वारा एकमात्र ईश्वर-प्राप्तिरूप इच्छा विद्यमान है, जो सांसारिक इच्छात्रोकी अपेद्या धन्य कही - जा सकती है । वास्तवमे सांसारिक इच्छात्रांसे छटकारा भी इस पवित्र इच्छाके प्रवल हुए विना असम्भव है। विलक सासारिक इच्छात्रोंके निकाल फैकनेका एकमात्र उपाय यही है कि ईश्वर-प्राप्तिरूप इच्छा सर्वथा हृदयमे घर कर ले। जैसे किसी जलपूरित पात्रको जलसे खाली करनेका उत्तम साधन

यही है कि उसमें जलसे भारी तरल पदार्थ छर्थात् पारा भरते जाएँ। ज्या-ज्यों पारा पात्रमे घर करता जायगा त्यों त्यों जल उसमेसे निकलता जायगा, क्योंकि पात्र सर्वथा खाली नहीं रह सकता और कुछ नहीं तो वायु ही उसमें भर जायगी। ठीक, इसी प्रकार हृदयरूपी पात्रको सासारिक इच्छात्रोंमे खाली करनेके लिये ईश्वर प्राप्तिरूप जिज्ञाता इसमें ठूंस-ठूंस कर भर देना जरूरी है। इस पवित्र जिज्ञामाकी वढ़ी चढी श्रवस्था ही वैतालकी तृष्तिका एक मुख्य साधन है, जो ईश्वर-कृपा, गुरुकृपा श्रीर शास्त्रकृपा श्रादि श्रन्य साधनोंको इसी प्रकार खीच लाती है तथा अन्य साधन अपने-छाप इसी तरह विचे चले आते है, जैसे दीपक जव अपने प्रकाशमें जलने लगता है तब चारों श्रोरसे पतङ्गे अपने आप उसके साथ जलनेके लिये खिंची चली आती है। इस प्रकार इस जिज्ञासु-द्वारा सभी कर्म फलाशारिहत कर्तव्य-वृद्धिसे ईश्वरापंग तो कये जाते है परन्तु जहाँ-जहाँ कर्तव्य-बुद्धि होती है वहाँ-बहाँ कर्ता बुद्धि भी अवश्य वनी रहती हैं। 'मैं कर्मका कर्ता हूँ श्रीर श्रमुक कर्म करना मेरा फर्ज है' यही कर्ता-बुद्धि व कर्तव्य वृद्धिका लच्चए है। इस प्रकार कर्ता-वृद्धि विना कर्तव्य-वुद्धि श्रा ही नहीं सकती, पहले 'कर्ता' वनेगा तभी 'कर्तव्य-गर्नपर सवार होगा जो कि परिच्छिन्न-श्रहंकारके ही परिसाम है। इस लिये परिच्छिन्न-ग्रहकार द्वारा कर्तव्य-वुद्धिसे किये गिये कर्म चाहे फलकी इच्छारहित भी क्यों न हों परन्तु उनका फल होता अवश्य है। क्योंकि दौसा पीछे 'कर्म की व्याख्या' मे (पृ १३६ से १३८ पर) स्पष्ट किया जा चुका है, कर्तव्य-वुद्धिस किये गये कर्मों में मन-वुद्धि की आहुत कर्ता-वुद्धि की विद्यमानताके कारण अवश्य रहती है, इसलिये वे कर्म भाव की उत्पति अवश्य करते हैं, भावशून्य नहीं रह सकते।

'में अपने कर्मोका फल ईश्वरार्पण करता हूं' इस जिज्ञासु का अपने कर्मोके साथ यह भाव अवश्य रहना चाहिये। इस भावके विद्यमान रहनेके कारण वे कर्म फिर फलशून्य भी नहीं रह सकते, क्योंकि फल कर्ममें नहीं, फल केवल भाव में ही है। यद्यपि उन कर्मोका फल संसार तो नहीं है, क्योंकि उनके साथ सांसारिक वासनाम्प भाव सर्वथा नष्ट हो चुका है, तथापि ईश्वर-प्राप्तिक्षप वासनाके सद्भावसे अन्तःकरण की निर्मलता तथा भक्तिके प्रादुर्भावद्वारा पारमार्थिक जिज्ञासा की दृदता इन कर्मोका फल अवश्य रहना चाहिये।

परन्तु एक तत्त्ववेत्ता ज्ञानीके सम्बन्धमे ऐसा नहीं है, उसने तो अपने हृदयमे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करके मेद हृष्टिको स्वरूपसे ही दग्ध कर दिया है, परिच्छिन्न-श्रहकार श्रीर उसके परिणाम कर्ताबुद्धि व कर्तव्यबुद्धिको भी भस्म कर दिया है तथा भाव श्रीर सावके उत्पादक मन व बुद्धि को भुने बीजके समान भर्जित कर दिया है एवं कर्म श्रीर कर्मके साधन निम्न लिखित छ कारकोंको ब्रह्मरूपसे निश्चय कर लिया है।

कर्ती कर्म च करगां सम्प्रदानं तथैव च ।

अपाँदानमधिकरशामित्येतानि कारकाशि पट्।।

्र इसीसे उसके कर्मोंसे फल उपजानेकी शक्ति ही नष्ट हो गई है। चाहे स्थूल दृष्टिसे उसके द्वारा किये गये कर्मों से मन, बुद्धि और भावका सम्बन्ध देखनेसे आता भी हो,

१ कर्म करनेवाला । २. जिसपर कर्म किया जाय । ३. जिसके द्वारा कर्म किया जाय । ४. जिसके लिये कर्म किया जाय । ५.जहाँसे कर्म किया जाय । ६ जिसमे कर्म किया जाय । व्याकरण-शास्त्रसे कर्मके साधन-भूत ये छ. कारक माने गये है ।

परन्तु वास्तवमे वे सव एक भुने वीज छोर जली रस्सीके समान है, जिनका यद्यपि छाकार तो हे परन्तु उनमे फल उपजाने छौर वन्यन करनेकी सामर्थ्य नहीं। कर्तव्य-युद्धि ही छज्ञानका लक्ष्ण है छोर वही वन्धनका मृल है, जिससे उसने वस्तुतः छुटकारा पा लिया है; यथा.—

ज्ञानामृतेन तप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः।

नैवास्ति किश्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न म तत्त्ववित् ॥ (अष्टावक)

यस्य मर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः ।

ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥

(गी. स. ४ श्लोक १९)

अर्थ: ज्ञानामृत करके तृप्त और इतकृत्य योगीके लिये कि ज्ञित् भी कर्तव्य नहीं है, (क्योंकि वह अपने ज्ञातमस्वरूपमें किसी भी प्रकारके कर्म अथवा जन्म-मृत्युका लेप नहीं देखता), यदि उसको कर्तव्य शेप है तो वह तत्त्वका जाननेवाला ही नहीं। जिसके सम्पूर्ण कर्म कामना व संकल्पसे रहित होते हैं और ज्ञानरूपी अग्निसे जिसने सम्पूर्ण कर्मोंको द्रग्ध कर दिया है, उसको ही बुद्धिमान पुरुप नत्त्वको जाननेवाला परिडत कहते हैं।

सारांश, इस जिज्ञासुमें कामना न दीखते हुए भी होती जरूर है और इस जानीमें कामनाकी मलक दिखाइ देती हुई भी स्वरूपसे होती नहीं हैं। इसिलये इस ज्ञानीद्वारा किये गये कमें भी अकमें ही होकर रहते हैं, यही जिज्ञासु और ज्ञानीद्वारा किये गये कमोंमें 'कमें' और 'अकमें' का विलक्षण रहस्य है।

कर्मग्यकर्म यः पश्येदकर्मश्य च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृतस्त्रकर्मकृत्॥

(गी अ. ४ वलो १८)

अर्थ — जो पुरुप (अहङ्काररहित की गई) सम्पूर्ण चेष्टाओं मे अकर्म (अर्थात् वास्तवमे अपने स्वरूपमें सब प्रकार कर्मसे असङ्गता) देखे श्रीर अहङ्कारसहित श्रज्ञानी पुरुषोंद्वारा सम्पूर्ण क्रियात्रोके त्यागमे भी कर्मको देखे (त्रर्थात् त्रहङ्कारसहित कमत्यागमे भी कर्मफलको देखे, आशय यह कि चाहे कर्मका त्याग भी किया गया, परम्तु अज्ञानके कार्ग त्यागका कर्ता होने से वह त्यागका अहङ्कार कर्ताको फलके वन्धनमे लानेवाला होता है), ऐसा तत्त्वसे जाननेवाला पुरुप मनुष्योंमे बुद्धिमान् है चौर ऐसे तत्त्ववेत्ता योगीने सब कुछ कर लिया है।

निष्काम-कर्मका उप-संहार औं त्यागकी पञ्चम भेट।

प्रसद्धसे 'कर्मका महत्व' 'कर्मकी व्याख्या' 'कर्मको अनि-वार्यता' 'कर्मद्वारा प्रकृतिकी निवृत्ति-मुखीनता' 'निष्काम-कर्मका रहस्य' तथा 'कर्न-त्रकर्नका रहस्य' स्पष्ट किया

गया। भत्र हरिजीके इस वचनके अनुसार—

# 'एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्त्रार्थीनपरित्यज्य ये'

यही वह सत्पुरुप है जो अपने स्वार्थ की तिलाखिल देकर दूसरों के अर्थसाधनमें तत्पर है। यह निष्कामता ही वास्तवमे परमार्थरूपी वृत्तका सुदृढ मूल है, जिससे नित्यानन्दरूप फलकी आशा की जा सकती है। यही वह वुनियादो पतथर है, जिसके सहारे ज्ञानकी सप्त भूमिकात्रोंका सात मिल्लिवाला भव्य भवन निर्माण किया जा सकता है। अन्त करणमे तीन दोप रहते है जो कि अपने आत्मस्वरूपके साचात्कारमे प्रतिवन्धक होते है। (१) मल-दोप, अर्थात् दुष्ट वासनाका हृदयमे उत्पन्न होना, (२) विद्येप-दोप, अर्थात् मनका चक्रत रहना, (३) अवारण-दोप, अर्थात् आतमस्वरूपका अज्ञान । उपर्युक्त तीनो दोपोमेसे पहिले मलदोषसे यह सर्वथा निदीप हो चुका है, परन्तु रजोगु एकी विद्यमानताके कारण विदोप-दोप कर्मामे प्रवृत्त कर रहा है। यद्यपि वह रजोगुण फलाशारिहत होने के कारण सत्त्वगुण मिश्रित है, तथापि जैसा 'कर्मद्वारा प्रकृतिकी निवृत्तिमुखीनना' के प्रसङ्ग में कहा गया है, शनै:-शने: वह रजोगुण भा हृदयसे निकलकर सत्त्वगुणको हृदयसे भरता जाता है।

#### भक्तिके मुख्य चार सोपान हैं:---

- (१) 'तस्यैवाहम्' से उसीका हूँ-परमात्मासे दूरी, यहाँ पड़दा मोटा व दृढ है।
- (२) 'तवैवाहम्' में तेरा ही हूँ-परमात्माके निकट, पड़टा पतला हुआ।
- (३) 'त्वमेवाहम्' में त् ही हूँ-परसात्मासे अत्यन्त निकट, पडदा भनभना।
- 18) 'शिवोऽहम्' में शिव हूं-परमात्मासे श्रभिन्नता।
  यह निष्कामी सत्त्वगुणकी वृद्धि होते-होते कर्मके वेगसे इमी
  प्रकार खूटता जाता है, जैसे कुलालके चक्रका वेग द्र्यंड निकल
  जानेपर घटता जाता है। श्रव यह भिन्तके उपयुक्त चारो सोपानो
  मेसे प्रथम सोपान 'तस्यैवाहम्' में दृढ़तासे श्रारूढ होगयां है।
  यही त्यागकी पश्चम भेट हैं जो कि खुशी-खुशी वैतालके चर्गोमे
  रख दी गई।

## (४) उपासक-जिज्ञास

'उपासना' शब्दकी व्युत्पत्ति उप + आफन= 'उपासन' से उपासना द मक्तिमा है। 'उप' नाम समीप, 'आसन' नाम अर्थ। वैठाना, अर्थात् इष्टदेवके समीप मनको वैठाना उपासना शब्दका अर्थ है। ईश्वरसम्बन्धी पवित्र प्रे मका नाम भिन्त है। सम्बन्धभेदसे प्रे मके भिन्न-भिन्न नाम है, यथाहि:-अपनेसे कनिष्ठ पुत्रादिकोमे जो प्रे म है उसको 'स्नेह'

कहते हैं और 'वात्मन्यता' भी कहते हैं। अपने समवयसवालों से प्रेमको 'प्रेम' अथवा 'नित्रता' कहा जाता है। अपने पूज्यों में प्रेमको 'अद्धा' कहते हैं। स्वार्थ-बुद्धिसे सांमारिक पदार्थीमें प्रेमको 'राग' कहते हैं। श्रीर ईश्वरमें पवित्र-निष्कामभावसे प्रेमका नाम 'मक्ति' है।

वास्तवसे प्रेमके समान कोई रसीला पटार्थ संसारमे 'न् भूतो न भविष्यति' अर्थात् न हुआ है प्रेमकी महिमा श्रीर न होगा । सारा संमार बह्यासे लेकर चिडंटीपर्यन्त प्रेमका ही सतवाला देखा जाता है। प्रत्येक ज्यक्तिकी डोड़-धूप वेचैनोके साथ प्रेमको ही आलिइन करनेके लिये हो रही है। कोई सुन्दर रूपोंपर मोहित हो रहा है तो कोई रसीले राव्दोमे अटका हुआ है। कोई कामल स्पर्शीमे उलमा हुआ है तो कोई सुस्वादु रसीपर लट्दू हो रहा है। कोई रसभीनी सुगन्धोपर विलिहार जा रहा है तो कोई मान-चड़ाईपर न्योछाचर किया जा रहा है। कहाँतक वर्णन किया जाय १ मनस-हित छहो इन्द्रियोंने सारे ससारको नचा डाला श्रौर इस ससारह्मी मृत्यमुवनमे सम्पूर्ण भूतजातके मृत्यका जो विपय है, वह केवल प्रेम है। अरे अभागे प्रेम तू ऐसी क्या वस्तु है ? जिसने सम्पूर्ण ब्रह्मारहको अपने तिये 'फिए मिए विनु जिमि जल विनु मीना' की भाँति तड़का दिया है। सत्य वता तू ऐसा क्या जार्वू भरा हुआ है, जिसने सभी चित्तोंको भरमाया हुआ है।

### 'जाद वह जो सर पर चढ़के चोले'

पाँच वर्षके वालक-धुवको त्ने राजमहलसे निकाल निर्जन वनमे जा धकेला । प्रह्लादको त्ने तप्त खम्भसे वाँधा, अग्नि मे डाला और पत्थरोकी वर्षा की। गोपियोने तेरे लिये सव धर्मकी मर्यादाओंको नमस्कार किया और ब्रह्लादि देवता जिसके भ्रुकुटि-विलाससे कम्पायमान होते है, उस ऋष्णको भी नृते यन्दर की भॉति नाच नचाया।

'ताहि ब्रजकी गोपनियाँ छछिया भर छ।छ पै नाच नचावें'

राजा भ्रवृंहरि श्रौर गोपीचन्द्र श्राहिने 'तेरे लिये राज-सिंहासनको तिलाञ्जलि देकर तनपर भस्म रमाई। येचारे मजनूँ को तूने वन-वनमे भटकाया, फरहाट जैसे टीनने तेरे लिये पहाड़ोंको मैटान वना दिया श्रौर श्रन्तत श्रपने हाथो श्रपने ऊपर कुल्हाड़ा मार श्रपने-श्रापकी ही तेरे ऊपर विल चढ़ा टी। कोयल तेरे लिये कूक रही है, युल्हाल तेरे लिये रो रही है, फूल तेरे साथ मिलकर खिलखिला है। है। हँसतेको कलाना, रोते को हँसाना तेरा एक खेल है। पायारे। तू बड़ा रमीला है। तेरे रसक्पकी थोडी भी चटक जिस किमीसे मिली वही श्रमृत वन गया। तेरे संयोग है कुजाति भीलनीके भूँ ठे वेर भी श्रमृतक्प सिद्ध हुए, टासीपुर्व विदुरके छिलकोंने सुध-वुध विसार टी, टरिट्री-सुटामाके सुखे तन्दुलोने वह मजा दिया कि उसके पाद-प्रचालनके लिये कन्हेया ने—

'पानी परातको हाथ छुवो नहीं, नैननके जलसे पगु घोये।'।

"शेप गणेश महेम विनेश सुरेशह जाहि निरन्तर गावें, जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अच्छेद अमेर सुवेद वतावें। जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अच्छेद अमेर सुवेद वतावें। जाहि हिय लिख आनन्द ह्व जड मृढ हिय रस खानि कहाने, ताि बजकी गोपनियां छिछिया भर छाछ पै नाच नचावें।। 'ऐसे विहाल विवायन सूँ भये कण्टक जाल लगे पुनि जो थे। हाथ! महादुःख पाये सखा तुम आये इते न किते दिन खोथे।। देखि सुदामाकी जीन दशा करणा करिके करणािनिधि रोथे। 'पािन परातको हाथ छुजो नहि नैननके जलसे पगु धाये'।।

सच कहा है—'प्रेममे नियम नहीं'। सारांश, सम्पूर्ण ब्रह्माएड मे ऐसा कौन प्राणी है, जिसको तूने वाजीगरके वन्दरकी भॉति न नचाया हो। मुर्दे भी तेरे नामपर फडक उठते है, सचमुच तू एक ऐसा ही श्रद्मुत पदार्थ है जिसपर तीनों लोक वारकर फैक दिये जाएँ।

किस किस अदासे तूने, जन्या दिखाके मारा। अ।जाद हो चले थे, बन्दा बनाके मारा ॥१॥ खद बोल उठा अनल्हक, खुद वनके शरह तूने। एक मर्दे हकुँको नाहक, खली चढ़ाके मारा ॥२॥ क्यो कोहकन पे तूने, यह संगरेजियाँ कीं। स्त्री जाने शीरीं, तैशा उठाके मारा ॥३॥ गर्दनमें कुमरियोंके, उल्फ्लेका तोक डाला। बुलबुलको प्यारे ! तूने, गुल बनके ,खुद ही मारा ॥४॥ आखोंमें तेरे जालिम ! छुरियाँ छुपी हुई हैं। देखा जिधरको तूने, पलकें उठाके भारा ॥४॥ गुञ्जेमें आके महका, बुलवुलमें जाके चहका। इसको हँसाके मारा उसको रूलाके मारा ॥६॥

१. चमत्कार । २. शिवाऽहं, में ब्रह्म हूँ १३. धार्मिक क़ानून।
थ. सच्चा। ५. फरहाद, नाम है ६. पाषाण-वृष्टि । ७. मीठी, फरहाद की प्रियाका नाम भी है । ८. कुल्हाड़ा । ९. पक्षी विशेष । १०. प्रेम । ४१ बेड़ी । १२ पुष्प इली ।

'मेरे स्वासी तेरी यह वॉकी छा है'। हाय। तू वडा मतवाला है। जहाँ तुमसे ऑखे चार हुई कि भट लोक-वेटकी वेडियाँ इसी प्रकार कट जाती है, जैसे कमके कारागारमें वसुदेव-देवकी की। सब वेद व धर्मका फल तू ही है। तुमको तेरी शपथ है। सत्य बता, तू क्या वला हे ? तेरा स्वरूप क्या है श्तू कहाँ रहता है ? और तेरा क्या प्रयोजन है ? इसपर डमने जो उत्तर दिया वह विजलीके समान कडक गया और हृद्य शीतल हो गया।

म में कहीं सातचे आकाशपर हूं न सात समुद्रों पार, न मृग-नयनों के नयनों में मेरा निवास है न श्रमका उत्तर शब्द-म्पर्शांटि विषयों में हो में अटका हुआ हूँ। बिल्क में तो सर्व प्राणियों के अपने-अपने हटयों में ही घर किये वैठा हूँ, परन्तु कुपण्चित्त मुक्तको वहाँ न पाकर वाह्य पदार्थों में मेरी खोज करते हुए भटकते फिरते हैं। जिस प्रकार मृग अपनी नामिमें स्थित कस्तूरीकी गन्धको अपने अन्दर न देख उस गन्धकी तलाशमें मतवाला हुआ वृज्ञ-अन भटकता फिरता है, ठीं क इनी प्रकार वे पशु जीव भी सुक्तको अपने भीतर न देख वाहर मेरे लिये भटकते फिरते हैं। परन्तु अन्तिस्थत वस्तु तो वाह्य प्राप्त कैसे हो सकती हैं? आखिर मुक्तसे विज्ञत रहकर टीनके दीन ही रहते हैं।

फिरो हो रूये जुमीं पे यारो ! तलाश मेरी में मारे मारे अमल करो तुम दिलों में देखो, मैं नहने अकरव सुना रहा हूँ

इन विषयमें उनकी अवस्था ठीक उस बुढियाके समान है जिसने अन्वेरी रातमे अपनी एक सुई वरके भीतर गुमा दी थी नोर उनकी खोज बाहर सड़कपर लालटेनकी रॉशनीमे

१ प्रतीतः । २ ६ ण्ठसे भी श्वित समीप शहर।

करती फिरती थी। बुढियाको सङ्ककी खाक छानते देख एक राहगीरने पूछा कि चुढ़िया यह क्या करती है ? उत्तर दिया "वेटा । सूई खो गई उसको ढूँढती हूँ "। राहगीरने पूछा कहाँ खो गई ? उत्तर मिला, "घरमें"। राहगीर हॅमकर बोला अन्दर चोई वस्तुको वाहर हूँ हना कंसी मूर्खता है ? बुढ़ियाने मुँह वनाके कहा "हाँ। बेटा सच कहते हो, परन्तु घरमे दोपक जलानेकी सामग्री नहीं है। मैंने स्रोचा कुछ तो करना ही चाहिये, इसलिये सड़ककी खाक ही स्यों न छानी जाय"। ठीक, यही दशा उन पुरुषोकी है जो अपने हृदयों से दीपक जलाकर सुमाको वहाँ पानेकी सामार्थ नहीं रखते और बाहर चमकीले-चटकीले पढार्थोंमे मेरी ख्रीजके लिये खाक छानते श्रीर भटकते फिरते हैं। जिस प्रकार काप दवाई नहीं जा सकती, इसी प्रकार मेरा वेग दव नहीं सकता, इसी लिये संसारमें कोई एक भी भूतप्राग्री प्रेमशून्य नहीं पाया जाता, चाहे प्रेमका विषय अपना-अपना भिन्न-भिन्न कियों न हो। प्रत्येक शरीरसे मेरा स्रोत किसी न किसी रूपमे इसी प्रकार फूट-फूटकर निकलता है, जैसे चश्मेसे पानी । वास्तवभी प्रम तो स्वाभाविक रूपसे प्रत्येक जीवके अपने अन्दर ही दवा हुआ है, अन्दर हुए विना तो वह वाहर आये ही केसे ? परन्तु वे मेरे पवित्र-प्रेमका सद्धपयोग नहीं जानते, इसी तिये कोई धनके लिये जान देता है तो कोई पुत्रके लिये, कोई स्त्रीके लिये मर रहा है तो कोई मानके लिये। मेरे इस असदुण्योगके कारण ही वे मुम्ते न पाकर खेदको ही पाते है। वास्तवमे ये विपय अपने स्वरूपसे प्रोसरूप नहीं हो सकते,यद्यपि इनके द्वारा प्रोमका प्रकाश इसी प्रकार होता है जिस प्रकार दर्पणके द्वारा हमारे मुख का, परन्तु दर्पण प्यारा नहीं प्यारा मुख ही है। इसी प्रकार वाह्य पटार्थ प्रेनस्वरूप नहीं, किन्तु ऋपने वास्तविक प्रेमस्वरूपका मुखड़ा दिग्वलानेके कारण ही ये प्रिय हैं अपने स्वरूपसे कटापि नहीं।

प्रेमियो। कैसा आश्चर्य है कि तुम आप ही अपने अन्त-रीय वेगमें आतुर हुए अपनी प्रेमभरी दृष्टियोंसे वाह्य पदार्थों को सुन्दरता प्रदान करते हो और आप ही उनके पीछे दौड़ पड़ते हो। वस्तुत: सुन्दरता पदार्थगत नहीं है, विल्क तुम अपनी मनो-हर दृष्टियोंसे ही वस्तुओं को मनोहर वनाते हो। उनकों मनोहरता प्रदान करनेवाले तो तुम आप ही होते हो और फिर आप ही उनके लिये तड़प-तड़पकर अपनेको व्याकुल कर लेते हो। यदि सुन्दरता पदार्थगत होती तो कोई एक पदार्थ सबके लिये सुन्दर ठहरना चाहिये था, अथवा जिस पदार्थको जिस व्यक्तिने सुन्दर जाना है वह उनके लिये यदैव सुन्दर वना रहना चाहिये था, परन्तु यहाँ तो इन दोनों नियमोंका ही उयिभचार है।

एक बार एक राजाने लैला व मजनूँ के प्रेमकी चर्चा सुन मजनूँ को अपने दरवारमें वुलवाया और लैलाके प्रति उसका पूर्ण प्रेम पाकर उसे लैलाके देखनेकि इच्छा हुई। परन्तु जब उसने लेलाको वुलाकर देखा तो विल्कुल स्थाम वर्ण पाया। राजाने अपने महलकी सुन्दर रानियूँकी मजनूके सम्मुख खड़ा करके कहा, इनमेसे किसी एकको पयन्द करलो। मजनूँ ने पुकारकर कहा "अरे नृश्ति। अपनी मूर्खता क्यों प्रकट करता है ? तेरे वे ऑखे कहाँ हैं जिनसे तू मेरी लैलाका देख सके ? तू मेरी ऑखों से मेरी लैलाको देख।"

ठीक, यही अवस्था सारे संसारको है। सम्पूर्ण सौन्दर्शांका स्रोत प्राणियों के अपने-अपने हृदयों से ही निकलता है और प्रत्येक प्राणी अपनी-अपनी स्वर्णमं हिष्टें ही अपनी-अपनी वस्तुओं को सुन्दरता प्रदान करनेवाला होता है। जिस प्रकार सूर्यकी रिस्म पर्वत, पृथ्वी और बृद्धांदि सम्पूर्ण जड़ पदार्थों पर

पड़कर उन्हें प्रकाशवान् करती है, परन्तु वस्तुत. पर्वतादि स्व-स्वरूपसे प्रकाशवान् नही होते, स्वस्वरूपसे प्रकाशवान् तो सूर्य ही होता हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने अन्तःस्थ प्रेमस्वरूपकी रश्मियोंसे ही अपने प्रिय पदार्थोंको प्रेममय बनाते हैं, परन्तु वस्तुत प्रेमस्वरूप तो उनका अपना आत्मा ही होता है। पुत्रके मित्रसे प्रेम उस मित्रके लिये नहीं किया जाता, विल्क पुत्रके लिये ही किया जाता है, जब वह मित्र पुत्रके अनुकूल नहीं रहता तो उससे वह अपना प्रेम भो कूँच कर जाता है। अपने शरीर-गम्बन्धी स्त्री-पुत्रादिसे प्रेम स्त्री-पुत्रादिके लिये नहीं किया जाता, विल्क अपने शरीरके लिये ही किया जाता है । जव वही स्त्री-पुत्रादि अपने शरीरके अनुकूल नहीं रहते तो उनका त्याग कर दिया जाता है। शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे भी प्रेम उन अङ्ग-प्रत्यङ्गोके लिये नहीं किया जाता, विलक्त श्रपने जीवनके लिये ही किया जाता है। पॉव जव अपने जीवनके अनुकूल नहीं रहता तो उसको काट दिया जाता है, हाथ जब अपने जीवनके प्रति-कूल होता है तो उनको उड़ा दिया जाता है, आँख जव अपने लिये मुखरूप नहीं रहती तो निकाल फैकी जाती है। साथ ही जो श्रद्ध श्रपने जीवनके निकटतर होता है दूमरों की अपेजा उमसे श्रधिक प्रेम किया जाता है। हाथके ऊपर पॉवको न्यौद्धावर किया जाता है और अखि व विमागके ऊपर हाथकी विल दे वी जाती है। इसी लिये जब कोई शत्रु सिरपर चोट लगाने आता है तो हाथ विना किसी प्रेरणाके चोट महारनेके जिये मट मिरके आगे आ जाते है और ढालका काम दे जाते:है। ऐसा क्या ? क्या हाथ, दिमाग व ऑखके समान इसका अपना ही अइ नहीं है १ श्रद्ध तो है, परन्तु दिमाग व आँख जीवनके निकटतर है, इसी लिये दिमान व आँखके लिये उसकी वर्लि देनी पड़ती है। इसी तरह जीवनरूप प्राण भी जीवनके लिये प्यारे नहीं,

वित्क अपने आत्माके लिये चारे हैं, जब वे जीवनरूप आग भी ऋषने आत्माके लिये सुखडाई नहीं रहने नो उनकी भी बलि चढ़ा ही जाती है। अनेक नती खियोंका जीवन इसका ज्वलन दृष्टान्त है। वर्तनानमें भी जलमें इव मरना, व्यग्निमें जल जाना श्रीर श्रण्ते-श्राप पॉमी लगा लेना श्राटि श्रमान मृत्युकी चेष्टार्ग इस वातके प्रत्यच् प्रमाण हैं कि वर्नमानमें उनका जीवन उनके लिये सुखरूप नहीं रहा था। इनमें सप्टू हुआ कि नन्यूले पिय पदार्थ अपने आत्माके लिये ही प्यारे हैं, वे अपने लिये प्यारे नहीं। जो-जो वस्तु जितनी-जिननी क्रात्माके निकटनर है, उनना-उतना ही उसमें अधिक प्रेम है। पुत्रके मित्रकी अपना पुत्रमें अधिक प्रीति है, पुत्रादि की अपेक्षा अपने स्यून शरीरमे अधिक प्रीति है और अपने न्धूल शरीरकी अपना प्राणींने अधिक प्रीति है। प्राणोंने प्रीति सूच्ये शरीरकं सम्बन्धसं है और सूच्य शरीर मे अत्माका अभास होने करके प्रीति है. अर्थान् सुद्म-शरीर अपने आत्माका चुँह दिखानेके लिये दर्पशस्थानीय है । इससे स्पष्ट है कि वास्तवमें प्रेमस्बद्धप न कोई वाह्य पदार्थ है, न स्थून शरीर है और न सूद्म शरीर ही, किन्तु परमन्ने मक्त विषय केवल वास्तविक प्रेम, प्रेमस्टस्प अन्तर्रात्यत आत्मा में ही हूं ! वाह्य पडार्थ वास्तवमे प्रेमस्वस्य नहीं, विक नेरे वाग्तविक प्रेमन्वरू की छाया हैं। जिस-जिस पदार्थपर मेरे वास्तविक प्रेमस्यरूपकी छाया पड़ती है, वहीं प्रेमका विषय वन जाता है। त्रर्थान् वाह्य पदार्थे तुन्हारे लिये प्रभस्तस्य तभीतंत्र ठहरते हैं जनतक तुम उनको अहम दृष्टिसे ग्रहण करते हो, जिन क्या उन पदार्थोनेसे तुम्हारी आत्मभावना स्वितकी, कि प्रेम भी तत्काल पोठ दिखाता होता है।

प्रेमियो ! तुम यथार्थ 'रूपसे इस रहन्यको न जान नेरे तिये कट सहने हुए भी मुनको नहीं पाते, अन्ततः मेरी भूख से भूखे रहकर दिद्री ही वने रहते हो और मेरे लिये सारा जीवन हारकर भी कुछ नहीं पाते । जैसे कोई अपने मुखके प्रतिविम्बको दर्पण्मे पकड़नेके लिये दौड़े तो दर्पण्मे सिर् दकरानेके सिवाय और कुछ हाथ नहीं आता, इसी प्रकार जुम्हारे प्रिय पदार्थ प्रेमस्वरूप तुम्हारी आत्माका मुँह दिखलाने-वाले दर्पण ही थे, परन्तु वहाँ अपनी छायाको ही सत्य जानकर जब तुम उन्हे आलिङ्गन करनेके लिये दौड़ते हो तब तुमको सिर-मुँहकी खाना ही पड़ती है।

एक बुल्बुल एक पिझरेके अन्दर बन्द थी जो नीचे-ऊपर चारो ओरसे भॉति-भॉतिके दर्पणासे जड़ा हुआ था। उस पिझरे के ठांक मध्यमे एक सुन्दर फूल लटक रहा था, जिसका प्रतिविम्ब उन भिन्न-भिन्न दर्पणामे पड़ रहा था। बुल्बुल जिधरको आँख उठाकर देखती उसी ओर उम फूलकी छवि उसके मनको हर लेती थी। उमने सामने निगाह की और दर्पणमें। फूलको पकड़ने टौड़ी तो भट शीशेंमे टक्कर लगी। पीछेको मुड़ो और उस फूलके लिये वेताव होकर चली परन्तु मुँहकी खाई, दाहिनेको भपटी तो तिरकी खाई। इसी प्रकार नीचे-ऊपर सब ओर सिर-मुँहकी खा-खाकर वहीं ढेर हो गई।

प्रेसियो। ठीक, यही अवस्था तुम्हारी है। जिस प्रकार उपयुक्त बुल्बुल अन्यविहत पुष्पको न पाकर और उसके प्रति-विम्बोसे टकराकर अपना जीवन खो बैठी, इसी प्रकार तुम बहर भॉति-भॉतिके भोग्य-पदार्थरूणी दर्पणोमे अपने अन्तरीय प्रेमस्वरूप आत्माके प्रतिविम्बोको सस्य जान पतङ्गकी भॉति उन्हें चिमड़ने दौड़ते हो और अपने-आपको भस्म कर डालते हो। हॉ! इनको प्रतिविम्बरूप जान, यि विम्बकी ओर लौट-कर उसका आलिङ्गन करते तो अवश्य छाती ठंडो होती, परन्तु

तुम तो उन कॉचके टुकडॉपर ऐसे लट्टू हुए कि वाम्तविक चिन्तामिएसे ही हाथ धो वेठे।

प्रम सदैव अपने अनुकूल पढाथेंमि ही होता है, प्रतिकृल पदार्थीमे तो प्रेम ही कैसा ? श्रोर वह श्रनुकूलता श्रात्मरूप करके ही होती है, अथात् जो पदार्थ अपने प्रियरूप आत्माकी प्रममयी रिमयोसे मढ़े जाते है वही अनुकू नताके विषय होते हैं। जवतक उनमे अनुकूल-वृद्धि रहती है तवतक मन उनको प्रेम करनेके लिये दौडता है और जिस च्या उनमे चात्म प्रतिकृल-बुद्धि हुई कि मन तत्काल उनसे खिच जाता है। यदि वे चस्तुएँ वस्तुतः प्रेमपात्र होतीं तो अब भी उनमे प्रेम विद्यमान रहना चाहिये था। परन्तु वास्तवमे वे प्रेमपात्र नहीं थीं, वे तो केवल अपने आन्तरिक प्रेम पानेका एक सावनमात्र थीं, अपना ही मुँ ह देखनेके लिये दर्पण्हप थी। जवतक उनमे अपना मुँ ह दिखलाई पड़ा वे छातीसे चित्रटाई रक्खी गई श्रीर जव वे अपना मुँ इ दिखलानेसे विमुख हो गई तव त्याग दी गई । इस प्रकार प्रेमियो । इन भोग्य पढार्थांके द्वारा भी अपना हृदयस्य प्रेमस्वरूप आत्मा ही वस्तुत. परम प्रेमका विपय है। जैसे दीवारसे फैंककर मारा हुन्या गैद फैंकनेवालेकी न्योर ही लौट कर आता है, अथवा नेत्रद्वारा निकली हुई अपने अन्त करणकी वृत्ति दर्पणसे टकराकर अपने ही मुखको विषय करती है, दीवार तथा दर्पण उनको अपने ही ओर लौटानेके लिये सावनमात्र हैं, ठीक इसी प्रकार इन भोग्य-पदार्थों में रागरूप वृत्ति भी इनसे टकराकर श्रपने श्रन्तरात्माको ही स्पर्श करती हे, परन्तु उनका वह प्रेम अविधिपूर्वक है।

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवकम्॥ (सी.स.६ क्षो २३) अर्थ:—हे अर्जुन ! श्रद्धासे युक्त जो सकामी भक्त ( अज्ञानी पुरुप) दूसरे देवताओं कों ( भोग्य-पदार्थों को ) पूजते हैं, वे भी (वास्तवमे) मेरेको ( अपने अन्तरात्माको ) ही पूजते हैं। परन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक है, अर्थात् अज्ञानसाहत है और विपर्तत है।

मुक्त हृदयस्थ परम-प्रेमको सीधा न भज इन भोग्य-पदार्थों को ही भजना यही अधिधपूर्वक मेरा भजना है, अर्थात् अपने नाकको साधा न पकड़ उल्टा पकड़ना है। जिसका फल यह होता है कि मेरे लिये अपनी प्यास बुक्तानेकी इच्छासे मृगतृष्णाके जलके समान इन भोग्य-पदार्थों पीछे दौड-दौडकर आखिर अपनी कमर तोड बैठते हो और मुक्तसे विञ्चत ही रहते हो। न मैं ही हाथ आता हूं न यह भोग्य पदार्थ ही, और जब मैं पकड़ा जाता हूं तब यह भोग्य-पदार्थ तो आप ही बिना किसी यत्नके हाथ आ जाते है।

एक नादान बचा अपनी छायाको अपनेसे भिन्न अन्य बालक ान उसको प्यार करनेको दौडा। बचोका अपने समान बचोमे वाभाविक ही प्रेम होंता है, यह आप जानते हैं। उसने उसके सिरको पकड़ना चाहा, परन्तु ज्यू ही आगे बढ़ा कि वह छाया भी आगे खिसकी। बालक उसके पीछे दौड़-दौड़कर थक गया परन्तु वह हाथ न आई। अन्तमे वह ठहर गया। बचा रुका तो वह छाया भी रुक गई। उस बालकको फिर अपनेसे निकट ही जान बचा फिर उसको पकडनेको भपटा तो छाया फिर आगे टरखी। अन्ततः बालक हैरान होकर और उसको न पाकर विलाप करने लगा। माताको यह चरित्र देख दया आई और बालकका अपना सिर उसके अपने हाथोंमे पकडा दिया तब छायाका सिर भी अपने-आप ही पकड लिया गया।

ठीक, इसी प्रकार प्रेमियो । तुम अपने अन्त सथ परमप्रेम

पर अधिकार पाकर संसारने यावन पदार्थांसे प्रेम पा सकते हो श्रीर सम्पूर्ण ब्रह्माएड तुम्हारे लिये प्रेमस्वरूप वन सकता है। इसके विना कोई पदार्थ तुमको सन्तुष्ट नहीं कर सकता, विक तुम्हारी भ्रावको अधिकाधिक वढाना ही जाता है।

श्रवतक इस प्रसङ्गमं जो यह कहा गया है कि 'वाद्य पदार्थ में सस्वरूप नहीं, बलिक अपना हृदयन्ध-ब्रात्मा ही परमधे मका विषय हैं इसका श्रथं यह न समम लेना कि यह कथन तो कोरा स्वार्थमूलक है। 'अपनेसे ही प्रेम करो' यह तो नारा संसार ही चिउँटीसे लेकर ब्रह्मापर्यन्त प्रत्येक प्राणी अपनी प्रत्येक चेटाम अपने स्वार्थके गीत गा रहा है, फिर तुम्हारे इस कथनसे क्या सिद्ध हुआ ? इस प्रकार अर्थका अन्धे न कर डालना, परमशेम का गला न घोट डालना। यह आत्मप्रेम स्वार्थम्लक नहीं। किन्तु स्वार्थत्यागकी अवधि है. केवल ठोम समताभरा प्रेम है। इस चात्मप्रेमका व्यर्थ सन, इन्द्रिय व गरीराहिसे अथवा शरीरके स्वार्थियोंसे प्रेम करना नहीं हे,किन्तु मन,इन्द्रिय श्रीर शरीराहिका मार व आधारभूत परमङ्गोति, जो मन आदिके विकारोंमे मर्वथा निर्विकार है, वही परम प्रेमका विषय है । शरीरादि विकारी वस्तु तो प्रेमयोग्य हो ही नहीं मकती, जो वस्तु प्रत्येक चण बढल रही हो उससे नो प्रेम सुखसाधन हो ही नहीं सकता। उससे तो प्रेम घोखेकी टट्टी है जो कि उल्टा कलेजेको विदीर्श किये विना नहीं छोडता। प्रेमके योग्य तो वह नित्य-निर्विकार परम मत्य ही है जो नित्र एकर्स रहकर सम्पूर्ण पदार्थोंमे इसी प्रकार परिपूर्ण हो रहा है जैसे कटक-कुरडलाविमे स्वर्ण, घट-शरावादिमें मृतिका, अथवा पटमें सूत्र एव तर्झ-फेन-युद्बुटोंमे एक ही जल तरङ्गायमान रहता है। 'जो एक मेरे व्यष्टि शरीरमे न्गप्त है, वही परमन्योति समष्टि शरीरोमे तृर्ण, मृत्तिका,पापार्ण, नहीं, पर्वत, वृत्त, पशु, पत्ती एवं चारों खानियों और चारों

गिर्णियों पसर रहा है। जो मेरेमे है वह सबमे है। इन नाना हिपोमे मेरा ही आत्मा अपनी भॉति-भॉतिकी भॉकियोमे दरान रे रहा है। इस प्रकार तरङ्गभाव दृष्टिसे गिर जाना, जलभाव द्रिमे समा जाना और इस दृष्टिसे सब भूतजातमे उस एक प्रन्तर्यामी देवकों ही नमस्कार करना, इसी रूपसे प्रेम अमृत-इप हो सकता है।

समोऽह सर्वभूतेषु न से द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्यामयि ते तेषु चाप्यहम्॥

( गा. अ. ६ इलो. २६ )

श्रर्थ:—मै सब भूतोंमे समभावसे व्याप रहा हूँ, न कोई मेरा श्रिय है और न प्रिय, परन्तु (इस समताभावसे रहता हुआ भी) मुक्ते जो प्रेमी भक्तिपूर्वक भजते है वे मेरेमे हैं और मैं उनमें हूँ।

प्रेमियो। श्राशय यह है कि मैं तो सटा ही सव भूतजातमें समान भावसे व्यापक हूँ, परन्तु तुमने श्राममान और स्वार्थका पड़दा श्रपने मुँहपर डाल रक्खा है, इस्रालये तुम मेरी समता भरी व्यापकताको नहीं देख सकते। परन्तु जिसने उपर्युक्त प्रेम-भक्तिद्वारा उस खार्थ व श्राममानके पड़देको श्रपने मुँहसे उतार कर फाड दिया है, वही मेरी समताभरी व्यापकताका यथार्थ रूपसे इसी प्रकार साज्ञातकार करता है, जैसे समुद्र नाना तरङ्गोंमे समान रूपसे श्रानन्दकी मौजे मारता रहता है श्रीर सव तरङ्गोंमे श्रपना ही रूप देखता है। देखो, इसमे तो स्वार्थकी गन्ध भी नही, विक स्वार्थके हेतु शरीरादिसे ही श्रात्म-भाव खो वैठना है। हाँ। इस श्रिथ-मार्स-चर्माद्रिचित शरीर मे ही श्रात्मवृद्धि धारकर जो वन्दरकी भाति मुट्ठी भरके नाम-

स्पादिके पीछे भटकते फिरते हो, यह प्रेम वास्तवमें स्वार्थमुलक है। यह प्रेम प्रेमपद-वाच्य नहीं, िकन्तु स्वार्थमूलक कोरा राग है और द्वेपसं यसा हुआ है। यद्यपि यह देखनेमें मधुर है परन्तु विपमें मिला हुआ है। जैसे विपसे मिला हुआ हुग्ध यद्यपि पान करनेमें मधुर होता है, परन्तु पोनेवालेकी अंतिङ्गोकों फाड़ डालता है। इस प्रकार यद्यपि रागमूलक पदार्थों में भी तुम अपना ही मुंह देखते हों, परन्तु वे पदार्थ द्वेपसे प्रसे हुए होनेके कारण उनमें अपना मुंह देखना ऐसा ही है जैसे अपने मूत्रमें अपना मुंह देखना, जिसमें अपना प्रतिविम्य स्पष्ट भान नहीं होता, साथ हो उसमें देखा हुआ अपना मुंह भी अपवित्र हों जाता है और ग्लानिका पात्र होता है। इसके विपरीत उपर्युक्त निःस्वार्थ प्रेम ही निर्मल दर्पणके समान है, जिसमें देखा हुआ अपना मुंह ज्योका त्यो स्पष्ट प्रतीत होता है और ज्लानकण उद्धासका कारण होता है।

प्रेमियों। इस प्रकार सब भेदभावनाकों उड़ा अभेदरूप समताभरी एकता स्थापित करना, यही मेरा परम प्रयोजन है।

उपयुक्त समताभरी प्रमिकी अवस्थामे स्थिति पानेके लिये उपयुक्त समतारूपी सबसे पहले यह आवश्यक है कि सांसा-प्रमिका साधन। रिक धन-पुत्र-स्त्री आदि टो-चार वस्तुओंने जो हृदयगत प्रभको बन्धन लगाकर सीमावद्ध कर रक्खा है और इसका स्वाभाविक प्रवाह

लगाकर सामावद्ध कर रक्खा है और इसका स्वामाविक प्रवाह रोककर इसको अपवित्र व गँवला कर रखा है, उन वन्धनोंकों तोडा जाय। जिस प्रकार ताल-नलैइयाका पानी क्के हुए रहनेके कारण गन्टला हो जाता है और फिर सड़-सड़कर सूख जाता है किन्तु नदीका जल वहते रहनेके कारण नित्य निर्मल रहता है।

'बहता पानी निर्मला, खड़ा सो गन्दा होय'

इसी प्रकार हृदयगत प्रेम भी तुच्छ स्वार्थमयी सीमामे बद्ध रहनेके कारण स्वार्थमूलक रागके रूपमें खड़ा रहकर द्वेपच्पी सङ्ॉट उपजाता हुआ सूख जाता है। इसलिये इस वन्धनका तोड़ना परम आवश्यक है जिससे इसका स्रोत चले और यह निर्मर्ल हो। इसका मुख्य साधन यहो हो सकता है कि निष्का-मतासे इस प्रेमका नाता ईश्वरसे जोड़ा जाय जो सब प्रेमोंका उद्गम स्थान है। क्योंकि जवतक इस प्रेमका मेल ईश्वरसे न जुडे तवतक इधरसे टूटना असम्भव है। यदि आप इधरसे तोड़नेकी ही चेष्टामे लगे हुए है और उधर जोड़नेका प्यान नहीं रखते तो आपका परिश्रम न्यर्थ है। यह हो कैसे सकता है? इधरसे तोड़कर उधरको जोड़ना और उधरको जोड़कर इधरसे तोडना, दोनो कियाओंका साथ-साथ होना जरूरी है। मनका यह स्वभाव है कि वह प्रेमशून्य रह नहीं सकता, क्योंकि इसके भीतर वास्तवमें कोई वस्तु प्रमस्वरूप विद्यमान है जो प्रम विना रह नहीं सकती। अब चाहे आप इसका सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग, इसका स्रोत चाहे ससारकी श्रोर खोले चाहे ईश्वरकी त्रोर, यह त्रापकी ख़ुशी है। ईश्वरकी त्रोर इसका स्नोत खोलकर आप अपने लिये मोन्नद्वार खुला पा सकते है और संसारकी श्रोर इसका स्रोत खोलकर नरकद्वार श्रापके लिये खुला पड़ा है। वह हृदयगत प्रेम ऐसा परिपूर्ण है कि ज्यूं-ज्यू यथार्थं क्रपसे उसके निकासका मार्ग खोला जायगा, वह कभी खाली नहीं होगा, चल्कि श्रधिकाधिक भरता जायगा। जिस प्रकार चश्मेका पानी च्यूं-च्यूं प्रवाहके रूपमे चलता है त्यूं-त्यूं वह अन्टर्से उफल-उफलकर निकलता है और एक नदके रूपमे इसका प्रवाह चलने लग पड़ता है। यदि आप इस प्रेमके स्रोत को ससारकी और बन्द करनेमे लगे हुए है और परमार्थकी ओर इसको वह निकलने का मार्ग नहीं देते तो यह वरवश ससारकी

श्रोर वह निकलेगा, क्योंकि यह रका नहीं रह सकता। परन्तु यदि आप ईरवरकी ओर इसका मागे खोल देते है तो यह संसारकी ओरसे अपने-आप वन्द होता चला जायगा। दृशानत-स्थलपर समम सकते हैं कि एक होजमे, जिसका सम्बन्ध एक अदूट जलाशयसे है, निकासके लिये दो नालियाँ है, एक अपर है एक नोचे । नीचेकी नालीको यदि हम वन्द् करदे तो पानी ऊपर को नालीसे चालु हो जायगा श्रीर यदि हम नोचिकी नाली खोल है तो चाहे ऊपरकी नालीको वन्द्र न करे, जलका निकास अपने-श्राप ऊपरकी नालीसे वन्द होता जायंगा श्रौर केवल नीचेकी नालीसे इसका प्रवाह चल पड़ेगा। इसी प्रकार हृद्यगत प्रेम-रूपी हौजकी ईश्वरसम्बन्धी नीचेकी नालीको खोल दिया जाय तो संसारसम्बन्धी अपरकी नालीसे इसका प्रवाह स्वतः वन्द होता जायगा। वास्तवमे वात तो यूँ है कि इस स्रोतको जोरके साथ ईश्वरकी श्रोर खोलनेकी जरूरत है, संसारकी श्रोर वन्द करनेकी जरूरत हैं ही नहीं, क्योंकि सत्य सत्य ही है और भूठ भूठ ही। सत्यसे आकर्पण विद्यमान है उसके साथ थोड़ा सम्बन्ध जोड़नेकी जरूरत है, फिर वह अपने-आप चित्तको इसी प्रकार अपनी ओर खैचता चला जायगा जैसे चुम्बक सुई को। वास्तवसे मिथ्या नामरूप संसारमे अपना कोई आकर्षण नहीं है, विल्क उनमें जो आकर्पण प्रतीत होता है वह सत्यके नातेसे ही है, जैसे भ्रमरूप रजतमे जो आकर्पण प्रतीत होता है वह मत्यस्वरूप शुक्तिके नातेसे हो है। दृश्यमान पदार्थीमे चित्त तभी खिचता है जबिक उनको सत्यरूपसे महरण किया जाता है। श्चर्थान् जो सत्यता केवल परमात्मामे है वह सत्यता ज्व हम छपनी भूलते इन मिथ्या नामरूपों में आरोपित करते हैं तभी हम ठरो जाते हैं और जब कभी उनमें सत्यताकी भ्रान्ति निवृत्त हो जाती है तब चित्तका आकर्षण भी अपने-आप छन जाना है।

मनमें जो रजोगुण, चक्रलता ऋथीत् विद्येप-दोप है उसकी सगुण भक्तिकी | निवृत्त करना, यही भक्तिका प्रयोजन है। इस अव्यक्ता। | रजोगुणको निवृत्तिका उपाय यह नहीं है कि नमको दवा दिया जाय और उसको वाहर निकालनेका मार्ग न दिया जाय, यह तो उल्टा हानिकारक है। जिस प्रकार शरीरके अन्दर रक्तविकार करके उत्पन्न हुआ। जो फोडा, उसको राजी

श्रन्दर रक्तविकार करके उत्पन्न हुआ जो फोड़ा, उसको राजी करनेका उपाय यही है कि उसकी पीपकों वाहर निकाल दिया जाय। पीप ज्यूँ ही बाहर निकली कि शान्ति तत्काल मिलती है। इसके विपरीत यदि इस पीपको निकालनेका मार्ग न दिया गया तो यह हड़ियोंकों गलाकर अपने-आप निकासका कोई दूसरा मार्ग खोल लेगी। इसी प्राकृत नियमके अनुसार रजोगुणके वेग को दवा न रखकर उसको ईश्वरीय भक्तिके द्वारा निकाल देना जहरी है। हाँ। कर्तव्य इतना ही है कि उस रजोगुगका प्रवाह वदल दिया जाय। जहाँ इसका प्रवाह संसारकी और चला हुआ था इसे उधरसे रोककर परमार्थकी और खोलना आवश्यक है। जहाँ 'घर मेरा वार मेरा, कुटुम्ब मेरा परिवार मेरा, शरीर मेरा प्राण मेरा' की कहानी पढ़ी जा रही थी, उसको 'घर तेरा बार तेरा, क़ुदुम्व तेरा परिवार तेरा, शरीर तेरा प्राण तेरा' मे वदल देना जरूरी है। यद्यपि भक्तिसम्बन्धी साधन-सामग्री भी रजो-गुण सम्भूत हो है, तथापि जिस प्रकार लोहेसे लोहा काटा जाता है, परन्तु गरम लोहेसे गरम लोहा नहीं कट सकता किन्तु ठडा लोहा ही गरम लोहेको काटनेमें समर्थ होता है, इसी प्रकार रजोगुगसे ही रजोगुग निवृत्त किया जा सकता है, परन्तु ठगडे लोहेके ममान भक्तिप्रधान सत्त्वगुणमिश्रित रजोगुण से ही रजोगुग्यकी निवृत्ति सम्भव है। इसकी आवश्यकता इस लिये है कि संसारकी और चलाया हुआ इस रजोगुणका प्रवाह रजोग्राको शान्त नहीं कर सकता, वल्कि अग्नि में घृतके

समान इसके वेगको श्रिधकाधिक उभारनेवाला ही होता है, क्योंकि ससार स्वयं रजोगुएको मृर्ति है। जैसे श्रिग्नसे नाप दूर नहीं हो सकता किन्तु जलसे ही तापकी निवृत्ति सम्भव हे, इमी श्रकार ईश्वरकी श्रोर चलाया हुश्रा इस रजोगुएका प्रवाह ही एकमात्र सांसारिक रजोगुए के शान्त करने का उपाय है। ईश्वर क्योंकि ठोस सत्त्वगुएकी मूर्ति है, इसि ज्ये जैसे जलके सम्बन्धस श्राग्न शान्त होती है इसी प्रकार उससे सम्बन्ध जोड़कर ही यह रजोगुए निवृत्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रयोजनको साधनेके लिये सबसं पहले तो सगुण भक्तिका प्रादुर्भाव आवश्यक है। क्योंकि मन नामरूपका पुतला है, नामरूपमे ही फॅसा हुआ है, नामरूपका हो मतवाला है, इस लिये एकाएक यह वेनाम वेरूपमे जा नहीं सकता, विक नामरूपके सह रेसे ही यह नामरूपसे छूट सकता है। उपर्युक्त । सद्धान्तके अनुसार और कोई उपाय इसके विना नामरूपसे छुटकारा पानेका है ही नहीं। इसी आश्यको स्पष्ट करनेके लिये शास्त्रकारोंका वचन है:—

## 'तामेव भूमिमालम्बय स्वलनं यत्र जायते'

श्राशय यह है कि मनुष्य जिस भूमिपर गिर पड़ा है उसी भूमिका सहारा लेकर उस भूमिसे उठ सकता है, उसीका सहारा लिये विना उस भूमिसे उठना असम्भव हें । इसी दृष्टान्त व सिद्धान्तके अनुमार मन नामरूपकी भूमिपर गिरा हुआ है, इस लिये ईश्वरसम्प्रन्धी नामरूपके सहारेसे हो यह मांसारिक नामरूपसे ऊँचा उठ सकता है। यदि विचारसे देखा जाय तो जहाँ उपास्य-उपासक भावरूप भेददृष्टि विद्यमान है,वहाँ वैखरी वाणी-द्वारा जो कुछ भी कहा जायगा वह सब सगुणताके अन्तर्भू त ही होकर रहेगा। क्योंकि मन-वाणोद्वारा जो कुछ भी चिन्तन

किया नायगा अथवा वोला जायगा वह किसी न किसी विशेषण का ही सूचक होंगा, निर्विशेष पटमें मन-वाणोकी गम हैं ही नहीं। वाणी प्रतियोगी च व्यवच्छेदककी ही वाचक है और जहाँ विशेषण-विशेष्यरूप गुण-गुणीमाव विद्यमान है वहाँ निर्गु णता से क्या सम्बन्ध ? किर चाहे हम सगुण भक्तिसे विद्वेष करके निर्गु ण-भक्तिमा आग्रह भले ही करे, किसी आकारसे घृणा पड़े किया करे, परन्तु वास्तवमें अपने आचरणोंसे तो हम सगुण व

<sup>1.</sup> परस्पर विशेधीका नाम प्रतियोगी है, जैसे घट अपने घटाभावका प्रतियोगी है।

न्यवच्छेदक उस विशेषणको क्हते है जो अन्य वस्तुओसे अपने विशेष्यको भिन्न करके बोधन दरा दे जैसे 'कुण्डली पुरुप'। यहाँ कुण्डलने भन्य पुरुपोंसे कुण्डलवालेको भिन्न करके जितला दिया। इस प्रकार शब्दका स्वभाव है कि वह किसी न किसी विशेषणको लेकर परिच्छिन्न-षस्तुको ही योधन करेगा, अपरिच्छिन-वस्तुके बोधन करानेमें शब्द किसी प्रकार समर्थ नहीं है। आधाय यह है कि निर्मुण परमात्मामें मन वाणीकी गम नहीं है। यदि निरय, अज, अविनाशी शब्दोंसे उसका कथन-चिन्तन किया जायगा तो यह नित्य, अज आदि उसके विशेषण ही होंगे,ये उसका स्वरूप नहीं हो सकते, और जब यह विशेषण हुए तब अनित्य, जन्म व नाशसे भिन्न ही उस परमात्माका बोध होगा ।परन्तु वह परमात्मा अपनी ध्यापकता करके किला विशेषणका विशेष्य नहीं हो सकता, यदि किसी विशेषणवाला माना जाय तो उसकी व्यापकता भग होती है और अनित्य, जन्म व नावादि गुणिकवानों में उसका नभाव सिद्ध होता है, परन्तु वस्तुत किसी स्थलमें उसका अभाव नहीं है और मन-वाणी किसी न किसी विशेषण बिना कथन-चिन्तनमें समर्थ हो नहीं सकते, क्यों के चे स्वयं देश, काल व वस्तु-पग्च्छिदवाले हैं। इसलिये वाणी व मनद्वारा जो कुछ भी कथन-चिन्तन होगा वह सगुणताके अन्तर्गतही रहेगा।

साकार भक्तिको ही सिद्ध कर रहे होंगे और वह भी एक अनहप से। वास्तवमे जहाँ सगुणसे विद्धे प है वहाँ तो निर्मुण भिक्ति सम्बध ही क्या ? निर्मुण भक्ति तो तभी उत्पन्न हो सकती है जब समस्त रागद्धे पोंसे हृदय निमल हो गया हो,सम्पूर्ण संसार ही अपने आचरणोंसे देवमन्दिर हो गया हो और प्रत्येक चेष्टा ही भगवान की पूजास्वरूप वन गई हों।

जेता चलूँ तेती प्रदत्तणा, जो कुछ करूँ सो पूजा। गृह उद्यान एक सम जान्यो, भाव मिटायो दूजा॥

इसके विपरीत किसी प्रकार है प मनमें रखकर अथवा किसी मत-मतान्तरका आग्रह बनाये रायकर निगुण-भिक्ति हठ करना तो एक प्रकारसे उमका उपहास करना है। निगुण-भक्तिका प्रादुर्भाव तो तभी हो सकता है जब कि कोई चित्तचोर अपनी विचित्र-विचित्र छवियों द्वारा चित्तको चुरा लेजाय और चित्तपरसे अपना अधिशर ही निकल जाय। चित्तपर अधिकार बनाये रखकर निगुण-भिक्तिका आग्रह रखना तो कोरी भूल है। इसीलिये भगवानने कहा है:—

क्लेशोऽिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुखं देहवक्रिरवाप्यते ॥

(गीता अ. १२ रखी. ५)

अर्थ:—उन अन्यक्तस्यरूपमे आसक्तिचत्तवालोंको क्रेश अधिक होता है, क्योंकि अन्यक्तस्य गति देहधारीद्वारा दु.ससे प्राप्त होती है।

अर्थात् जिनका देहमं अहं-अभिमान है वे इस अव्यक्त गति (निर्गुण-भक्ति) के अधिकारी नहीं हो सकते । सगुण किने द्वारा ही यह अधिकारी अपने सुन्दर भावोका उद्गार निकाल सकता है और पिवत्र भावोद्गारद्वारा ही सत्त्वगुण हृदयमें भरपूर होकर रजोगुणको वाहर निकाल फैकता है, शान्तिकी लहरे हृदयमे उमड़ती है और आँखे भी उसका जवाब देती है। वास्तवमे मनकी जड़तोको पिघलानेका साधन सच पूछिये तो सगुणभक्ति ही है, इसीके द्वारा मन व शरीरसे अपना अधिकार तृणके समान दृट जाता है। इस अवस्थामे ही वह वंशीधर शरीर व मनरूपी बॉसुरीको अपने हाथमे ले लेता है और इस बॉसुरीसे मनोहर स्वर निकालता है। इसीलिये भगवान्ने श्रीमुखसे सगुणभक्तिकी महिमा गीतामे इस प्रकार कथन की है:—.

### मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥

(अ. १२ वलो २)

अर्थ:—(अर्जुनके प्रअपर कि सगुण व निगुण भक्तिमे अष्ठ कौनसी है, भगवान कहते हैं कि) मेरे सगुणरूपमें मनको एकाप्र करके निरन्तर मेरेमे जुड़े हुए जो भक्त अतिशय अष्ठ अद्धासे युक्त हुए मुभे भजते हैं वे मुभे अति उत्तम योगी मान्य है। अद्धाका महत्त्व अद्धाका सामान्य अर्थ विश्वास है और गुरू व शास्त्रके वचनोंमें विश्वास अद्धा का मुख्य अर्थ है। मानसिक प्रकृतिका यह नियम है कि जैसा-जैसा इस जीवका विश्वास होगा वैसी-वैसीही इसकी भावना होगी, वैसी-वैसी ही इसकी गित व चेष्टा होगी और फिर वेसा ही इसका स्वरूप हो जायगा। पुनर्जन्मके मूलमे यही हहस्य है कि जैसी-जैसी इस जीवकी अद्धा होती है वैसी-वैसी इसकी भावना होती है, उस भावनाके अनुसार ही इसका कर्म होता है और फिर उन

कर्मोंके अनुसार ही इस जीवको वैसी-बेनी यानिकी प्राप्ति होती है। इससे स्पष्ट हुआ कि इहलेकिक च पारलोकिक सब प्रकारकी वृद्धि-त्तिके मूलमे एकमात्र श्रद्धाका ही राज्य है। कहना पड़ेगा कि वर्तमानमे जिस-जिस जीवको जिस-जिन योनि और भोगोंकी प्राप्ति हो रही है वे उसकी किसी न किसी श्रद्धाके ही परिणाम हैं, अर्थात् श्रद्धारूपी मृलके ही वे फल है। इपी लिय भगवानका वचन है:—

श्रद्धामयोऽयं पुरुपो यो यच्छ्रद्धः स एव सः । (गी, अ १७-३)

सत, रज व तमभेटसे त्रिविध श्रद्धा निरूपण करके भगवान् कहते हैं कि 'जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका स्वरूप होता है, क्योंकि यह पुरूप श्रद्धामय ही है।'

इस तत्त्वके अनुसार श्रद्धाद्वारा दानी पुरुपोंके श्रवण, कीर्तन व स्मरणसे कृपण भी उदार हो सकता है, वीर पुरुपोंके श्रद्धार श्रवण-कीर्तनादिसे कायर भी वीर हो जाता है और दयाल पुरुपोंके श्रद्धाद्वारा श्रवणादिसे कठोर भी दयाल हो जाता है। विपरीत इसके कृपणोंमे श्रद्धा करके उदार भी कृपण, कायरों में श्रद्धा करके वीर भो कायर और कठोरमें श्रद्धा करके कोमल भी कठोर बन सकता है। संसारमें जिस-किसी पुरुषको सांसारिक विद्या अथवा व्यवसायकी प्राप्ति हुई है, वह उसकी श्रद्धाका ही फल है। श्रद्धा बिना जब कि तुच्छ सांसारिक कला-कौशलादि की प्राप्ति ही असम्भव है, तब उस अगम्य वस्तुकी प्राप्ति, जो कि मन-इन्द्रियोंसे अतीत है श्रद्धा विना कैसे सम्भव हो सकती है? इसी लिये भगवानने स्थल-स्थलपर गीतामे श्रद्धाकी महिमा वर्णन की है:—

'श्रद्धावाँह्मभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।' (४-३८) 'श्रज्ञश्राश्रद्धानश्र संशयात्मा विनश्यति ।' (४-४०)

### अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । अश्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि । (९-३)

अर्थात् श्रद्धावान्, तत्पर श्रौर जितेन्द्रिय पुरुप ही ज्ञानको प्राप्त करता है। श्रद्धाहीन, श्रज्ञानी व संशयात्मा पुरुप नष्ट हो जाता है। हे परन्तप! जो इस धर्ममें श्रद्धाशून्य है वे मुमे न पाकर जन्म-मरण्रूप संसारमें ही पुनरावृत्तिको प्राप्त होते है।

उक्त वचनोके अनुसार निष्काम-जिज्ञासु जिसका अन्तःकरण गुरु-शास्त्रके वचनोमे शुद्ध सात्त्विकी श्रद्धासे पूर्ण है, भगवान्के अलौकिक अवतारोकी अलौकिक जीलाओके श्रवण-कीर्तनादि नवधा भक्तिके सहारेसे अन्तिम आत्म-निवेदन भिक्तको प्राप्त कर सकता है और उपासकमावसे ऊँचा उठकर उपास्यरूप वन कर ही उपास्यदेवकी उपासना कर सकता है तथा साधकसे सिद्ध वन जाता है:—

'कृष्ण-कृष्ण कहते कहते में हो कृष्ण होगई।' मिराँबाई)

यही वास्तवमे निर्णुण उपासना है जो कि इस सगुण उपा-सनाद्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, जिसके द्वारा देहेन्द्रियादिपर से अनायास साधकका अधिकार छूट जाता है और तब वह वंशीधर इनको अपने हाथमे उठाकर इनसे मधुर-मधुर शब्द निकालने लगता है। इसके विपरीत इस सगुण उपासनाका परि-त्याग करके निर्णुण उपासनाका मिथ्या हठ करना तो प्रलापमात्र है।

सगुण उपासनाकी आवश्यकता स्पष्ट की गई, परन्तु कृपण-सगुण उपासनाका वित्त इस उपासनाका अधिकारी नहीं हो साधन, प्रथम श्रेणी। सकता। जिसने सांसारिक तुच्छ पदार्थी पर ही अपना अधिकार जमाया हुआ है, 'घर मेरा है, कुटुम्ब मेरा है' इत्यादि रूपसे तुच्छ पदार्थों को पकड़ से ही जिसका हृद्य कठोर है उसका इस पथपर क्याकाम ? क्यों कि यह नियम है कि जितनी-जितनी पदार्थों की पकड़ होगो उतनी उतनी ही हृद्यकी कठोरता होगी और कठोरताका भिक्तके साथ बिद्धे प है। भिक्तके लिये तो कोमलताकी आवश्यकता है, हृद्य कोमल हो तो उससे गङ्गाके प्रवाहकी नाई' प्रेमका प्रवाह चले। इस लिय पदार्थों का ममत्व परित्याग करके जिसकी संसार में निष्कामभावसे (जिसका निरूपण 'निष्काम-कर्म' के प्रसङ्गमें पीछे किया गया है) प्रवृत्ति है, उदारता करके जिसकी द्रोप्टिंष्टि नष्ट होगई है, कोमलतासे हृद्य पूर्ण हुआ है तथा खान-पान, पहरान व भाषासम्बन्धी व्यवहारमें सरलभाव जिसके अन्तर प्रवेश कर गया है वही उपासनाका अधिकारी है। प्रथम माता, पिता तथा आचार्यमें देवबुद्धिसे श्रद्धा करके ही इस उपासनाका श्रीगणेश होता है, इसी अभिप्रायसे शास्त्रने आजा दी है :—

'मात्रदेवो भव, पित्रदेवो भव, श्राचार्यदेवो भव'

अर्थात् माता, पिता तथा आचार्यको देवरूपसे प्रहण् करो। इस प्रकार जव इन शरीरोंमे भिक्तभाव उत्पन्न होता है और अपनेसे वयोवृद्ध, वर्णवृद्ध, आश्रमवृद्ध, विद्यावृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध शरीरोंमे प्रणाम, वन्दना एवं उत्थानादिद्वारा श्रद्धाभाव प्रकट होने लगता है,तभी यह अधिकारी ईश्वरमिक्तका पात्र हो सकता है। चित्तकी कोमलताद्वारा सोपान क्रमसे अहंभावकों गिलत कर-करके सर्वत्र ईश्वरदर्शन करा देना ही उपासनाका मुख्य प्रयोज्ञन है। परन्तु जव उन उपर्युक्त जीते-जागते पूज्य शरीरोमे ही चित्त न मुके, विल्क उनके प्रति स्तव्धता ही वनी रहे, तव एकाएक प्रतिमामे ईश्वरवृद्धि केसे उत्पन्न हो सकती है ? इसी लिये प्रथम उपर्युक्त शरीरोमे श्रद्धा-भिक्तभाव उत्पन्न होना परमावश्यक हे, श्रीर यही उपासनाकी प्रथम श्रेगी है।

### श्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारि सम्प्रवर्द्धन्ते श्रायुविंद्या यशो वलम् ।

श्रथं:—श्रभिवादन (श्रथीत् प्रणाम-वन्दना) करनेके स्वभाव वाले और नित्य ही वृद्धोंकी सेवा करनेवाले पुरुपको चार वातोंकी वृद्धि होती है (१) श्रायु (२) विद्या (३) यश और (४) वल, श्रथीत् मनोवल । यह नियम है कि वृद्धोंकी सेवा श्रादिके द्वारा हृदय कोमल होकर सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है । सत्त्वगुणकी वृद्धिसे श्रायुवृद्धि, विद्यावृद्धि, यशवृद्धि होती है श्रीर सत्त्वगुणसे ही वलकी वृद्धि होती है । रजोगुणी श्रभिमानरूप घमण्ड श्रथवा शारीरिक पृष्टिक्तप वल,वल नहीं यह तो उन्टा विपरूप है । किन्तु सत्यता, श्रास्तिकता, हृद्ध निश्चय व सत्यप्रतिज्ञतारूप वृद्धिवल ही वास्तव वल है और उपयुक्त वलवृद्धि ही उपासनाकी सहायक है ।

खपासनाकी प्रथम श्रेणीकी उपर्युक्त सामग्री सम्पादन हितीय श्रेणी, श्रवण- करते हुए भी जिस पुरुपका आहार- व्यवहार अनियमित है, तो वह भक्तिके मार्ग अग्रसर नहीं हो सकता,वित्क यह

उपासनामे विन्न है । इस लिये आहार-ज्यवहारका नियमित रखना तथा दिनचर्याका शुद्ध करना परम आवश्यक है । कोल्हू के वैलकी तरह गृहस्थ अथवा मान-वड़ाईका ज्वा जिसकी गीवा को खाली नहीं छोड़ता, ऐसे पुरुप इस पवित्र मार्गके योग्य नहीं हो सकते। इसीलिये भगवान्ने आजा ही है .—

> युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ (गी. स ६ इलो १७)

अर्थ:—जिसका आहार-विहार नियमित है, कर्मीमे चेष्टा नियमित है तथा जिसका सोना-जागनारूप किया नियमित है, उसीको यह दु'खनाशक योग प्राप्त होता है। योग शब्दका अर्थ जुड़ना है, जिन चेष्टाओं द्वारा मन भगवान्से जुड़े वही 'योग' शब्दवाच्य हैं। कर्म-योग, भिक्त-योग, ज्ञान-योग भेदसे इनका भेद किया गया है)।

इस प्रकार आहार-विहार नियमित रखकर ऐसे सद्ग्रन्थें। का अभ्यास करना जिनमें भगवद्गुणानुवाद अथवा भगवद् भक्तों के चिरत्रों का निरूपण किया गया हो तथा ऐसे सत्पुरुणें का सज्ज करना जो सत्यिष्ठय हों, किसी प्रकार मत-मतान्तर तथा पन्थ-पन्थाईका आग्रह न रखते हों, स्वयं जीवनकी उपर्युक्त श्रे िण्योंमेसे उल्लङ्कन किये हुए हों और स्वानुभवसे अधिकारी अवण्या कर मकते हों। यही उपासनाकी अवण्या हितीय श्रे शी हैं। जिस प्रकार शरीरकी पृष्टिके लिये प्रतिदिन अवादिका सेवन जरूरी हैं, इसी प्रकार भिक्तकी पृष्टिके लिये प्रतिदिन अवादिका सेवन जरूरी हैं, इसी प्रकार भिक्तकी पृष्टिके लिये मनको नित्य ही शुद्ध भावाका भोजन मिलना जरूरी हैं, जोकि भावुक पुरुषोंके सत्मङ्ग और शास्त्रश्रवण्ह्यारा ही प्राप्त हो सकता हैं।

भक्ति स्वतन्त्र सकल सुख खानी । वितु सत्सङ्ग न पात्रिहें प्राणी ॥ पुग्य पुञ्ज वितु मिलहें न सन्ता । सत्संगति संसृति कारे अन्ता ॥ जलवर थलवर नभवर नाना । जे जह चेतन जीव जहाना ॥ मित कीरित गित भूति भलाई । जे जेहि जतन जहाँ जन पाई ॥ सो जानहु सत्सङ्ग प्रभाऊ । लोकहु वेद न स्रान उपाऊ ॥

सच्छास्र व सत्सङ्गका फल यह है कि इनके सम्बन्धसे विरोधी संस्कार जो जन्मान्तरसे हृदयमे भरते चले छाये है, वाहर निकलकर असम्भावना दोषकी निवृत्ति हो जाय, भगवत्सम्बन्धी सस्कार हृदयमे ठस जाएँ और सांसारिक वस्तुओं मेसे सुख-साधनता-बुद्धि निकलकर 'भगवान् ही एकमात्र सुखस्वरूप है' यह निश्चय हृद हो जाय, क्योंकि संस्कार ही जीवके लिये एक मुख्य वस्तु है। जैसे-जैसे सस्कार होगे वैसी-वैसी ही जीवकी चेष्टा, गित तथा हिए होगी। जैसा अन्दर भरेगे वैसा ही बाहर निकलेगा। सेनिमाके खेलमे जैसा-जैसा रूप अन्दर फिल्मपर सूद्म रूपसे होता है वैसा ही वाहर पड़देपर स्थूल रूपमे दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार जैसे संस्कार इसके अन्दर सूद्म रूपसे होते है वैसा ही यह संसारको स्थूल रूपसे बाहर देखता है।

उपासनाकी तृतीय श्रेणी है 'कीर्तन भिक्त' । जो कुछ तृतीय श्रेणी, कीर्तन- सत्सङ्ग व सच्छास्त्रसे श्रवण किया गया है, परस्पर मिलकर उसीका कथन व चर्चा करना तथा बारम्बार भगवत व

भगवद्भक्तोंका गुणानुवाद गायन करना 'कीर्तन-भिक्त' कहलाती है। जो सस्कार उपयुक्त सत्सङ्ग व सच्छास्त्रद्वारा मृदुरूपसे हृदयमे प्रविष्ट किये गये हैं वे दृढ़मूल होकर फलने-फूलनेके योग्य हो जाएँ, यही कीर्तन-भिक्तका प्रयोजन है। यह कीर्तन-भिक्त उन संस्कारोंमे जलिस इनक्ष है। कीर्तनद्वारा चित्तपर वड़ा प्रभाव पड़ता है। श्रद्धा व भावनायुक्त भक्तके चित्तको कीर्तन स्तव्य कर देता है। भगवान्का वचन है:—

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढत्रताः । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपायते ॥ (गी. अ ६, १४)

मिचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ (गीम् अम् १०, ६)

अर्थ:—हढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम व गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्तिके लिये यक करते हुए, मेरेको भक्तिपूर्विक प्रणाम करते हुए और मेरे ध्यानमे जुड़े हुए मुक्ते पूजते है। जिनके चित्त व प्राणोंकी चेष्टा मेरेमे हे, ऐसे भक्तजन परस्पर एक दूसरेको वोधन करते हुए,मेरे ही गुण-प्रभावका कथन करते हुए नित्य सन्तुष्ट होते है और मेरेमे ही रमण करते है।

उपासनाकी चतुर्थ श्रेणी 'स्मरण भिक्त'है। अर्थात् अगवान् चतुर्थ श्रेणी, स्मरण- के नामको वारम्वार व्यवधानरहित प्रेम-भक्ति व नाममहिमा। पूर्विक उच्चारण करना, इसीको जप भी कहते है। भगवान्ने गीतामें जपको यज्ञ-

रूपसे अपनी विभूतियोंमे अपना ही रूप वर्णन किया है और न सव यज्ञोंमे जप-यज्ञको महत्त्व दिया है। यथा —

'यज्ञानां जपयज्ञोस्मि' (अ. १० वली २५)

सव शास्त्रों, मतों श्रौर पन्थोंने मुक्तकएठसे नामकी महिमा गायन की है। श्राधुनिक कालके भिन्न-भिन्न पन्थोंके सङ्घालक श्ववतारस्वरूप महापुरुप श्रीकवीरजी, श्रीगुरु नानकदेवजी, श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी, श्रीदादूदयालजी, श्रीरामदासजी छोर श्रीरामचरणजी छादि ने छपने-छपने छनुभवके उद्गार नाम की महिमामे चित्ताकर्षक रूपसे प्रकट किये हैं छोर प्रनथके प्रनथ नामके गुणानुवादमे भर दिये हैं। संसारमें 'नाम' छोर 'रूप' छथात 'शब्द' छोर 'छथे' दो ही पदार्थ है। 'नाम' तथा 'शब्द' पर्याय हैं छोर 'रूप' तथा 'छथे' एक ही वस्तुके द्यांतक हैं। यावत प्रपञ्चरूप संसार 'नाम' छोर 'रूप'के छन्दर ही समा जाता है। 'घट' यह दो छन्नरावाला शब्द 'नाम' है छोर 'घट' शब्दका छथे जो मृत्तिका-पात्रविशेष वह उसका 'रूप' है। इसी प्रकार सकल प्रपञ्च नाम-रूपके भीतर ही है,नाम-रूपके वाहर छुछ भी नहीं। विचारसे देखिये तो 'रूप'से 'नाम'की महिमा छिषक हैं:—

- (१) घटरूपका सम्बन्ध एक घटन्यक्तिसे हो है श्रीर घटनामका सम्बन्ध समष्टि घटोंसे है, इस लिये 'रूप'से 'नाम' न्यापक है।
- (२) 'रूप' रथूल है 'नाम' सूस्म है। अर्थात् 'रूप' विषय है व प्रकाशक है, इस लिये 'रूप' से 'नाम' सूस्म है। यह नियम है कि स्थूलसे सूस्ममे शक्ति अधिक होती है, जैसे बर्फसे जलमे और जलसे भापमें वल अधिक होता है। इसी लिये रूपजगत्से नामजगत् अधिक प्रभावशाली है।
- (३) 'नाम'के बिना 'रूप' की सिद्धि हो ,नहीं सकती, अर्थात् नामके विना हाथमे आई हुई वस्तुके रूपका भी वोध हो नहीं सकता।

रूप विशेष नाम विनु जाने। करतलगत न परहिं पहिचाने॥

किसी व्यक्तिविशेषके मिलनेकी हमको अभिलाषा है और वह हमारे सम्मुख उपस्थित हो भी गया, परन्तु नाम के विना उसका बोध हो नहीं सकता। जब उसके नामका परिचय मिलता हैं तब एकाएक प्रेमप्रवाह उसन आना है। यह 'नाम' की ही महिमा है।

(४) 'नाम'के विना समारमें कोई किया चेष्टा हो नहीं सकती। नाम न रहे तो सारा ससार जदरूपमें स्थित हो जाय। अर्थान् शब्दप्रयोग विना न किसीपर अपना भाव प्रकट किया जा सकता है और न किसीमें कोई चेष्टा ही कराई जा सकती है, यहाँतक कि सिरहाने रक्खी वस्तु भी 'नाम'के विना हमारे हाथमें नहीं पहुँचाई जा सकती।

४) नामम्पी विद्युत इस संसार हपी स्थूल विद्युनसं, जो वायुयान आदिमे काम कर रही है, अधिक प्रभावगाला है। नामके प्रभावस कोमलको कठोर छोर छठोरको कोमल बनाया जा सकता है। प्रेमोंद्गारपूर्ण नामद्वारा पत्थरको भी पिघल कर पानीके रूपमें वहाया जा सकता है श्रीर क्रोवावेशपूर्ण नामद्वारा पानीमें भी आग उपलाई जा सकती है, जब कि स्थूलविच् तसे ण्ह कार्य नहीं हो सकता ! उद्भव जव मधुरासे कृष्णसंदेश लेकर व्रजमे गोपियोंको योगका उपदेश देनेको आए तय गोपियोंके प्रेमिवरहरूपी बचनोने उद्भवपर वह प्रभाव डाला कि आपेकी सुद्ध न रही और सब ज्ञान-ध्यान चल वसा । गोपियाँ कहती हैं "हे उद्धव! प्यारेके विना प्यारेकी पातीको हम कहाँ रक्खे ? छातीसे लगाएँ तो जल जायगी, आखाँसे लगाएँ तो गल जायगी"। अब भी उन विरहका कोटो प्रमियोंकी मण्डलीको कीर्तनद्वारा विह्नल कर देनेसे समर्थ है। पाठक ! जरा ध्यानसे सुनिये। ज्ञानके अभिमानी उद्वयके सम्मुख गोपियाँ किन मधुर व्यङ्ग चचनोंमे कपटी कृप्णकी तुलना मधुकरके साथ लगा रही हैं और जिन-जिन पटाथोंमे श्यामवर्ण -वस रहा है उन सवमें कपट व कृतव्नताका आरोप करके श्रन्ततः उस कृष्णवर्णका ही किन विचित्र रसिकभावोंमे तिर-स्कार कर रही है!

यह सुनि कहो और इक ग्वाली। कहत कहा मधुकर सों आली॥ उन्होंको संगी यह जोऊ। चश्चल चित्त श्याम तनु दोऊ॥ ेवे मुरलि ध्वनि जगि जगमोहन। इनकी गुञ्ज सुमनदल जोहन। वे निशि अनत प्रात कहुँ आने । ये वसि कमल अनत रुचि माने । वे हैं चरण सुभग भुज चारी ये पट पद दोउ विंपिन विहारी।। वे पट पीत मर्झ तनु काछे। इनके पीत पंख दोड ग्राछे।। वे माधव ये मधुप कहावत । काहु भाँति मेद नहीं आवत ।। वे ठाकुर ये सेवक उनके। दोऊ मिले एक ही गुनके॥ कहा प्रतीति कीजिये इनकी। परी प्रकृति ऐसी है जिनकी।। निरस जानि भाजत पल माहों। द्या धरम इनके कछु नाहीं।। मन दे सरवस प्रथम चुरावें। बहुरी ताके काम न आवें।। इनकी प्रीति किये यों माई । ज्यों भ्रसपरकी भीति उठाई । दो०-कह्यो एक तिय सुन सखी, कारे सब इक सार ।

इनसों प्रीति न कीजिये, कपटिनकी चर्टसार ॥ सो०-देखो करि अनुमान, कारे अहि कारे जलद । कविजन करत वखान, अमर काग कायल कपट ॥

१. श्रीकृष्ण । २. भँवरा । ३ फूळ की पॉखडी । ४. बन । ५, कोमळ । ६. पाठशाला ।

राखि पिटारे जो अहि कारी । पय वियाय अनि हित प्रतिपारी। कुल स्वभाव सों डिस भिज जाहों। यद्यपि तिन्हें लाभ कछु नाहीं॥ जलंद सलिल वस्पत चहुँ पाईों। भगत समल सर मरिता माईों। निशि दिन ताहि पपोहा ध्याचे । भाँवरि दे दे प्रीति वढावे ॥ एक वृंद को त्यहि तरसावै । अभर मालती सो मन लावै।। जब रस हीन होत वा माहीं। निरमोहो तान जाहि पराहीं॥ सुनियत कथा कांग पिक केरी। अएडन सेव करावत हेरी॥ वड़े होत निज कुल उड़ि जाहीं। वैठत निज माता पितु पाहीं॥ यह सब कारे हरि पर वारे। सबहिनमें अतिहि अनियारे॥ सवकी उपमा अरु गुण योगु । न्याय देत पटतर कवि लोगु ॥ श्रिलकुल श्रलक कोकिला वानी। भुज भुजंग तनु जलद वखानी।। समुभी वात श्रांज यह सारी। खानि कपटको कुझविहारी॥ मै अब अपने मन यह ठानो । उनके पन्थ न पीऊँ पानी । कबहुँ तयन न अञ्जन लाऊँ। मृगमद भृति न अङ्ग चढ़ाऊँ॥ इस्त वलै पट नील न धारौं। नयनन कारे वन न निहारों॥ सुनौं न अवणन अलि पिक वानी । नोले तनु परसों नहीं पानी।। कहिये। जब और अब स्थूल विद्युतसे यह कार्य कैसे होता

था ? यह नामका ही प्रभाद है कि सृष्टिके आदिसे अनन्त

<sup>5.</sup> सर्प । २. बादल । ३ काम के भय से कोयल अपने अण्डों को सके अण्डों में रला देती है बड़े होने पर वे अपने कुल में चले जाते ; । यही घटना कृष्ण ने कर दिखाई । ४ किराले । ५ हाथ ।

ऋषि-महर्षियोके सुन्दर भाव व विचार नामके फोटोरूप पदोंद्वारा श्रुति-स्मृति छादिके रूपमे हमारेतक पहुँचाये जा रहे हैं छौर पहुँचते रहेगे। भगवान्का सन्देश भगवती-गीता नामके द्वारा ही सम्पूर्ण वायुमण्डलको व्याप्त करके स्थित है छौर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमे छपनी गूख्न गुङ्जा रही है। इस शब्दब्रह्मको मेरा हार्टिक नमस्कार है।

- (६) नामी । रूप, अर्थ ) के नष्ट होनेपर भी नाम शेप रहता है तथा नामी एक देशमें स्थित रहकर भी नाम देश-देशान्तरमें ज्याप्त होकर रहता है। इस लिये नामीसे नाम अधिक देश तथा अधिक कालज्यापी है।
- (७) जिस रूपके अवराजन्य अथवा नेत्रजन्य संस्कार हृदयमें हो, नामका यह ऋद्भुत प्रभाव है कि अपने उचारगाके समकाल ही वह उस रूप तथा उसके गुरा, कर्म और स्वभावके संस्कार हृदयमे उद्बुद्ध करके उस रूप, गुगा, कर्म श्रोर स्वभावका फोटी नेत्रोके सम्मुख खड़ा कर देता है । इससे तुरन्त ही तत्सम्बन्धी विचित्र भावीका सञ्चार होने लगता है। नामके उचारणसे सस्कारका उद्बोंध होता है, संस्कारके उद्वोधसे पदार्थकी स्मृति होती है, स्मृतिसे रूप-गुणादिका दृश्य सम्मुख खडा होता है और दृश्यकी उमस्थित से भावोका उद्गार होता है। इन सबके मूलसे एकमात्र 'नाम' ही है। इस सिद्धान्तके ऋनुसार ईश्वर तथा उसके भिन्न-भिन्न अवतारोके नामस्मर्गसे उनके विचित्र रूप तथा उनके भिन्न-भिन्न गुगा, कर्म, स्वभाव और लीलाओका दृश्य सम्मुख खड़ा हो जाता है और प्रेमियोंके हृदयोमे समुद्रके समान प्रेमकी हिलोरे उठने लगती है। 'कृष्ण' नामका उचारण कृष्णप्रभी के हृदयमें कृष्णके रूप, गूण, कर्म और स्वभावका फोटो सम्मुख खड़ा कर ही देता है, जिसके प्रभावसे उसका हृदय

नृत्य करने लगता है। यह श्रभी मिद्धान्त किया जा चुका है कि यह जीव अद्धाका ही पुतला है, जैसी इसकी श्रद्धा होती है वैसा ही भड़ीकीट के समान इसका रूप हो जाता है। यह सब नाम का ही माहात्म्य है जोकि रूपसे कई गुणा श्रिधिक है। ध्रुव, प्रह्लाद और नामदेवादि इसके प्रत्यच् ह्यान्त हैं, जिन्होंने नाम के प्रभावसे रूपको पकड वुलाया छौर छपन सम्मुख हुज्री वना लिया। इस स्थलपर कई पुरुष शद्धा कर वैठते हैं कि 'देखी हुई वस्तुमे ही प्रीति होती है, विना देखी वस्तुमें किसीकी प्रीति होती नहीं । ईश्वरको किसीने देखा नहीं, इसलिये उसमे प्रीति भी नहीं हो सकती'। यह शहूा त्रास्तिकताशून्य है, देखी हुई वस्तुमें ही प्रीति हो यह नियम नहीं, किन्तु सुनी हुई वस्तुमें भी प्रीति सम्भव है। सुने हुए पारलौकिक स्वर्गादिमे श्रद्धावान् पुरुपकी प्रीति होती है तथा इहलौकिक पैरिस आदि अन्य विलायतके भोगोंमे कामी पुरुपोंकी प्रीति अवराद्वारा देखनेमे आती है । इसी प्रकार शुद्धान्त करण पुरुपोकी प्रीति श्रवणद्वारा ईश्वरमे होना निश्चित है । नामकी महिमासे भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसी -दासजीने क्या ही सुन्दर कथन किया है:-

सम्रुभत सिरेस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥ नाम रूप दोउ ईश उपाधी । अकथ अनादि सुसामुक्ति साधो ॥१॥

नाम श्रौर नामी समभतेमे एक जैसे है, किन्तु दोनोंमे श्रीति परस्पर स्वामी-सेवक जैसी है। श्रर्थात् जिस प्रकार सेवक स्वामोके पीछे-पीछे चलता है इसी प्रकार 'म्प' 'नाम'के अधीन रहता है श्रौर नामी नामके पोछे-पोछे चलता है। जहाँ नाम- कीर्तन होता है वहाँ नामी भी आ जाता है। 'नाम' व 'रूप'दोनों उस ईश्वरकी उपाधि है जोिक अनिर्वचनीय व अनादि है। अर्थात् ईश्वरके स्वरूपको जोिक वेनाम व वेरूप है, बोधन करके 'नाम' व 'रूप' उससे भिन्न रहते हैं, इसीसे ये ईश्वरकी उपाधि है। इस प्रकार अनिर्वचनीय ईश्वर नाम व रूपके द्वारा ही सुन्दर बुद्धिसे जाननेमें आता है।।१।।

को बड छोट कहत अपराधू । सुनि गुराभेद समुभहिं साधू ॥ देखिये रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना ॥२॥

'नाम' और 'रूप' इन दोनोंमे बड़ा और छोंटा कोन है ? ऐसा कहना अपराध है। गुणोंके भेटको सुनकर साधुजन आप ही इनकी बड़ाई-छुटाईको समभ लेगे। रूप नामके अधीन देखनेमें आता है, क्योंकि नाम बिना रूपका ज्ञान नहीं हो सकता।।।।।

> रूप विशेष नाम विनु जाने । करतलगत न परिहं पहिचाने ।। सुमिरिये नाम रूप विनु देखे । श्रावत हृदय सनेह विशेपे ॥३॥

नाम जाने विना विशेषक्ष हथेलीमें भी छा जाय तो भी पहिचाना नहीं जाता छोर रूप देखे विना ही यदि नामका स्मरण किया जाय तो हृदयमें विशेष प्रेम उत्पन्न होता है।।३।। नाम रूप द्यति द्यकथ कहानी।
समुभत सुखद न परत वखानी।।
त्रमुण सगुण विच नाम सुसाखी।
उभय प्रवोधक चतुर दुभाषी।।४।।

वस्तुतः 'नाम' व 'रूप' एक छाति ही छाकथ कहानी हैं, जो कहनेमें नहीं छाती। जिनको समक्त लेनेसे तो वड़ा सुन्व मिलता है, परन्तु कथन नहीं किया जा सकता। निर्मुण व सगुण भगन्वान्के वीचमें नाम ही एक सुन्दर सान्ती है। जो छाप छालग रहकर दोनोंके स्वरूपका वोध करा देता है, इसलिये नाम एक चतुर दुर्भाषिया है छर्थात् छपनी सैनसे छपने सान्त्योंके स्वरूपको वतला देता है।।।।।।

राम नाम सिंग दीप घरु, जीह देहरी द्वार । तुलसी भीतर वाहिरै, जो चाहत उजियार ॥ ॥।

यदि तुम भीतर-वाहर उजाला चाहते हो तो राम-नामका मिर्णिमय दीपक (जो मिर्णिके समान नित्य प्रकाशरूप है) अपनी जिह्वारूपी देहलीके द्वारपर रखो। देहलीपर घरा हुआ दीपक घरके भीतर व वाहर प्रकाश कर देता है, इसी प्रकार नामक्पी टीपक जिह्वारूपी देहलीपर रखनेसे शरीरके भीतर व वाहर प्रकाश ही ।।।।

१. जहाँ दो पुरुष परस्पर एक दूसरेकी भाषा न जानते हों, वहाँ तीसरा पुरुष जो दोनोंकी भाषा जाननेवाटा हो और आपसमें उन-उनकी भाषामें एक दूसरेके आशयको समझादे, 'दुभाषिया' कहलाता है।

नाम जीह जिप जागिहें योगी । विरित विरिश्चि प्रपश्च वियोगी ॥ व्रक्ष सुखिहें अनुभविहें अनुपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥६॥

नामको ही जीभसे जपकर वे योगी, जो ब्रह्माके रचे हुए प्रपञ्चसे वैराग्यवान् है, अपने आत्मस्वरूपमें जागते हैं श्रीर उस अनुपम ब्रह्मसुखका अनुभव करते है, जो श्रकथनीय निर्वि-कार श्रीर नामरूपसे रहित है।।६॥

जाना चहिं गूढ गति जेऊ।
नाम जीह जिप जानिहं तेऊ।।
साधक नाम जपिहं स्व साथे।
होहिं सिद्ध अणिमादिक पाये।

जो इस गूढ गतिको जानना चाहे वे जीभसे नाम जप कर जान सकते है। जो साधकपुरुष लव लगाकर नामजाप करते है, वे श्राणिमादि सिद्धियोंको पाकर सिद्ध हो जाते हैं।।७॥

> जपहिं नाम जन आरत मारो । मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ राम मक्त जग चारि प्रकारा । सुकृति चारिंड अनघ उदारा॥ = ॥

जो त्रार्तभक्त नामका जाप करते हैं वे भारी संकटसे छूट कर सुखी हो जाते है। इस प्रकार रामके भक्त संसारमे चार

प्रकारके है ज़ौर चारों हो पुरुषात्मा, निष्याप छोर उदार हैं। ।।।। वे ये है:—(१) आर्त, (२) अर्थार्थी (३) जिज्ञामु छोर (४) ज्ञानी।(गीता अ. ७ श्हो. १६)

चहुँ चतुरन्को नाम श्रधारा । ज्ञानी प्रश्निहें निशेष पियारा ॥ चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ । किल निशेष नहीं स्थान उपाऊ॥ ९॥

चारों ही चतुर भक्तोको एक नाम ही आधार है, फिर भी ज्ञानी तो प्रमुको वहुत ही प्यारा है। चारों युगोंमे चारों वेदोमे नामका प्रभाव प्रकट है और कित्युगमें तो नामके सिवाय कोई और उपाय है ही नहीं ।।।।।

सकल कामना हीन जे, रामभक्ति रसलीन । नाम सुप्रेम पियूष हद, तिनहुं किये मन मीन।।

जो ज्ञानी पुरुप सकल कामनात्रोंसे मुक्त हैं और राम-मक्तिरूपी रसमे लीन हो रहे हैं, उन्होंने तो नामरूपी सुन्दर प्रेमामृतके कुएडमे अपने मनको मछली ही वना दिया है।

> अगुण सगुण दोउ ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अनादि अगाधि अनुपा।। मोरे मन वड़ नाम दुहूँ ते। किये जे युग निज वश निज चूते।। १०॥

निगुंग और सगुग रोनों ही उस ब्रह्मके स्वरूप हैं जो श्रकथनीय, अनादि, अगाध और उपमारहित है। मेरे मनमे तो निर्गुण और सगुण दोनों रूपोंसे 'नाम' बड़ा है, जिसने दोनोंको अपने वलसे अपने वश कर रक्खा है।।१०।।

प्रीढ़ि सुजन जिन जानहिं जनकी।
कहहुँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी।।
पानक युग सम ब्रह्म निवेकू।
एक दारु गत देखिये एकू॥ ११॥

सज्जन पुरुप मेरी यह अतिशयोक्ति न समभें। मै अपने मनकी प्रीति, रुचि और विश्वास कथन करता हूँ। ब्रह्मविवेक उन होनो प्रकारकी अग्निके समान है जिनमे एक लकड़ीके भीतर है पर दिखती नहीं और दूसरी बाहर दीखती है।।११॥

> उभय अगम युग सुगम नामते। कहहुँ नाम बड़ ब्रह्म रामते।। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। सत चेतन घन श्रानन्द राशो॥-१२॥

इस प्रकार यद्यपि निर्गुण व सगुण दोनों ही अगम है, तथापि नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं। अत निर्गुण व सगुण दोनों रूपोंसे मैं तो 'नाम'को ही बड़ा कहता हूँ। ब्रह्म एक है और ज्यापक, अविनाशी है तथा सत्, चेतनघन और आनन्दकी राशी ही है। । १२।।

श्रस प्रभु हृदय श्रद्धत श्रविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी।। नाम निरूपण नाम यतन ते। सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते।।१३॥ यद्यपि ऐसा प्रभु नवके हटयमें ही निर्विकार रूपमें स्थित है, तथापि सकल ससारी जीव टीन व दुग्वारी ही रहते है। परन्तु 'तत्त्वमस्यादि' नामके कथन व अभ्यासमें वह प्रभु इसी प्रकार नकद प्राप्त हो जाता है, जैसे रत्नसे रत्नका मृत्य नकद मिल जाता है।।१३॥

निर्गुण ते इहि भॉति वड़, नाम प्रभाव अपार । कहऊँ नाम वड़ राम ते, निज विचार अनुसार ॥

इस प्रकार निर्भुग्वहासे तो 'नाम'का प्रभाव वड़ा और अपार है ही, अव सगुग्राससे भी 'नाम'को अपने विचारके श्रनुसार वड़ा कहता हूँ।

> राम भक्त हित नर तनु धारी। सिंह संकट किये साधु सखारी।। नाम सप्रेम जपत अनयासा। भक्त होहि सुद मंगल रासा ॥१४॥

रामने भक्तोंके लिये नरशरीर धारण किया और संकट सह-सहकर साधुओंको सुखी किया। परन्तु प्रेमसहित 'नाम' जपनेसे त्र्यनायास ही भक्त त्रानन्द व मङ्गलके घर हो जाते हैं।।१४॥

राम एक वापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमित सुधारी । ऋषि हित राम सुकेत सुवाकी । सहित सैन सुत कीन वेवाकी ॥१५॥ रामने तो एक तपस्वीकी स्त्री (अहिल्या) का ही उद्धार किया परन्तु 'नाम'ने करोडो दुष्टोंकी कुबुद्धियोका सुधार कर डाला। रामने ऋपि (विश्वामित्र)के लिये ताड़काकी सेनासहित श्रीर उसके पुत्र सुवाहुसहित समाप्ति की ॥१४॥

> सहित दोष दुःख दास दुराशा । दलई नाम जिमि रवि निशि नांशा ॥ भज्जेउ राम श्राप शिव चापू । भव भय मज्जन नाम प्रतापू ॥१६॥

परन्तुः—'नाम' तो भक्तों के दोप, दुःख, दासभाव अर्थात् दीनता और दुराशाओं को सहज ऐसे ही नष्ट कर देता है जैसे सूर्य रात्रिको। रामने स्वयं एक शिवधनुषको हो तोड़ा, परन्तु 'नाम'का प्रभाव ऐसा है कि संसारके जन्ममरण्रूपी भयको ही काट डालता है।।१६॥

> दग्डक बन प्रभु कीन सुहावन । जन मन अमित नाम किये पावन ॥ निश्चिर निकर दले रघुनन्दन । नाम सकल किल कलुष निकन्दन ॥१७॥

प्रभुने स्वयं वास करके एक दण्डक बनको हो सुहावना किया, परन्तु 'नाम'ने तो भक्तोंके अनन्त मनरूपी दण्डकोंको पवित्र कर दिया । श्रीरघुनाथजीने कुछ राच्चसोंकी सेनाको ही चूर्ण किया, परन्तु नाम तो किल्युगके सब पापरूपी राच्चसोंको जड़से ही उखाड़ डालनेवाला है।।१७।। श्वरी गीध सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ । नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ ।।

रघुनाथजीने शवरी व गीध नीच जातिके भक्तोंको हो सुन्दर गति दी, परन्तु 'नाम'ने तो अनन्त दुष्टोंका उद्घार कर दिया, जैसा वेदोंसे गुणगाथा प्रकट है।

राम सुक्राउ विभीषण दोऊ ।

शखे शरण जान सन कोऊ ॥

नाम श्रनेक गरोव निवाजे ।

लोक वेद वर विरद विराजे ॥१८॥

रामने केवल सुत्रोव व विभीपरा दोको ही शरणमें रक्ता ऐसा सब कोई जानते हैं, परन्तु 'नाम'ने तो अनेक दीनों की पालना की । 'नाम'का यह सुन्दर विरद लोकवेटमें विख्यात है।।१८॥

राम भानु कपि कटक बटोरा ।

सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा ॥

नाम लेव भव सिन्धु सुखाहीं ।

करहु विवार सुजन मन माहों ॥१९॥

रामने रीछ व वन्द्रोकी सेना इकडी की और सेतुके लिये कुछ कम परिश्रम नहीं किया। परन्तु 'नाम'के लेतेही संसारसमुद्र मृख जाता है, सज्जन पुरुप मनमे इसका स्वयं विचार करे ॥१६॥

> राम सङ्घल रग रावण मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥

## राजा राम अवध रजधानी । गावत गुरा सुर सुनि वर बानी । २०॥

रामने रावणको उसके कुलसहित नष्ट किया और सीतासहित अपने पुरमे पधारे, राम राजा और अयोध्या उनकी राजधानी हुई, जिनके गुणोको देव और मुनि सुन्दर वाणीसे गाते हैं, ॥२०॥

> सेवक सुमिरत नाम सप्रीति । विनु श्रम प्रवल मोह दल जीति ॥ फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद शोच नहीं सपने ॥२१॥

परन्तु:-भक्त प्रेमसहित नामस्मरण करनेसे ही विना श्रमके मोहरूपी वलवान् रावणकी सेना (काम, क्रोध, लॉभ, मोंह व अहंकार) को जीत कर, प्रेममे मग्न हुए अपने निजघर आत्मस्वरूपमे प्रवेश करते हैं और 'नाम'के प्रसादसे उनको स्वप्न में भी दु:ख नहीं होता ॥२१॥

ब्रह्म राम ते नाम वड़, वरदायक वरदानि । राम चरित शत कोटिमें, लिये महेश जिय जानि ॥

इसप्रकार निगुण व सगुण दोनों रूपोसे 'नाम' वडा है श्रीर वरके देनेवालोंको भी वरदायक हैं। इसी लिये सो करोड़ रामायणोंमेसे शिवजीने 'रामनाम' को चुनकर निकाल लिया। जप तीन प्रकारका है:—

(प्रथम) वह जो उच्चवाणीसे किया जाय, जो दूसरे कों भी सुनाई दें। (द्वितीय) वह जो अन्य व्यक्तिको सुनाई न दे और च्योष्ठ व जिह्ना हिलते रहे।

(तृतीय) वह जिसमें श्रीष्ट व जिहाना हिलना भी यन्द

हो जाय त्रोर केवल करठसे ही होता रहे।

प्रथम प्रकारका जप किनष्ट, दूसरे प्रकारका मध्यम श्रीर तीसरे प्रकारका उत्तम है। किनष्ठ प्रकारके जपके श्रम्यासमें मध्यमकी सिद्धि होती है श्रीर मध्यमके श्रम्यासमें उत्तमकी। जपका सम्बन्ध हृद्यसे हैं, श्रम्तमें श्रम्यासकी प्रोद्वासे करठ मां रक जाता है श्रीर हृदयसे ही जप होता रहता है। किनष्ट जपसे शक्ति बाहर निकल जाती है हृदयपर प्रभाव नहीं पड़ता, मन जपके साथ नहीं जुड़ता। इसके हृद श्रम्यासद्वारा मध्यम जपसे हृदयपर सापेन श्रमिक प्रभाव पड़ता है, मन कुछ-कुछ जुड़ने लगता है श्रीर उत्तमसे हृदयपर श्रीर श्रिषक प्रभाव पढ़ता है। जपका उद्देश्य यह है कि कीर्तनद्वारा श्रवणजन्य संस्कारोंमे जो जलसिज्जन हुआ था, जपके द्वारा वे हृदयमें हृदमूल हो जाएँ और उपास्यदेवके श्रित भिक्तका स्रोत उसड़ श्राए।

उपासनाकी पद्धम श्रेणी प्रतिमापूलन है, द्रार्थात् दासभाव पद्धमश्रेणी. प्रतिमा-पूलन, भर्यात् पाद सेवन करना । 'प्रतिमा' शब्दका द्रार्थ वह अर्वन व वन्दन-भक्ति । साधन हे जिसके द्वारा प्रमाण किया जाय, मापा जाय, तोला जाय । जैसे एक सेर लोहे का वहा जिसके द्वारा सेरभर वस्तु तोली जाय, त्रथवा दो हाथ लम्बा एक गज जिसके द्वारा गजभर वस्त्र मापा जाय, प्रतिमा कहे जा सकते हैं । इसी प्रकार इष्टदेवकी मृति जिसके द्वारा इष्टदेवका प्रमाण किया जासके, प्रतिमा कही जा सकती है। परन्तु जिस प्रकार लोहे का बहा अपने वरावर भारी वस्तुको

तोल देता है, अथवा गज अपने समान लम्बे वस्नको माप देता है, उसी प्रकार मूर्तिके संमान भारी श्रीर मूर्ति जैसा लम्बा-चौड़ा यदि इप्टदेवका प्रसाग किया जाय तो भारी भूल होगी। इस प्रमाणकी विधि उपयुक्त माप-तोलसे विलक्षण है। इसके प्रमाणकी रीति यह है कि शास्त्रकी विधि, गुरुके वचन श्रीर श्रपने हृदयके श्रास्तिकतापूर्ण श्रद्धायुक्त-भावद्वारा मूर्तिमे ईश्वरका ऋस्तित्व निश्चय किया जाय। ध्यानमे विधि, विश्वास श्रीर इच्छा तीनों ही मुख्य है श्रीर प्रतिमापूजन ध्यानरूप ही है। गुरु-शास्त्रके आज्ञारूप व कर्तव्यतासूचक वचनोको 'विधि' कहते है, अपने आस्तिकता व श्रद्धापूर्ण भावका नाम 'विश्वास' है और अन्तःकरण्की कामनारूप रजोगुणी-वृत्तीको 'इच्छा' कहा जाता है। अर्थात् गुरु-शास्त्रका विधिरूप वचन भी हो, उन त्रचनोंमे अपना आस्तिकतापूर्ण विश्वास भी हो और अन्त कर्णमें यह कामना भी हो कि हमारा चित्त ध्यानमे जुडे। इस प्रकार ध्यानके लिये इन तीनोंका होना आवश्यक है। यदि विधि व विश्वास है परन्तु इच्छा नहीं, तव भी ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, विश्वास व इच्छा है परन्तु विधि नहीं तथा विधि व इच्छा है परन्तु विश्वास नहीं, तब भी कार्यसिद्धि नहीं हो सकती। इन तीनोंमेसे एक भी न हो तो ध्यानकी सिद्धि नहीं होती, ध्यानके लिये तीनों ही चाहिये। प्रकार अभ्यासके वलसे जविक मूर्तिदेशमे ईश्वर का ऋस्तित्व निश्चय किया गया तो इस प्रमाणसे 'जो इसमें हैं वह सबमे हैं' सजेत्र ही ईश्वरदर्शन किया जाय श्रौर पद्धतत्त्व-रचित सम्पूर्ण ब्रह्मारह ही भिन्न-भिन्न रूपोमे ईश्वरकी भॉकी करा सके, यही इस प्रमाणकी विधि और तस्य है। न यह कि सर्वत्र ईरवरका अभाव करके केवल प्रतिमादेशमे ही उसे सङ्कचित कर दिया जाय । नन्हेंसे गोलमटोल शालिप्राममे

ईश्वरबुद्धि, ईश्वरको सुच्छ वनानैक लिये नही थी, यन्कि इसी लिये थी कि जब नन्हेंसे शालियाममें ही ईश्यरका न्य पाया तो इस प्रमाण्से पर्वत. वृत्त, नदी, पशु, पत्ती नभी ईश्वरका स्वरूप हुए चाहिये और मव देश, सब काल, सब वस्तुमे उसीकी सत्ताका दर्शन करना चाहिये। परन्त् इनके विपरीत जो लोग इस सङ्कीर्ण दृष्टिस प्रतिमापृत्रनपरायण होत है कि 'यहीं ईश्वर है श्रीर कही भी नहीं' श्रीर इस प्रकार रेवल प्रतिमामे ही ईश्वरको वाँच देते हैं, वे तो अपने इदयोको कोमल करनेके स्थानपर पाषाण ही बना लेते हैं, व तो हुए पत्थरके कीड़े ! जिस प्रकार बचा जब पाठशालामे जाना है तो गुरु उसकी प्रारम्भमे पाटीपर अन्तर लिखना निखाना है, जव पाटीपर उसका हाथ जम गया और वह पर्वोंको लिखना सीख गया तो फिर कापी भी लिख लेता है रिजम्टर, वही आदि सभी कुछ लिख लेता है, परन्तु पाटीपर हाथ जमाकर ही वह ऐसा कर सकता है, इसके विना नहीं। ठीक, इसी प्रकार प्रतिमा-पूजन भो पाटीपर हाथ जमानेके समान है। जब प्रतिमामे दृष्टि जम गई तो सर्वत्र ही ईश्वरदर्शनका आनन्द लूटने लगे, परन्तु प्रतिमापूजनद्वारा ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं। प्रतिमा मनको टिकानेका एक त्रालम्बन है कि सब त्रोरसे मनोवृत्तियोको खींचकर उन्हे इष्टदेवके रूपमें जोड़ा जाय। इसकी तीन अवस्थाएँ निरूपण की गई हैं।

(प्रथम) जैसे पत्थरकी शिलाका गङ्गामे शीतल हो जाना।

(दूसरी) कपड़ेकी गुड़ियाका अन्दर-बाहर पानीमे निचुड़ने लगना।

(तोसरी) मिश्रीकी डलीका पानीमे गल जाना।

अर्थात् (१) मनका परमात्माके स्वरूपचिन्तनसे शीतल

हो जाना, (२) मनके अन्दर भी भक्तिक्षी रस भर जाना छोर ३) मनका परमात्माके स्वरूपमें गिलत हो जाना।

उपयुक्त रीतिसे प्रतिमाका वास्तविक रहस्य कथन किया गया। शेपमें प्रतिमापूजन ध्यानरूप है और व्यान सगुगा व निर्गुण भेटसे दो प्रकारका है। पद्भदेव सूर्तियों निर्गुणभाव क्या है ? यह तो आगे चलकर स्पष्ट करेगे, उसपर मनन करने से निर्गुणध्यानका स्वरूप विदित होगा। परन्तु जो पुरुप अभी सग्राएके ही अधिकारी है, जिनकी सगुरामे ही प्रीति है और जिन सगुगा-भगवान्के अवण, कीर्तन व स्मरणद्वारा पहले जिस रूपमे मनका प्रेम हुआ है तथा मन अपने टिकावके लिये उसी रूपका श्रालम्यन चाहता है, उन पुरुषोके निमित्त सगुग्ध्यानके लिये उस इष्टदेवकी मूर्ति ही इप्ट्विह्प है । इसका फल यह है कि स्मर्गद्वारा जो रूप हृदयमे धारण किया गया था, वह यहाँतक अर्चन, पूजन व ध्यानद्वारा हृद्यमे हृढ हों जाय और नेत्रोंसे बस जाय कि प्रत्येक पदार्थमे वही रूप दृष्टि त्राने लगे। क्योंकि दृष्टिमय ही संसार है, जैसी जिसकी दृष्टि परिपक होती है वैसा ही दृश्य उसे सम्मुख भान होने लगता है। जिस प्रकार शरदपूर्णिमाको भगवान् गोपियोंकी आँखोंसे रासलीलाके समय जब श्रोभल हो गये, तब वही रूप श्रॉखोंमे वस जानेके कारण गोपियाँ प्रत्येक पदार्थको छुष्णरूपसे यहण करने लगीं। यही सगुण रूपसे प्रतिमापूजनका मुख्य उद्देश्य है, जिसके द्वारा तन-मनसे अपना अधिकार दूर हो जाता है और रजोगुएक गिलत हो जानेके कारण निर्गुण-ध्यानका वास्तविक अधिकार प्राप्त होता है।

१. पञ्चदेव नाम — विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और सूर्य ।

प्रकृतिके राज्यमे ईश्वरमृष्टिमे प्रतिमापूजन हानियार्य है। मुसलमान, मिक्स, देवाई, जमाजी भले व्रतिमा-पूजनकी ही प्रतिमापूजनका खण्डन किया करें खुत-अनिवार्यता परस्त त्रादि शब्दोंसे भले ही अपमान किया करे, परन्तु ईश्वरसृष्टिमे इसका लोप हो नहीं सकता, क्योंकि यह मानिक-प्रकृतिके अनुकूल है। मनका स्वभाय है कि यह प्रेम चाहना है. श्रेमशून्य रहं नहीं सकता। यह बान द्रमरी है कि श्रेमना विषय चाहे भिन्न-भिन्न हो। किमीका ईसामे प्रेम है ता किमीका मूसामे। किसीका गुरुनानकदेवमे प्रेम है तो किनीका स्वामी दयानन्दजीमे । किसीका मन धनुषधारीका शिकार हुआ तो किसी का छैल छवीलेकी वॉकी छविमे उलभ पडा । जिस-जिसकी जिस-जिसके चरित्र मन भाये उसीमे उसका मन अटक गया। 'रुचीना वैचिच्यात्।'प्रकृतिके अनुसार रुचिका भिन्न-भिन्न होना स्वभाविक है। मन चूँ कि परिच्छिन्न और विषमदृष्टिवाला है, इसी लिय किसीमें उत्कृष्ट रूपसे पूज्यवुद्धि और किसीमें अपकृष्ट रूपने अपूज्यवुद्धिका होना जरूरी है। अस्तु, जिसका मन जिसम अटके प्रयोजन अटकानेसे हैं। देववुद्धिसे जिय-तिम स्पमे मनको अटकानेका प्रयोजन यही है कि वह सांसारिक अटकसे निकल जाय और यह तो पुर्यक्ष ही कार्य है। सभीके मूलमे अन्ततः वस्तु एक ही है और ये सभी मूलमें किसी एक ही वस्तुके 'उपलक्ष्ण' रूप है। जैसे किसीने पूछा, ''देवदत्तका घर कीनसा है" ? तो वतलानेवालेने अझुलीके इशारेसे वतला विया कि " जिस घरपर काक बठा है वह देवटत्तका घर है "। अब चाहे काक घरपर वैठा रहे या उड़जाय, घरका पता काकने दे दिया। जिस प्रकार काक घरके किसी एक देशमें है अन्य देशमें नहीं श्रीर किसी एक कालमे हैं अन्य कालमें नहीं, परन्तु अन्य घरोंसे देवदत्तके घरको भिन्न जना देता है। जिस रूपसे काक देवदत्तके

घरका उपलक्षण है, ठीक उसी प्रकार उपर्युक्त विभूतियाँ ईसा, मूसा, राम, छुण्णादि भी किसी एक ही वस्तुके उपलक्षण हैं श्रीर 'घर'का पता देनेवाले हैं तथा जिज्ञासुका प्रयोजन भी घरका पता निकाल लेनेसे ही है। परन्तु मन्दबुद्धियोद्वारा दूधमे खटाई डाल दी जाती है तो होता यह है कि उपलक्त्योंपर ही मन खट्टे कर लिये जाते हैं और लत्त्य वस्तुको छोड़ ही दिया जाता है। देयदत्तके घरका पता किसीने काकको इशारा करके वतलाया, किसीने बिल्लीको संकेत करके और किसीने कुत्ते को, परन्तु कुत्तं-विल्लीके ऊपर भगड़नेसे क्या मतलब १ हमारा प्रयोजन तो घरका पता लगानेसे ही है। परन्तु शोक कि मुख्य आशयको छोड़ इसके विपरीत शैव वैष्णवके साथ लड़ता है तो शिया सुन्नीसे, सनातनी समाजियोंसे भगड़ रहे है तो ईसाई मुसाइयासे, कही रोमनकैथोलिक और प्रोटेस्टेएटका भगड़ा चल रहा है तो कही जैन और बौद्धोंका। वास्तवमे सव धर्मोंके मूलमे एक 'प्रेम' ही है और द्वेष किसीका भी मूल नहीं, परन्तु अपनी नासमभीके कारण God को Dog में बदल दिया जाता है। महर्पि याज्ञवल्क्यने हाथ ऊँचा उठाकर क्या ही सुन्दर ललकार दिया है।

धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत्। अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मो मुनिपुङ्गवः॥ अर्थः—जो धर्म किसी दूसरे धर्मको वाधा देता है वह

१. अङ्गरेजी भाषाम God (गौड) शब्दका अर्थ परमातमा टैं और Dog (डौग) शब्दका अर्थ कुत्ता है। दोनो शब्दोंमें अक्षर एक ही हैं, परन्तु अक्षमेंको उज्जट-परुट करनेसे अर्थका इतमा भागी अन्तर हो जाता है।

धर्म नहीं किन्तु अधर्म है। हे मुनिश्रेष्ट । धर्म वही है जो सबके

जिस प्रकार दर्पण सब प्रकारके प्रतिविम्बोंको धारण करता हुआ भी आप किसीसे लिप्त नहीं होता, उमी प्रकार जो र्न किसीको वाधा देता है और न किसीकी वाधाको प्रहरा करना है, वही धर्म कहा जा सकता है। भला वाधा देना भी कर्म। कोई धर्म हुआ है १ परन्तु शोक । कि धर्मके नामपर ख़नकी नदियाँ वहाई जाती है और धर्मको अधर्ममें बदल दिया जाता है। हमको क्या अधिकार है कि किसी दूसरेकी प्रकृतिपर आक्रमग् करे ? अकबरने अपने दरवारियोंकी परीचाके निमित्त अपने द्रवारमे एक सीधी रेखा खींचकर उनसे कहा, "इसको छोटा कर दो"। दरवारियोंमेसे किसीने उसको दाहिनसे किसीने वा ना काटना आरम्भ किया। अकवरने कहा, ''यू नहीं, यूँ नहीं, विना काटे छोटा कर दो।" वीरवलने एक दूसरी रेखा उनके नीचे उससे लम्बी खींचकर कहा, "यह लो। श्रापकी रेखा छोटी हो गई।" ठीक, इसी प्रकार प्यारे मतावलिस्वयो। दूसराकी रेखात्रोंके काटने-पीटनेका व्यवहार प्रशस्त नहीं, दूसरोकी रेखाओं कोटे विना तुम अपनी रेखाको लन्वी कर टो, प्रेमकी घुडदौड़में तुम अपनेको आगे वढ़ा ले जाओ, दूसरे आप पीछे रह जायंगे। 'ढाई अत्तर प्रेमके पढ़े सो परिखत होय'। 'प्रेम' शब्दके अन्दर ढ़ाई अन्तर है जिसने इनको यथार्थ रूपसे पढ़ा श्रर्थात् ठीक-ठीक व्यवहारमे लाया वही परिडत हुआ।

> विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मग्रे गिव हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पिएडताः समदर्शिनः ॥ (गी. अ ५ छो. १८)

अर्थः—विद्या व विनयसे युक्त ब्राह्मग्, गौ, हाथी, कुत्ते श्रीर चाएडालमे भी पिएडतजन समभावसे देखनेवाले होते है।

प्रेमशून्य विषमदृष्टि रखकर दूसरोको धकेलनेसे क्या प्रयोजन ? इस धकापेलीमे तो तुम्हारा मैदान रुक गया। तुम श्राप पिछुड़ गये। यह लो ! तुम तो धक्कापेलीमे ही रहे श्रीर प्याला (Cup) दूसरोने ही ज़ीत लिया। वास्तवसे बात तो है यूँ कि यह मतमतान्तर तो एक प्यालेके रूपमे है, जिनके द्वारा श्रेम-भक्तिरूपी अमृत पीना ही लच्य था। 'श्रेमामृत' न सही, 'श्रेमसुरा' हो सही, श्रेमप्याला होटोंसे लगा कि मस्ती आ गई श्रीर प्याला हाथोसे छूट गया। श्रव प्याला चाहे सोनेका हो चाहे मिट्टीका, रहे या फूटे। परन्तु शोक। तुम तो असली मधुको ही भुला वैठे श्रीर प्यालोपर ही भगड़ने लगे। तुसको क्या जरूरत कि तुम धर्मके नामपर दूसरोंसे मन खट्टे करते रहो! तुन्हारा सम्बन्ध तुम्हारी अपनी प्रकृतिके साथमे है, दृसरोका उनकी अपनी प्रकृतिके साथ। यदि दूसरा कोई गलत मार्गसे जाता है तो ईश्वरीय नंति आप डंडेकी चोटसे उसे सीधे मार्गपर ले श्रायेगी, उसकी श्रॉखोमे कोई नमक नहीं डाल सकता। प्रकृति का काम अपने हाथमें लेकर तुम अपने-आपको पथभ्रष्ट क्यो करते हो १ तुम श्रपने सत्य पर डटे रहो, फिर दूसरे अपने-आप तुम्हारे पीछे दौडेंगे। दीपक अपने प्रकाशमे जलने लगेगा तो पतङ्गे अपने-आप उसपर न्योछावर होनेके लिये दौड़े आएंगे। विचारसे देखा जाय तों अपना सुधार न करके दूसरोके सुधारन की चेष्टा ही इसका मूल है। वास्तवमे सुधार हमेशा आपेका ही होता है। जब हम अपना सुधार कर लेते है तब दूसरोका सुधार बिना ही किसी चेष्टाके हो जाता है। परन्तु जब हम पहले ही दूसरोका सुधार करने दौड़ते है तो न अपना ही सुधार होता है न दूसरोका, वितक सुधारके स्थानपर होनोका विगाड कर वैठवे

है और लोक-परलोक टोनों ही ग्यो घंटने है। यह नियम है कि किसी स्थानकी वायु सुयतापस हलकी हो हम जब उपर उह जाती है तब चारो छोरसे वायु उस गाली स्थानमा भेगने किये होडती है। इसी प्रकार तुम्हाम कर्नव्य हैं कि तुम लाप उने उहे, खपना स्थान खाली करो, खाप न्छान्तरूप बनो, निर दूसरे खपने-आप तुम्हारी खाली जगह चेगने किये योगी खपने-छाप तुम्हारा छनुसरण करेंगे। परन्तु शोग। कि तुम स्थान तो घेरे घेठे हो छोर प्रपना स्थान गाली परनेसे पहले ही दूसरोंको उठाना चाहने हो, दूसरे उहे ने। किने ?

खैर जी। हमको तो जाना था कही प्रोर चले गये करी छोर, पाठक जमा करे। आश्य पर या कि जिसके सनको जिसके चिरत्र भाये उसी क्यमे उसका मन पाटक गया, वहीं छिव हदयमें घर कर गई। प्रव उन प्यारेकी नमारक रूपने कोई बस्तु सम्मुख आई कि मन कृड पडा, हृदय वह निक्ला। प्यारेका पत्र आया, प्यारेकी कॉकी ऑन्वोमें समा गई, प्यारें दिमदिमाने लगीं, श्रव पत्र कीन पहे। वे धार्मिकप्रनथ, जिनमें उपदेवके गुणानुवादोका वर्णन होता है, उसके पत्र ही हैं, जिनके द्वारा उसका प्रेमसन्देश मिलता है।

जाना आख़िर न यह कि फोड़े की तरह फ़ट बहै। हम भरे बैठे थे क्यों आपने छेड़ा हमको ॥

किसी प्रेमीका फोटो, जिसने हमारा चित्त चुरा रक्ना हो और जो सढ़ाके लिये हमसे मुँह छुपा बेठा हो, हमारी आँखोंके सामने आ गया, मट हृद्य उसके रूप, गुण व स्वभाव से भरपूर हो गया। यह लो। प्रेमका टिर्या किनारे तोड़कर बहने लगा, अब चाहे कोई इसको चुतपरस्ती कहे, चाहे कागज-परस्ती। इस परस्तीको कोई लाख दवानेका यत्न करे, यह दव कैसे सकती है ? इस प्राकृतिक नियमपर किसका इजारा है ? वास्तवमें जब ऐसा है तब प्रतिमापूजन सर्वथा अनिवार्य है, क्योंकि यह अपने इप्टेवके रूप, गुण, स्वभाव व लीलाओंका फोटो सम्मुख खड़ा कर देनेवाला है।

वास्तवर्में सत्य ही हमारा धर्म है और सत्य ही ईमान, जो कुछ कहा जायगा सत्य ही कहा जायगा, चाहे कोई भला माने चाहे बुरा ! जो लोग इस बुतपरस्तीका खरडन करते हैं वे भी किसी न किसी रूपमें मनको मारकर चोरीसे ही इस परस्ती में लगे हुए हैं। ईसाई महाशय गिरजाके द्वारपर ही पहुँचे थे कि ऊपर सूलीका निशान दीख पड़ा, भट ईसाकी सूली याद आई श्रीर टोप सिरसे उतर पड़ा। मुस्लिमभाई मसजिदमे गया कावे का चिह्न देखा, बिना कहे अपने-आप मन सिजदा कर बैठा। सिक्खलोग दरवारसाहिबमें गये, प्रन्थसाहिवको तत्काल मत्था टेक दिया, चाहे ग्रन्थसाहिबके प्राग्यरूप जो वचन है उनके त्रागे सिर न मुका हो, परन्तु स्थूल-शरीररूप प्रनथसाहिवको तो अवश्य ही मत्था टेका जायगा। अपनी काश्मीरकी यात्रामें लेखक एक ग्राममें सिक्खोंकी धर्मशालामे ठहरा । चौकीपर जहाँ अन्थी वैठकर पाठ किया करता है, लेखक वैठा हुआ था। श्रन्थसाहिच सन्तोपकर श्रलमारीमें विराजमान कर दिये ग्ये थे। एक सिक्ख प्रेमी श्राया चौकाके श्रागे मत्था टेका श्रीर लेखकसे कहा, "श्रापको प्रत्थसाहिवकी चौकीपर वैठने का कोई अधिकार नहीं, आप नीचे वैठो।" लेखक तत्काल नीचे वैठ गया और कहा, "प्यारे। शरीररूप अन्थसाहिवका **आपने अवश्य आदर** किया, परन्तु उनके प्राग्रह्म वचनोका जिनकी प्रत्येक पंक्तिमें संतोंकी महिमा गाई गई है, अवस्य श्रपमान किया है।" समाजीमहाशय भी इसी प्रकार चाहे प्रतिमापूजन न करते हो, परन्तु जब उन महर्षिका फोटो उनके

दृष्टिपात होगा, अवश्य मन भुक जायगा, चाहे शरीर भुके या न मुके। यदि मन भी न मुके तो वह उनका प्रेमपात्र ही नहीं श्रीर फिर उनके वचनोका अधिकारी भी नहीं। यदि मन सुका है, परन्तु शरीर न भुके तो यह एक प्रकारकी कठोरता कही जा सकती है या मनकी चोरी, जोकि उसके उद्घारमें वहा प्रति-वन्धक है। सारांश, कोई चौकी या पुस्तकको सत्था टेकता है तो कोई सूलीको, कोई पत्थरके कावेको चुम्बन करता है तो कोई कागजके ॐ को, आखिर यह बुतपरस्ती जा नहीं मकती। श्रीर सव वाते जाने दीजिये, गर्मीका मौसम है ठगडे पहाड़ी मे सैर करने निकले । किसी पर्वतीय सुन्दर दृश्यपर आंख पडी, तत्काल फोटो उतार लिया। घर आएँ अञ्च कभी उस दृश्य का फोटो ऑखोके सामने आया हृदय उसकी स्मृतिसे ठएडा हो गया। लो जी! जव जह पहाडोके फोटोमे हृदयको ठएडा कर देनेका सामर्थ्य है, तब उन चैतन्य जगदाधार विभूतियोक फोटों ही इतने निस्सार है कि भावुकोके हृदयोंको वहा न देगे श्रीर उन जड़ पहाड़ो जितना भी काम न देगे ? यह तो हृदय की जडताका ही चिह्न कहा जायगा। चाहे कोई लाख यत्न करे यह प्रतिमापूजन तो जा नहीं सकता। और जाय भी कैसे ? स्वभाव सिद्ध वस्तुका लीप कैसे हो सकता है ? प्रकृतिका गला कैसे घोटा जा सकता है ? जैसे अन्नके आलम्बन विना शरीरकी स्थिति रह नहीं सकती, इसी प्रकार मन भी किसी न किसी भाव मयी मूर्तियोके आलम्यन विना रह नहीं सकता। और जविक यह इतना स्वाभाविक है तो क्यों न इसकी (Directly) साज्ञात् हपसे सेवन किया जाय और दिल खोलकर अपने भावोद्गार निकालनेका अवसर दिया जाय ? किसी मन्दिरसे ही जाकर ऐसा करना आवश्यक नहीं, अपने घरोंको ही मन्दिर क्यों न वना लिया जाय ? खाली घरोंको ही मन्दिर नहीं, बल्कि अपने

हृदयोंको ही मन्दिर रूपसे क्यों न जी र्योद्धार कर लिया जाय ? सीतापति की कोठरी च़ व्दन जड़े किवाड़। तालो लागे प्रेम की खोलें कृष्ण मुरार ॥

श्रशः—मायापित भगवान् इस हृदयरूपी कोठरीमे ही विराजमान है। देवी-सम्पद्रूप शुभ गुण ही इस कोठरीके चन्द्रनजिलत किवाड़ है। श्रनन्य प्रभ अर्थात् अपने-श्रापको भगवान्के चरणोमे खो वैठना, यही इसकी ताली है। श्रीर जब श्रपने-श्रापेको हार बैठे तब स्वयं कृष्ण-मुरारि ही इसके खोलनेवाले होते है।

पूर्वपत्त-मूर्ति भगवान्का फोटो है, यह तो हम भी मान लोगे, परन्तु सर्वव्यापी भगवान्को मूर्तिक्प ही मानकर उसकी पूजा करना तो पापाणपूजा ही होगी।

समाधान—यदि आपका फोटो सामने रखकर आपका प्रेमी आपके गुणानुवाद गायन करे और आपको फोटोके पीछे छुपा दिया जाय तो क्या अपने प्रेमीके सुन्दर भावासे द्रवीभूत हो आप प्रकट न हो आएंगे और उसको आलिइन न करेगे ? इसी प्रकार जब भगवान्को आप सर्वव्यापी मानते है, तब क्या मूर्तिदेशमें उसका अभाव हो सकता है ? यदि मूर्तिमें उसका अभाव है तो उसकी सर्वव्यापकता भद्ग होगी। यदि वह वहाँ है तो जब भगवद्गक अपने श्रद्धापूर्ण आस्तिक भावसे उस सर्वव्यापीको लक्ष्य करके निम्न भावोदगारद्वारा परमेश्वरकी आराधना करता है —

(१) नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशरोरुवाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारखे नमः॥ (२) यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । श्रहित्रत्यथ जैनशासनरताः कर्मेति सीमांसकाः सोऽयं नो विद्धातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥

अर्थ:—(१) उस अनन्तके लिये हमारा नमस्कार हो, जिसकी सहस्रो मूर्तियाँ, सहस्रो पाद, नेत्र, शिर, उन और भुजाएँ है तथा उस सहस्रो कोटि युगको धारण करनेवाले शाश्वत-पुरुप के लिये हमारा नमस्कार हो, जिसके सहस्रो ही नाम है।

(२) शैव जिस देवकी 'शिव' रूपसे उपासना करते हैं, विदानती लोग जिसको 'ब्रह्म' रूपसे, ब्रुद्धमतावलम्बी 'ब्रुद्ध' रूपसे, प्रमाणकुशल नैयायिक संसारके 'कर्ता' रूपसे, जैनमतके शासन में रत हुए पुरुप 'ब्राह्मत' (ऋषभदेव) रूपसे ख्रीर मीमांसक जिसे 'कर्म' रूपसे पूजते हैं। वही ये ब्रेलोक्स्याधिपति श्रीहरि हमकों वाब्छित मोचफल प्रदान करे। '

तव क्या उपासकका हृदय द्रवीभूत न होंगा १ उसके भाव सर्वव्यापी भगवान्कों जोकि मूर्तिमें और हृदयमें दोनों ही जगह विद्यमान है, द्रवीभूत न करेग १ और उसे सम्मुख खडा न कर लेंगे १ इस रीतिसे मूर्तिको भगवान्का फोटो मानकर भी तुन्हारी शङ्का निर्मृत ही रहती है। नामदेवादि वालक जिन्होंने अपने सरल भावोंसे मूर्तिदेशमे भगवान्को प्रत्यत्त कर लिया था, इसके ज्वलन्त हृद्यान्त हैं।

उपासना किस देवकी की जाय ? इसके समाधानमे शास्त्र-र्वमास्यदेव कारोंने प्रकृतिके तत्त्वपर भूली-भॉति ध्यान देकर प्रकृतिजन्य पञ्च तत्त्व आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वीके सञ्चालक पञ्चदेव विष्णु, शक्ति,

सूर्य, गरोश और शिवरूप पञ्च अधिदैव शक्तियोंकी उपासना को ही मुख्य रूपसे वर्णन किया है। इन पऋदेवोमे भी कौन देव उपास्य है ? इसका निर्णय इस प्रकार किया गया है कि उपासकका चित्त स्वाभाविक जिस देवमे अटकता हो, उसके लिये वही उपास्यदेव है। शास्त्रकारोका आशय इन पद्ध देवोमे किसी एकको वड़ा और दूसरोको छोटा वनानेमे नहीं है। यद्यपि महर्षि वेद व्यासद्वारा रचित अष्टादश पुराणोके अन्त-र्गत विष्णुपुराण, पद्मपुराण, देवीपुराण, शिवपुराण, सौर-पुराण व गरोशपुराण है और इन प्रत्येक पुराणोमे अपने-अपने देवको कारण्रत्य तथा दूसरे देवोंको कार्यह्रपसे वर्णन किया गया है। तथापि महर्पि व्यासका तात्पर्य दूसरे देवो की निन्टामे नहीं है, किन्तु भावुककी प्रवृत्तिके अर्थ अपने-अपने पुराग्पप्रतिपादित देवकी महिमामे ही महर्पिका तात्पर्य है। यदि दूसरे देवोकी निन्दामें ही तात्पर्य लिया जाय तो उपर्युक्त पञ्चदेवोमे कोई भी महिमायोग्य उपारयदेव न रहे और सभी निन्दित सिद्ध हो जाएँ । यथा पद्मपुराणप्रतिपादित विष्णुदेवके सिवाय श्रन्य सभी देव निन्दित हो गये और श्रन्य पुराणोद्वारा विष्णु निन्दित हो गया। तथा शिवपुराणद्वारा शिवसे भिन्न अन्य देव निन्दित हो गये और अन्य पुराणो-द्धारा शिव निन्दित हो गया इत्यादि, जब कि इन सब पुराणो का रत्वयिता एक ही है। परन्तु वस्तुतः ऐसा नही है, किसी भी देवकी निन्दामें महर्पिव्यासका तात्पर्य नहीं हो संकता। ऋषि व शास्त्र उटार है और वे सब प्रकारके अविकारियोके लिये श्रीयपथप्रदर्शक है। प्रकृतिके राज्यमे रुचि व अधिकारकी विलच्चणता तो स्वाभाविक ही है। इसी लिये जिस-जिस अधिकारी की जिस-जिस देवसे स्वाभाविक रुचि हो, उसके कल्याएक लिये उस-उसदेवकी महिमामे भिन्न-भिन्न पुराणोंकी रचना उनके द्वारा

सुन्दर भावपूर्ण भाषामे रची गई है। ' जिसका न्याह उसीके गीत ' वाला हिसाव है। आशय यही है कि जिसकी जिस न्वमें रुचि व प्रीति हो वह उसी नेवको कारणत्रहा, अर्थात् सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति व लयकर्ता त्र्पसे चिन्तन करे छोर अन्य द्वोंको कार्यत्रहारूपसे उसका अश जानकर चिन्तन करे। एकमात्र कारणत्रहाकी महिमा और कारणत्रहाको ध्येय निश्चित करानेमें ही महर्पिका तात्पर्य है। वास्तवमे तां इन पाँचोंको लच्य करके तत्तत् अनुगत एक सर्वाधिष्ठान, सर्वाधार, सर्वसां निरज्जननेव ही उपास्य है। वही देव भावुकांकी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में उनको दर्शन देता है, स्वरूपसे इन पाँचोंके भेटमें कोई तात्पर्य नहीं। जैसा स्वयं गीताने इस विपयकी साची इस प्रकार ही है:—

यो यो यां यां ततुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धास्यम् ॥
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधान मीहते ।
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥
(अ.७. इलो २१.२२)

शर्थ:—जो-जो भक्त जिस-जिम देवताके स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, में ही उस भक्तकी उस देवके प्रति श्रचल श्रद्धको स्थिर करता हूँ। वह पुरुप (मेरी दी हुई) उस श्रद्धासे युक्त हुशा उस देवताके पूजनकी चेष्टा करता है श्रीर (उस देवताके रूपमे) मेरे द्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगोको निस्सन्देह प्राप्त करता है।

इससे स्पष्ट है कि इन सर्व देवोंके मूलमे वस्तुतः एक ही चेतनदेव विराजमान है श्रीर यह भिन्न-भिन्न रूप तो जैसा पीछे निरूपण किया गया, उस एक ही परमदेवके उपलक्षण- स्वरूप है। परन्तु मन्द्वुद्धि लोग वास्तविक रहस्यको न जान 'श्याल-सारमेय' न्यायसे परस्पर वैमनस्य उपजाकर अपन दुरुपयोगसे धर्मको अधर्ममे व असृतको विपमे पलट लेते है स्रोर चन्द्रनसे भी स्राग्नि उत्पन्न कर लेते है।

स्थिके भाईको 'श्याल' कहते है, 'सारमेय' नाम श्याक सारमेय न्याय हुत्ते का है और 'न्याय' शब्दका अर्थ ह्यान सारमेय न्याय हुत्ते का है और 'न्याय' शब्दका अर्थ ह्यान है। किसीके घरमे कुत्ते का नाम धायक था और उसके पड़ोसीके कुत्ते का नाम उत्फालक। उसी मनुष्यके श्याले (साले) का नाम उत्फालक और उस स्यालेके शत्रुका नाम धायक था। जब इसके घरका कुत्ता धायक (जो कि श्यालेके शत्रुका नाम भी था) और पडोसीका कुत्ता उत्फालक (स्यालेका नाम भी यही था) परस्पर लडें, तब इनके घरवाले अपने धायककी प्रशंसा करे और पडोसीके उत्फालकको गालियाँ दे। इस मनुष्यकी स्त्री जब विवाहकर घरमे आई तब वाम्तविक रहस्थको न जान अपने भाईकी निन्दा और भाईके शत्रुकी प्रशंसा सुनकर अपने पितसे भगड़ा करे। इसीका नाम 'श्याल-मारमेय न्याय' है।

इसी प्रकार वास्तव तत्त्वको न जानकर मन्द्रवृद्धि अपनेअपने उपास्यदेवकी महिमा और अन्य देवाकी निन्दापरायण
हो जाते हैं। परन्तु वास्तवमे महर्षिव्यासका तात्पर्य इन पञ्च
देवोंमे किसी एकको उत्कृष्ट और दूसरोंको अपकृष्ट वनानमे
कटापि नहीं है, किन्तु कारणब्रह्मको ध्येय ठहरानेमे ही महर्षिका
मुख्य प्रयोजन है। अर्थात् जिसकी जिस देवमे रुचि हो उसको
वह कारणब्रह्म (सृष्टि-उत्पादक, जगन्नियन्ता तथा संहारकर्ता)
रूपसे ध्यान करे और दूसरे देवोको उसकी विभृति रूपसे चिन्तन
करे। विचारसागरके सप्तम तरङ्गमे इसी विपयको विन्तारमे
स्पष्ट किया गया है।

यदि विचारशक्तिको थोड़ा आगे वढ़ावे तो स्पष्ट होगा कि वास्तवमे इन पाँचों देवोंकी मूर्त्तियाँ सुन्दर भावपूर्ण है और प्रत्येक मूर्त्तिके मूलमे गम्भीर भाव भरे हुए है, जिनके द्वारा प्रत्येक मूर्त्ति उस एक ही परमदेव कारणब्रह्मके स्वरूपकी द्योतक है, जिसका संचेपसे नीचे निरूपण किया जाता है.—

विष्णुदेव अनन्तनागकी शेय्यापर चीर-समुद्रमे सोये विष्णु-मूर्तिमें कारण- | हुए हैं। नील वर्गा है और चतुभुं ज शह्न, ष्रदारुप निर्गुणभाव। चिक्र, गदा व पद्मको धार्ग किए हुए है। उनके नाभिकमलसे रक्तवर्ण चतुर्मु ख ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई है। लच्मी उनके चरण चाप रही है इत्यादि । ऐसा विष्णुका ऋप वर्णन किया गया है। अब इसका रहस्य निरूपण किया जाता है। राम व कृप्णािं तो विष्णुके ही अवतार है इस लिये इसी र पसे ध्येय है। विप्णुनाम व्यापकका है जोकि उस एक ही चेतन-स्वरूपको सिद्ध करता है। श्रनन्तनागका भाव श्रनन्त-श्राकाश हैं। अनन्त-आकाशसे भी अधिक सूद्म तथा अधिक व्यापक होनेके कारण उस अनन्तनागरूप आकाशको भगवान्की शय्यारूप से निरूपण किया गया अर्थात् उसमे उनकी व्यापकता जितलाई गई, जिसके ऊपर उनका शयन हो रहा है। जिसप्रकार जड़ शय्या पर चेतनपुरुपका शयन योग ही है, इसी प्रकार जड़ आकाश पर चतनस्वरूप भगवानका शयन युक्तियुक्त ही है, क्योंकि चेतनके विना जटका स्थिति असम्भव है। और जविक याकाशके यन्तर तथा याकाशके ऊपर भी विराजमान है तो ध्यामागका कार्य वायु, र्याग्न, जल व पृथ्वी खौर इन पञ्चतत्त्व-रचित म्थूल ब्रह्माएड सबमें ही वे विराजमान हैं,इसमें तो सन्देह ही क्या है ? जीव छनाटि है छौर प्रत्येक जीवके प्रत्येक जन्मुके क्रमनंस्कार अनन्त हैं और उसके जन्म भी अनन्त ही है। टम लिय उसके प्रनन्त जन्मोके कर्मसस्कारोका तो प्रन्त ही

क्या हो सकता है ? जब प्रत्येक जीवके कर्मसंस्कार इतने अनन्त है तो अनन्त जीवोके अनन्त जन्मोके अनन्त संस्कारों का समुद्र के समान अपारावार होना आध्ययहण ही क्या है ? जिस प्रकार चीरसे मक्खनरूप फलकी उत्पत्ति होती है और चीरके प्रत्येक अशमे वह छुपा हुआ है,इसी प्रकार प्रत्येक संस्कार सुख-दु खरूप फलका हेतु है, इस लिये उन समष्टि सस्कारोको 'चीरसमुद्र' क्रपसे वर्णन किया गया। उन समष्टि कर्मसंस्कारकप चीरसमुद्र में भी वह देव विराजमान है, जिससे उसकी सर्वव्यापकता व परात्परता सिद्ध की गई । उस चीरसमुद्रमें वह देव सोये हुए हैं, सोनेका क्या आशय ? सोनेका भाव यह है कि उन कमे-संस्कारोंको भगवान् उदासीनम्पसे अपनी सत्ता-स्फूर्तिमात्र से फलोन्मुख कर रहे हैं, अपनी ओरसे किसीको सुख-दु ख भोगानेवाले नहीं हैं, बल्क जैसे-जैसे जीवोंके कर्म होते हैं उनके अनुसार ही भगवान्की सत्ता-स्फूर्तिद्वारा उनको खुख-दु.खका भोग मिलता है। जिस प्रकार एक ही भूमिसे डाले हुए गेहूँ, जौ, वाजरा, मक्का छादि छनेक वीजोको भूमि छपने छपने समयपर अपनी सत्ता-म्हार्तिसे फलोन्मुख कर देतो है और फल भी वीजके अनुसार ही निकलता है। यही कर्भ-सस्काररूप चीरसमुद्रमे भगवान्के शयन करनेका भाव है। नीलवर्ण का भाव नि हपसे हैं। जिस प्रकार आकाश नीलवर्ण दीखता हुआ भी निरूप है, उसी प्रकार भगवान्का भी कोई रूप नहीं है। अथवा नीलवर्णसे सत्त्वगुराकी पराकाष्टा सिद्ध होती है कि भगवान् सत्त्वगुणकी मूर्ति ही है। चतुभु जसे भाव अनन्त शक्ति का है। शरीरके सब अङ्गोमे वलका आधारभूत भुजा ही मानी गई है, इस लिये वाहुवल ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार चतुमु ज उस परमात्माकी अनन्तशक्तिको ही सूचित करते है। उसकी चार भुजात्रोमे शह्व, चक्र, गदा व पदा है। इनमेसे शह्व व पदा

मङ्गलरूप वरके और गदा व चक्र अनिष्टरूप शापके परिचायक हैं। जिसका भाव यह है कि वह अनन्तशकिन अपने अनुसारी धर्मानुयायियोको तो इस लोक व परलोकका मङ्गल सहज ही प्रवान कर देता है, परन्तु अपनेसे विरुद्ध अधर्मियोको शापरूप से इस लोकमे आधि-ज्यावि और परलोकमे जमयातना भोगाये विना भी नहीं छोड़ता। 'नाभि' नाम शरीरके मन्यका है, उस व्यापक विष्णुका प्रत्येक स्थान ही नाभिरूप है। जिस प्रकार गेट् गोल होता है और उसका प्रत्येक स्थान केन्द्र वन सकता है, इसी प्रकार उस त्राननत व्यापक विष्णुका भी प्रत्येक स्थान नाभिरूप है। अन्त करण मन, बुद्धि, चित्त व अहंकाररूपसे चतुर्म ख है और समष्टि अन्त करण ही त्रह्मारूप है। रक्तवर्ण रजोगुणका सूचक है, रजोगुणसे ही कार्य-चेष्टाका सम्भव है। इस लिये सृष्टिउत्पादक त्रहाका चतुर्भु ख और रक्तवर्ण होना स्वाभाविक ही है। ऐसे ब्रह्माका भगवान्क, नाभिसे, अर्थान् भगवान्के मन्यसे ही उत्पन्न होना अवश्यम्भावी है। क्योंकि अन्त करण स्वतः जड़ है, केवल स्फुरणरूप चेतनकी सत्तासे ही उसमें चेष्टा हो मकती है, इस लिये समष्टि अन्तः करण्हप ब्रह्माको प्रत्येक चेष्टाके मध्यमे उस परमदेवका स्फुरण होना म्वाभाविक ही है। लक्सी भगवान्की भावारूप प्रकृति है, जोकि भगवान्के अधीन रहकर ही संसारकी उत्पत्ति करती है, यही लच्मीका चरण चॉपनेसे मात्र है।

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥

(गी - अ ६ हीक १०)

अर्थ:—मेरी अधिष्ठानतामें हो प्रकृति चराचर जगतको उपजाती है, हे अर्जुन । इसी हेतुसे यह संसार विपर्ययभावको

प्राप्त होता है। यही विष्णुमूर्तिके स्वरूपमे कार्ण-ब्रह्मरूप गम्भीर भाव है।

शिव नाम कल्याणस्वरूपका है जोकि साज्ञात् ज्ञानमूर्ति है शिवमूर्तिमें कारण- अर्थोर वह प्रत्येक भूत-भौतिक प्राणिमात्रके वहारूप निर्णुणमाव लिये श्रेय-पथप्रदर्शक है। वह शिव-स्त्रम्प पापीसे पापीका भी दुःखसे दुःख भोग भुगाकर कल्याण साधन करनेवाला है। जिस प्रकार राजा तथा पिता अपनेसे विमुख अपनी प्रजा श्रोर सन्तानको वण्ड दे-देकर भी मूलमे उनका श्रेयचिन्तन करते है, कदाचित् अनिष्टचिन्तन नहीं करते, इसी प्रकार यह ज्ञानमूर्ति सब भूतोंका श्रेय. सम्यादन करता है।

श्रिप चेद्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वे ज्ञानण्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि॥ (गी. ष ४ श्लोक ३६)

श्रर्थ -यदि तृ सव पापियोंसे भी श्रधिक पाप करनेवाला हो तो भी ज्ञानरूप नौकाद्वारा निरसन्देह सम्पूर्ण पापोंसे भली अकार तर जायेगा।

इस लिये वह शिवस्वरूप कल्याणमूर्ति है और सिच-दानन्द-घनरूप है। इसीका नाम महादेव है, जो सब देवोंका भी देव हें और सबका पूज्य है। यह शिवस्वरूप त्रिनेत्र है, दो नेत्र तो सम्पूर्ण शिष्योंके मस्तकमें संसारकी और खुले हुए होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति ससारकी और ही है और वे अहता ममता करके वधे हुए रहते हैं, इसिलये उनका तीसरा नेत्र, यद्यपि उनके अन्दर विद्यमान है, वन्द हो रहा है। परन्तु इस शिव-स्वरूपका तो तीसरा ज्ञाननंत्र भी नित्य ही प्रज्वित है। उस तृतीय नेत्रका स्थान मस्तकमे इन दोनां नेत्रोके ऊपर है। ऊपर होनेका तात्पर्य यह कि इन दोनों नेत्रोंमे जो प्रकाश है वह इनका अपना नहीं, किन्तु इनके ऊपर जो तीसरा ज्ञाननेत्र है उसीकी ज्योतिसे ये धन्य हुए है। इस शिवस्वरूपने अपने इसी ज्ञाननेत्र से कामदेवको भस्म किया है।

आत्मा ब्रह्मे ति निश्चित्य भावामाचौ च किन्तौ । निष्कामः कि विज्ञानाति कि ब्रूते च करोति किम् ।

( अष्टावक )

अर्थ: ज्ञातमाको व्रह्मरूप और सम्पूर्ण भाव-त्रभाव पटार्थी को कल्पितरूप निश्चय करके ऐसा जो निष्काम-ज्ञानी है, वह क्या कुछ जाने, क्या कहे और क्या करे ?

अर्थात् जिसने मवको अपना-आपा करके जाना, उसके लिये न कुछ जानना ही शेप रहता है, न कुछ कहना और न करना ही। जब किसी वस्तुको अपनेसे भिन्न करके जानते हैं तभी कामना उत्पन्न होतो है, परन्तु इस शिवस्वरूपने तो अपने ज्ञान-प्रकाशद्वारा सबको ही अपना आत्मा निश्चय करके सम्पूर्ण कामनाओं को भस्म कर दिया है। इस शिवस्वरूपके मस्तकपर शान्तिरूपी द्वितीयाका चद्रमा शोभायमान है जिसकी कलाएँ नित्र वृद्धिको प्राप्त होती है। दु ख्रूप गरलको यह पान कर गया है। समुद्रमथनके समय और सब रत्नोंके तो प्राहक खड़े हो गये, परन्तु इस गरलका कोई भी प्राहक नहीं हुआ। यही वह ज्ञानमूर्ति था जो सम्पूर्ण दु खरूपी गरलको हुड़प कर गया। जब इसके लिये अपनेसे भिन्न कोई पदार्थ ही शेप नही रहता तो दु खसे इसको क्या कायरता १ यह तो इसका अपना आत्मा ही था। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

प्रथित एकत्व देखनेवालेके लिये क्या मोह और कैसा मांक ? दुःस्य नदेव किसी न किसी उन्हा करके ही होता है और रच्या तब होती है जब इच्छित वस्तुको अपनेसे भित्र जाना जाय। परन्तु इस शिवस्वरूपने तो एकत्व-दृष्टि (अभेव-दृष्टि) से नवको प्रयमा शातमा ही जाना है, इसलिये इसको कोई इच्छा नहीं गौर जब कुछ इच्छा ही नहीं नव दु ख किस वातका १ यह शिवस्वस्प विगम्पर हे, सन विशाएँ ही इसके वस्त्र है। अर्थात् यह किसी दिशाकी हदमें नहीं था सकता, राव दिशाओसे परे हैं, इसिलये यह सर्वव्यापी देशपरिच्छेदसे रहित है। इस देव का चैराग्य ही भूपण है, जिसने नागेन्द्रका हार गले मे पहना हुता है। नागेन्द्र सालात् मृत्युस्वरूप है जिसको इसने श्रपने कएडमे लगाना हुआ है, अर्थात इसने काल को अपने प्रवीन कर लिया है श्रीर कालसे इसकी कोई भय नहीं है। यह कालातीत हे, इम लिये कालपरिच्छेदसे भी रहित है। इसने शवभन्मका विलेपन किया है, रुएडोकी भाला वारण किये हुऐ हें त्र्योर रमसाननिवासो है। यह नव तीत्र वैराग्यके सूचक है। त्राशय यह कि जिसने ससारसम्बन्धी रागको तीव्रतर वैराग्य-द्वारा भम्म किया है और उस भस्मको अपने शरोरके साथ लेपन किया है अर्थात् उसे अपनाया है, वही इस शिवस्व रूपके दर्शनका श्रिधकारी हो सकता है। इसके चार हाथ है, जो उसकी श्रनन्त शक्तिके सूचक हैं। पार्वती इसके वामाझमे विराजमान हैं, श्रर्थात् उत्पत्ति, स्थिति व लयकारणी महामाया उसके वामाझमे विराज रही है। वामाझमे विराजनेका भाव यह है कि उसके कटा त्रमात्रसे ही माया सव चेटा कर रही है अर्थात् यह सव उसके वाऍ हाथका खेल है। इसके हाथोमे त्रिशूल,

डमस अदिक हैं जो बती वर व शायक परिचायक है। 'दर्शन यह शिवस्वरूप व्यपनेने विगुर्धी जीवेंकि व गान, व्यक्ति व व्यविभूत त्रितापरूपी त्रिणलने छेटन क्षि चिना नर्भ है। व्या, उत्तपर इसका बार अच्युक है। उनीलिये त्रिशास उसके उद्यक्ति हाथमें है। तथा अपने अनुसारी जीवींके लिये लीक परलीह न्योद्घावर कर देना इसके नियं निनामनात्र है, प्रयोग गा हाथका खेल है। इसी लिये गद्गलम्य उपन वाम ननमें विराजता है। इसका गोरवाएँ होना उसकी शान्य स्नेता चिह्न है। इन देवका बाह्न वर्मस्यी नादिया है, वर्म दिना ज्ञान असम्भव है, अर्थात् जब हमारी सब चेष्टा भर्मगृत्तर होंगी तब वे बमेमूलक चंटाएँ ही बेगायको उत्पन्न करके जान का प्राप्ति करा सकेगी। इसी लिये यह ज्ञानमूनि वमस्पी नाटिये पर आरुढ है। इस अकार उस धर्मरूप बाह्नको सन्तुष्ट करके ही इस शिवस्वरूपकी प्राप्ति मनभव हा मकती है। उन वर्मक्ष नॉदियेके सींगपर पृथ्वी टिकी हुई हे, अर्थीन धर्मके प्रावार ही ससारकी स्थिति है और जब धर्मका हाम होता है तभी पृथ्वी (अर्थात् समष्टी जीव) शोकातुर होती है। ज्ञानस्पी गङ्गा उम शिवस्वरूपकी जटात्रोमेसे निक्ली है, जिसकी नीन धाराएँ नीनों लोकोको ज्याप्त करके स्थित हैं, अर्थान् जो मर्च देश और सर्व कालमे सुलभ है। जिस प्रकार गङ्गास्नानका फल तीर्थ-पुरोहिता को सङ्कलप देकर सन्तुष्ट किये विना नहीं मिलता, इसी प्रकार ज्ञानवान् अनुभवी महापुरुप इस ज्ञान-गङ्गाके तीर्थ-पुरोहित हैं। संसारसम्बन्धी अहंता-ममताके सङ्कल्पद्वारा इन पुरोहितोको सन्तुष्ट करके ही इस ज्ञान-गङ्गाके स्नानका यथार्थ फल पाया जा सकता है। इस प्रकार जिन्होंने जात-पॉतके विचार विना उपयुक्त विधिसे इस गङ्गामें मज्जन किया है, उनको नकृट फल तत्काल मिल जाता है और त्रितापसे मुन्त हो इसी प्रकार उनका हृदय शीतल हो जाता है जेसे सोया हुआ स्वप्तसे जागकर और स्वप्त की व्यथा प्राप्ते छटकर शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

मज्जन फल देखिये तत्काला । काक होहिं पिक चकहुँ मराला ॥ यही शित्र-मृर्तिमें कारण-त्रह्मरूप अध्यात्मभाव निहित हैं।

सूर्य प्रत्यच्च प्रकाशमान् तेजस्वरूप देव है और संसारके सूर्य-मूर्तिमें कारण- यावत् अधिभौतिक तेजोका उद्गममज्ञरूप निगुणमाव स्थान है। स्थूल दृष्टिसे यह सम्पूर्ण स्थूल पदार्थाका कारण है। दिन-रात और घडी-प्रहरादि कालकी सम्पूर्ण व्यवस्था स्यद्वारा ही सिद्ध होती है तथा श्रीष्म, वर्णा, शरद, शिशिर, हेमन्त और वसन्त इन पट् ऋतुओंका परिवर्तन भी सुर्यके अधीन ही सिद्ध होता है। सारांश जायते, अस्ति, वर्द्धते, विपरिणमते, अपन्तीयते, विनश्यति इन छ विकारावाला ही सम्पूर्ण प्रपञ्च है और यह सब उत्पत्ति हिथति व लय कालके अधीन है, जिसका कारण सूर्य ही है। गमन-आगमन, आकुञ्चन-प्रसारण, उत्वेपण-अपन्तेपण आदि बहारडवर्ती सम्पूर्ण किया च चेष्टाएँ भी सूर्यद्वारा ही सिद्ध होती हैं। यदि सूर्य न रहे तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ठिठुरकर जड़ होजाय और सम्पूर्ण क्रियात्रोका मङ्कोच हो जाय। इतना ही नहीं, बल्कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गन्ध इन पाँच विषयो और गुर्णोवाला ही है और इन पाँचोकी सिद्धिमे सूर्य

१. कोयल २. वगुला ३. राजहंस ।

४, उत्पन्न होता है। ५ विद्यमान है। ६, वढता है। ७ विकारी होता है। ८. क्षय होता है। ९. नाम होता है।

की ही सहायता है, सूर्य विना किसी एककी भी मिद्धि असम्भव है। सूर्य न हो तो वायु जडता करके निश्चेष्ट हो जाय श्रीर शब्द एक स्थानसे दूसरे स्थानतक वायुके द्वारा ही पहुँचता है, अतः वायुके निश्चेष्ट होने रर शब्द-किया ही वन्द हो जाय। वायुको क्रियासे ही म्पर्शगुणकी सिद्धि होती है, अत. इसके निर्चेष्ट होने पर स्पर्श-गुणकी सिद्धी तो वने ही कैसे ? सम्पूर्ण रूप तो न्वय सूर्यका ही गुए हैं। जलका रमगुए भी मूर्यके जिना जड़ता त्रा जानेसे सिद्ध नहीं हो सकता और गन्यगुणकी सिद्धी नो जल करके ही होंती है। संसारमे पॉचों गुणोंमे रूपगुरा ही प्रधान है और यावत् ससारके रूपोंका उद्गमस्थान सूर्य ही है। जितने भी ससारमे रूप है वे सात रङ्गांके ज्ञोतप्रोतसे ही सिद्ध होते है और वे सातों सूर्यसे ही निकलते है। जितने भी पदार्थीम रूपरङ्ग दृष्टिगोचर होते हैं वे सब रूपरङ्ग पदार्थगत अपने नहीं, किन्तु सब सूर्यके ही हैं। सब पदार्थ स्वगत रङ्गोंको सूर्य से ही प्राप्त करते है, वर्तमान लाइन्स (विज्ञान) ने अनुभव-प्रमाणसे इसको भली-भॉति सिद्ध कर दिया है। साराश, गुण क्रिया व द्रव्यमय ही यह ससार है और सम्पूर्ण गुण-क्रिया-द्रव्योके प्रति सूर्यको कारणता प्रसिद्ध है, इसीसे यह कारण-त्रह्म-ह्पसे उपास्य है। सूर्य-भगवानका वाहन शास्त्रोंमे सप्त अश्व-जिंडित रथ वर्णन किया गया है। यह स्थूल गोलाकार जड़ सूर्य ही, जो उपयुक्त मात रङ्गोवाला है, सप्त अश्वजिहत रथ है श्रीर वह चेतन लाजी जिसकी सत्तासे यह सव प्रकाश, रूपरङ्ग व किया प्रकाशित हो रहे हैं, वही इस रथका रथी है।

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥ (गीता स. १५, १२) अर्थ --जो तेज सूर्यमे स्थित हुआ अखिल ब्रह्मारहको प्रकाशित कर रहा है और चन्द्रमा तथा अग्निमे जो तेज है, वह तेज तू मेरा ही जान।

यही सूर्यमूर्तिमें कारण-ब्रह्ममप सामग्री है।

गर्णाना ईशः=गर्णेशः। गर्णाना पति=गर्णपति । अर्थात् गणोका ईश्वर, गणोंका स्वामी, 'गणेश' गणेशमूर्त्तिमे कारण-'गरापति' शब्दका अर्थ है । गरा नाम बह्यरूप निर्गणभाव । समूहका है। यहाँ शिवगेश ही केवल गगारूपसे प्रहण करनेयोग्य नहीं, किन्तु समष्टि मन-इन्द्रियादि श्रध्यात्मगण, उन मन-इन्द्रियोके सल्लालक देवतारूप श्रधिदैव-गण और आकाशादि पञ्चतत्त्वरूप अधिभूतगण भी 'गण' शब्द का अर्थ ग्रह्मा करनेयोग्य है। इन समष्टि अध्यातम, अधिदेव व अधिभूत गर्णोका स्वामी ही 'गर्णेश' शब्दका भावार्थ है। ऐसा सब गर्गोका स्वामी 'एकमेवाद्वितीयम्' सत्त्वगुणकी मूर्त्ति श्रीर केवल ठोस सत्त्वगुरा ही गरोशस्पसे उपास्य हैं। गरोश-मूर्त्तिमे सब श्रङ्ग सत्त्वगुग्के ही परिचायक है। यह श्रटल सिद्धान्त है कि जहाँ रजोगुण उत्पन्न होता है वहीं सब विघ्न आन उपस्थित होते हैं। जब-जब अहंकतृ त्व-अभिमान आता है तब-तब ही चञ्चलता, मत्सरता, दर्भ, राग, द्वेष और विफल-तादि सब विव्रसामग्री अपने-अपने स्थानपर आ विराजती हैं श्रीर जब उनका नाशक सत्त्वगुणरूप गणेश श्रा जाता है तव सब विघ्नोंका अभाव हो जाता है। अर्थात् जब ये भाव हदयमे समा जाते है कि 'सब कर्ता-धर्ता वह अन्तर्यामीदेव ही है, वुद्धिमे वैठकर वही निश्चय कर रहा है, मनमे विराजकर वही सङ्कल्प कर रहा है, फिर ज्ञान-इन्द्रियों साथ मिलकर कर्मेन्द्रियों को गति वही दे रहा है, यहाँतक कि प्रत्येक नाड़ीको वही चला रहा है, हमारा अपना कर्तृत्व तो आटेमे नमकके एमान भी नहीं।

दृष्टान्तरूपसे समभ मकते है कि यि ग्रिनमें उप्णाता ग्रोर जलमे को द (गलाना) धर्म न रहे तो हमारा चाह किनना भी पुरुषार्थ क्यों न हो, हमारे अपने पुरुप्रार्थसे ही हमको रोटी नसीव नहीं हो सकती। मावारण रूपसे किमी पटार्थके नंत्रद्वारा देखनेमें अनेक नाडियोंमें किया उत्पन्न होती हैं, नव श्रांच किसी पटार्थकों देखनेमें समर्थ होती है। यटि नंत्रकी उन नाड़ियोंमें किया न रहे तो वे स्वय किमी पटार्थकों देखनेमें समर्थ न हो। सारांश, समग्र स्थूल-सूद्म गरीर जिसको हम कर्ना मान रहे हैं, वह केवल एक कठपूतलीके समान ही है आर वह सूत्रधारी ही इसको हिला-चला रहा है। वस्तुत सग्र कर्न्ट व उमीका है रक्लक-मात्र भी हमारा नहीं। इस प्रकार जब सत्त्वगुण हन्यमें भरपूर होता है, तब कर्न्ट त्व-अभिमानका अभाव हो जाता है और शान्ति, सन्तोप, सरलता, कोमलता, प्रेम, सफलता आदि गणेशजीके अनुचर आ विराजते है और उपर्युक्त सभी विद्रोको मार भगाते है।

अहं कर्तेत्यहंमानो महाकृष्णाहिदंशित: । नाहं कर्तेति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव ॥ (अष्टावक )

अर्थ — हे जनक। 'मैं कर्ता हूं' इस अहङ्काररूपी काले सपसे डसा हुआ तू 'मैं कुछ नहीं कर्ता' इस विश्वासरूपी अमृतको पीकर सुखी हो।

इसी लिये सब कमोंके आरम्भमें इस 'विन्नहरण मङ्गलकरण' की स्तुति की जाती है। परन्तु केवल वाणीसे कथनमात्र ही लाभ-दायक न होगा, किन्तु इसको हृदयमें विराजमान करके हृदयसे कथन करना आवश्यक है। केवल रोली-मोली चढ़ानेसे इसकी तृप्ति न होगी, किन्तु मन-बुद्धिकी भेटसे ही इसको सन्तोष

गणानान्त्वा गणपति % हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति % हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति % हवामहे वसी मम आहमजानि गर्भधमान्वमजासि गर्भधम् ॥

भावार्थ - गणों गणपित अर्थान् गणोंका आतमा आप ही है. हम आपका आह्वान करते हैं। प्रियाओं में प्रियपित अर्थात् प्रियाओं की जान आप ही है, हम आपका आह्वान करते हैं। सब निवियोमें निधिपित आप ही हैं, हम आपका आह्वान करते हैं। हे मेरे सर्वस्व गणपित । आप सर्वाधारको इम सब ओरसे प्राप्त करते हैं। करते आप सर्वाधारको इम सब ओरसे प्राप्त करे, आप सबके बीजरूपको हम सब ओरसे प्रहण करे।

जहाँ सत्त्रगुण है वहीं सब मङ्गल आ विराजते है और जहाँ रजोगुण है वहीं सब क्रेश, विद्या इसी लिये यह सर्जावित्रविनाशकारी मङ्गलदाता सब देव-मनुष्यादिद्वारा वन्दन करनेयोग्य है। गाथा है कि एक समय देवताओं ने देत्योपर चढाई की, परन्तु अपने रजोगुणी अभिमानके कारण इस गणेश की पूजा करना भूल गये,इसिलये उनको सफलता न मिली। फिर लौटकर जब उन्होंने इस मूर्तिमान सत्त्वगुणक्रप गणेशकी पूजा की, इसको अपने हद्यसिंहासनपर विराजमान किया तब उनकी जय हुई। इस मूर्तिमान सत्त्वगुणक्रप गणेशकी छपासे ही जान, कर्म, ज्यवहार तथा परमार्थकी सब सिद्धियाँ प्राप्त होती है, इसी लिये इसकी शक्तिका नाम 'सिद्धि' है, जिसकों इसने अपने वामाङ्गमें विराजमान किया हुआ है।

'सत्त्वात्संजायते ज्ञान' (गीता १४-१७)

अर्थात् सत्धगुणसे ही सब ज्ञान उत्पन्न होते है। तथा रजीगुणरूप मूपकको दवाकर ये गणेश उसपर आरूढ हो रहे हैं, यथा:—

### रजस्तस्थामिभूय सत्त्वं भवति भारत (गीता १४-१०)

अर्थात् रजोगुण व तमोगुणको दवाकर सत्त्वगुण वृद्धिको प्राप्त होता है।

इस ग्णेशके एक इस्तमे श्रद्धुश, एकमें मोदक, एकमें कमण्डल श्रोर एकमें माला है। श्रद्धुश विद्यानाशक चिह्न है, श्रथवा श्रपनेसे विरोधियों के लिये दु स्ट्रण शापकी सूचना देता है। मोदक श्रपने श्रनुसारियों के लिये मङ्गलरूप वरकी सूचना देता है। कमण्डल श्रोर माला इसके स्वरूपप्राप्तिके लिये साधन के स्चर है। कमण्डल त्यागको दर्शाता है श्रीर माला ईश्वरप्रायणता को। श्राशय यह है कि इस सत्त्वगुण्यूष्प गणेशकी प्राप्तिके लिये त्याग ही एकमात्र साधन है। पदार्थों को पकड़ से उसकी प्राप्ति श्रसम्भव है, वल्क पदार्थों की पकड़ से तो रजोगुण ही मिलता है, एकमात्र पदार्थों की श्रोड़ से ही उसकी पाया जा नकता है। परन्तु शिंद त्याग हुआ श्रोर ईश्वरपरायणता न हुई तव भी उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं, इस लिये त्यागके नाथ-माथ रिश्वरपरायणता भी श्रावश्यक है।

इस गणेशके गण्डस्थलमे शान्तिरूपी मधु स्रवित हो रहा है, जिसकी गवपर शुद्धान्त'करण भावुकहपी भवरे लोभायमान शोकर गुऊार कर रहे हैं।

# 'प्रस्यन्दन् मधुगंधलुव्धमधुप व्यालोल गराडस्थलम्'

प्रश्नीन सत्त्वगुण्मे ही शान्ति उपजती है, इसिलये सत्त्व-गुर्गा हे प्रन्त रूर्ण जिन्हों हो और तज्जन्य शान्ति-सुखको प्रमुभा दिया है जिन्होंने, वे ही भैवरेके समान इस गणेशके गरए-धलने ग्रिन्ति मधुगन्धपर लोभायमान होकर गुज्जार कर रहे हैं पीर नियारण करनेने भी निवृत्त नहीं होते।

यहीं गरामाम्तिमें कार्य-त्रहास्य अध्यातम-भाव है।

जिसकी विद्यमानतासे पदार्थका अस्तित्व रहे और जिसकी शक्तिमूर्तिमें कारण- अविद्यमानतासे उसका अस्तित्व लुप्त हो वहारूप निर्मुणभाव। जाय, वही उस पदार्थकी शक्ति है। जैसे जलमे रस, अग्निमे तेज, पृथ्वीमे गन्ध।

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिस्र्ययोः। प्रणावः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु।।

(गी. अ ७ श्लो म)

अर्थ:—हे कौन्तेय । जलमे रस, सूर्य-चन्द्रमामे प्रभा, सब चेदोंमे ॐकार, आकाशमे शब्द और पुरुपोमे बलरूपसे में ही हूं।

श्राशय यह है कि सब पदार्थों में शक्तिरूपसे वह परमात्मदेव ही विराजमान है, उपाधिभेदसे उसी शक्ति भिन्न-भिन्न नाम हो गये हैं। जिस प्रकार एक हो जल भिन्न-भिन्न पात्रोकी उपाधि करके पात्रके श्रमुरूप भिन्न-भिन्न रूपोंको धारण कर लेता है, परन्तु उपाधिको छोड़कर केवल जलदृष्टिसे उन रूपोंमें कोई भेद नहीं रहता, इसी प्रकार एक ही श्रचिन्त्य-चिन्मात्र-शक्ति, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें नाना नामरूपात्मक प्रपञ्चमे ज्याप्त होकर स्थित है, भिन्न-भिन्न नामरूपकी उपाधि करके यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है, परन्तु उन सम्पूर्ण नाम व सम्पूर्ण रूपोंके चीचे श्रपने वास्तव स्वरूपसे वह एक ही है। दुर्गा सप्तशती श्र. ४ श्लोक १४ से ७४मे उस देवीका रूप इसी प्रकार वर्णन किया गया है, यथा:—

या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ या देवी सर्वभृतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ या देवी सर्वभृतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ या देवी सर्वभृतेषु चधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ॥ या देवी सर्वेस्तेषु छायारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः॥ या देवी सर्वभृतेषु शक्तिरूपेण संम्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ॥ या देवी सर्वभृतेषु तृष्णारूपेण सस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ या देवी सर्वभूतेषु चान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेगा संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ या देवी सर्वभूतेषु लजारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥

या देवी सर्वभृतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेशा संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः या देवो सर्वभृतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः या देवी सर्वभृतेष लच्मीरूपेगा संस्थिता नमस्तरये नमस्तस्य नमस्तस्य नमोनमः या देवी सर्वभृतेप वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः या देवी सर्वभूतेषु स्यतिरूपेण संस्थिता नमरतस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः सर्वभूतेषु दयारूपेण या देवी संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः या देवी सर्वभृतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः या देवी सर्वभूतेषु माहरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः श्रर्थ -जो देवी सब भूतोमे, माया,चेतना,बुद्धि,निद्रा,जुधा,छाया, तृष्णा,लज्जा,शान्ति श्रादि र पसे स्थित है उसे बारंबार नमस्कारहै। श्रश्मित् सबमे सब रपसे वह एक ही शक्ति श्रपना खेल खेल रही है। वही शक्ति सबके द्वारा उपास्य हे। विष्णुकी उपाधि करके उसी शक्तिका नाम 'वेष्ण्यी' (लच्मी), शिवकी उपाधि करके उसी शक्तिका नाम 'शिवा' (भवानी), गर्णणकी उपाधि करके उसी शक्तिका नाम 'शिवा' (मिट्टि) श्रोर मूर्यकी उपाधि करके उसीका नाम 'गाणेशी' (सिट्टि) श्रोर मूर्यकी उपाधि करके उसीका नाम 'सौरी है। उपाधिभेदमे उनके नामोका भेट्र हैं परन्तु रूपका भेट नहीं। विष्णुवादि देवताश्रोंकी मूर्त्तियोंमें उनकी शक्तिको उनके वामाद्गपर विराजमान किया गया है श्रोर उनकी शक्तिको सब चेष्टार उन देवोंकी कृपाकटालके श्रयोन वर्णन की गई हैं। परन्तु इमके विषरीत शक्तिकी मृर्त्तिमें वे नव देव उस देवीके श्रधीन श्रार उसकी उपामना करने हुए वर्षाये गये हैं। मन्दबुद्धि इसके श्राशयको न जान भ्रममे पढ जाते हैं, परन्तु वास्तवमे इसके मूलमे किसी प्रकार विरोधकी प्राशहा नहीं हैं। इसका रहस्य नीचे स्पष्ट किया जाता है।

संसारमे शक्ति व शिक्तमान् दो ही पढार्थ हैं और टोनों को परस्पर एक-दूसरेकी अपेचा है। शिक्तसे भिन्न शिक्तमान्का कोई स्वरूप नहीं रहता, जैसे रसके विना जलका कोई स्वरूप नहीं रहता। तथा किसी शिक्तमान्द्रप आवारके विना केवल शिक्त कोई कार्य नहीं कर सकती, जैसे विजुलो या भाप आधारके विना कोई कार्य नहीं कर सकते और आवारभेदसे इनके द्वारा भिन्न-भिन्न कार्य होते हैं। आधारभेदसे वहीं विजुलो ग्लोवमे रोशनीका काम देती है, पह्ने में पह्नाकुलीका और टेली फोनद्वारा सन्देश पहुँचाकर कासिवका काम देती के इत्यादि। यद्यपि विचारदृष्टिसे तो जेसे अग्नि व उप्णता परस्पर अभिन्न है वैसे ही शिक्त व शिक्तमान् दोनोंका कोई भेद नहीं दे,तथापि जिनके मतमे इनका भेद है और उन भेदको सम्मुख रखते हुए जिनके मतमे शिक्तमान्की मुख्यता है, उनके लिये विष्णु, शिव,

गरोश और सूर्यको यथारुचि कारणब्रह्मरूपसे निरूपण किया गया श्रोर उनकी भिन्न-भिन्न शक्तियोंको उनकी कृपाकटा सके अधीन दर्शाया गया। परन्तु जिनके मनमें शक्तिकी मुख्यता (विशेषता) है, उनके लिये देवीको कारण-ब्रह्मरूपसे निरूपण किया गया और विष्णु-शिवादिकोंको उस शक्तिदेवीके अधीन उसकी उपासना करते हुए श्रीर उससे शक्ति प्राप्त करते हुए दर्शाया गया। जिसकी जिसमें रुचि हो वह उसकी कारण-ब्रह्म, अर्थान् उत्पत्ति-स्थिति-लयकर्ता रूपसे और अन्य देवोंको उसके श्रंशरूप कार्यव्रह्म पसे चिन्तन करे; मूलमे कोई भेट नहीं। सबके मूलमें एक ही अचिन्त्य-चिन्मात्र-शक्ति है और ये सब रूप उसी की भिन्न-भिन्न भॉकियाँ हैं, जिसका मन जिस मॉकी पर रीम नया वह उसीपर लट्टू होगया। हाँ। यह तो ठीक, मनको रिभाना तो उद्देश्य है ही, परन्तु श्रन्य भॉकियोंसे ग्लानि करना यह तो वडा पाप है। वास्तवमे इन सव भॉकियोंके नीचे एक ही विहारीजी श्रपना विहार कर रहे हैं, इसलिये उनकी किसी एक कॉकीसे प्रेम करके अन्यसे द्वेष करना तो उन बिहारीजीसे ही द्वेप करना है। जैसे एक ही महाराजाधिराज फाल भेदसे और कार्यभेटसे, अर्थात् दरवार, शिकार, सेर, जीनसवारी तथा रथ-सवारीके भेटसे समय-समयपर भिन्न-भिन्न पौशाके धारण करता है। यदि उसके सेवक उसकी किसो एक रूपकी पौशाकसे प्रेम करके अन्य पौशाकोंसे द्वेप करने लगे तो वह द्वेव उस महाराजा-धिराजको ही स्पर्श करता है। ठीक, इसी प्रकार अपनी अन्य भॉकियोके प्रति द्वेप देखकर विहारीजी अपने इन मन्दबुद्धि प्रे मियोंपर हॅसते हैं और क्रोध भी करते हैं, कि मेरी भॉकियों पर ही लड़-भगड़कर इन मूर्खीने मुभ वास्तव भॉकीवालेको तो मुला ही दिया।

सत्त्व, रज और तमभेदसं उस शक्तिके तीन भेद हो सकते

अपनी अपनी रुचिके अनुसार लेखनी, तलवार, कुदाल, रासभ श्रादिको पूजा भी करते है। परन्तु कामनाश्रों करके उनके चित्त हरे हुए रहनेके कारण वे इसके रहस्यको नहीं जानते श्रीर वास्तविक फलसे विञ्चित रह जाते है । वस्तुत उपयुक्त सब पदार्थ उस एक ही साची-चेतनकी भिन्न-भिन्न उपाधि है। उन भिन्न-भिन्न उपाधियों में मूलमें भेदसे रहित वह एक ही साची-चेतन विद्यमान हे छोर उन सकामिणेंके भिन्न-भिन्न भावोंके श्रतुसार फल भी उस एक निरूपाधि साद्<u>ती</u> चेतनसे ही प्राप्त होता है, परन्तु उम तत्त्व-वस्तुको न जान वे उन जड़ उपाधियोंसे ही फलकी सिद्धि मानते हैं। त्राशय यह है कि यथार्थमे उन भिन्न भिन्न उपाधियोंको पूजकर भी वास्तवमे वे तद्गत्-चेतनको ही पूजते हैं श्रौर उनकी मनोरथसिद्धि भी वास्तवमे उन उपाधियों सं न होकर तद्गत-चेतनसे ही होती है। परन्तु वे जड़मति श्रपनी जडताके कारण उन जड़ उपाधियोंसे ही मनोरथसिद्धि जानते हैं स्त्रीर स्रवनेको उन उपाधियोंकी ही पूजा करनेवाला मान लेते हैं। इस प्रकार बुद्धिकी जड़ताके कारण वे वास्तव फल र से विद्यित ही रह जाते हैं। यथार्थमें तो निष्काम भावुक-भक्तोंके ृ लिये उपयुक्त पूजाएँ निकटसे निकट और दूरसे दूर भिन्न-भिन्न व विमूतियों में भगवान्का रूप निहार-निहार प्रेममे मग्न होनेके लिये ही थीं।

### ं सियाराममय सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरि युग पानी।

गीता अध्याय १०मे अर्जु नके प्रश्नपर, कि 'केषु केषु च भावेपु चिन्त्योऽसि भगवन्मया' अर्थात् 'हे भगवन्! आप किन-किन क्यांमें मेरे द्वारा चिन्तन करनेयोग्य है ?' उत्तरमे भगवान्ने लोक २० से ३८ तक सम्पूर्ण चराचरमे अपनी विभूतियोका चिन्तेपसे निरूपण किया है। जैसे '—

'मेरः शिखरिणामहम्' 'स्थावराणां हिमालयः' 'स्रोतसा-मस्सि जाह्नवी' अश्वत्य नर्ज बृजाणाम' 'वेनतेण्य पंजिणाम्' 'अनन्तश्चास्मि नागानाम्' 'तर्पाणामस्ति वासुितः' 'मृगाणां च मृगेन्द्रोऽह्म्' 'धेनुनानस्नि कामधुक्' 'ऐरावतं गजेन्द्राणाम्' 'इन्द्रियाणां मनश्चास्मि' 'मृतानामस्मि चेतना 'वृष्णिनां वासु-वेवोऽस्मि' 'पाण्डवाना धनख्चय इत्यादि श्रीर अन्तमे स्पष्ट कर विया हैं '

यज्ञापि सर्वभृतानां वीजं तदहनर्जुन ।
न तद्दिति विना यत्स्यान्मया भृतं चराचरम् ॥
नान्तोऽस्ति मम दिच्याना विभृतीनां ५रन्तप ।
एप तृद्देशतः प्रोक्तो विभृतेविस्तरो मया ॥
यद्यद्विभृतिमस्तकं श्रोमदृजितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ तं मम तेजांशसम्भवम् ॥
(गी. ल १० रहो, ३९-४०-४३)

अर्थ: —हे अर्जुन। जो कुछ भी सब भूतजात हैं उनका बीज में ही हूँ.चराचर भूतोंमें एसा कोई नहीं जो मेरे विना सिद्ध हों। हे परन्तप! मेरी विन्य विभूतियोंका कोई अन्त नहीं है, यह अपनी विभूतिका विन्तार मैंने सङ्केतमात्र कथन किया है! (मारांश यह है कि) जो-जो विभूतियुक्त. कान्तियुक्त अथवा शक्तियुक्त वस्तु है, वह-वह सब मेरे तेजके अंशसे हैं टपजी जान।

मावराज्यका यह विलक्षा महत्त्व है कि इस प्रकार शुद्ध भावके अनुमार मृत्तिपूजा मृत्तिको स्पर्श न करके मृत्तिमानक श्रीर विभूतिप्जा विभूतिको स्पर्श न करके विभूतिमान्को हो स्पर्श करती है। जो लोग इसको जङ्गूजा कहते है उनकी बुद्धि जड़ है श्रीर वे प्रकृतिके रहस्यको नहीं जानते।

# 'न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाग्ये न मृग्यये। भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारग्रम्॥

श्रश्य यह कि देव न काष्टमें ही है, न पापाणमें और न मृत्तिकामें ही स्थित हैं, किन्तु देव तो केवल अपने शुद्ध भावमें हो विराजमान है। अन्य भिन्न-भिन्न प्रतिमाएँ तो अपने भावो-द्गारके लिये ज्ञाधारभूत है, इसिलये देवार्चनमें केवल अपना भाव ही मुख्य कारण है। अर्थात् यह सम्पूर्ण संसार देवमय हुआ भी अपने भावके अभावसे पापाण-मृत्तिकादि रूप प्रतीत हो रहा है और अपने शुद्धभावके प्रभावसे चमेच्छुके विषय पापाण-मृत्तिकादि भी देवमयरूपसे अहण हो सकते हैं।

प्रतिमापूजनका उद्देश्य यह है कि बारम्बार ध्यान, पूजन, उपासनाकी छठी श्रेणी अर्चन व वन्दनद्वारा भगवान्का स्वरूप मानसिक पूजा। हृद्यमे ठहर जाय। उपासनाकी छठी श्रेणी मानसिक-पूजा है। अर्थात् जिस

देवका प्रतिमापूजनके आजन्मनसे ध्यानादिक किया गया है, जब इसका स्वरूप हृदयमे स्थिर हो जाय, तब प्रतिमाके आलम्बन विना मनसे ही मानसिक-सामग्रीद्वारा हृदयमे उसका पूजन किया जाय। इसकी विधि यह है कि प्रथम इष्टदेवका कुछ स्तुति-पाठ किया जाय, तदनन्तर नेत्र बन्दकरके किसी पवित्र तीर्थ-स्थानपर जो स्वाभाविक अपने चित्तको रुचिकर हों, मनको स्थित किया जाय। अर्थात् उस पवित्र स्थानकी मनमे कल्पना करके अपने-आपको उस स्थानपर ही स्थित देखा जाय और इष्टदेवका शुद्धभावसे अपने हृदयमे ही आह्वान किया जाय। फिर ऐसी भावना की जाय कि हमारा इष्टदेव हमारे आहान करने पर श्रपने वाहनपर आरूढ होकर हमारे हृदयमे पधार रहे हैं। ऐसा जान मनसे ही उनके स्वागतके लिये उत्थान किया जाय श्रीर प्रेमपूर्वक मनसे ही उनको वाहनसहित प्रवित्त्या की जाय। अपने हृदयको ही, जो कि खिले हुए अष्ट-कमलदलके समान है, इष्टदेवके लिये उचित आसन जान मनसे ही उसपर विराजनेके लिये उनसे प्रार्थना की जाय। इसके उपरान्त मनसे ही उत्तम-उत्तम तीर्थजलकी भावना करके उनके पादप्रचालन किये जाये श्रीर इस चरणामृतका मनसे ही प्रेमपूर्वक पान किया जाय। मनसे ही उत्तम-उत्तम सामग्री कल्पना करके पवित्र केशर-कस्तूरीमिश्रित गङ्गोटकसे उनको स्नान, धूप, दीप, चन्दन, वस्न श्रीर श्रलङ्कार आदिसे तुष्टकर नैवेदा, मेवा श्रादि उत्तम-उत्तम पदार्थ जो अपने चित्तको रुचिकर हों, उनसे उनको भोग लगाया जाय। तद्नन्तर विधिपूर्वक मनसे ही आरतो की जाय। फिर वारम्वार नमस्कार प्रवित्तिणा करके गद्गद् हो मनको उनके चरणोंमे गिरा दिया जाय और निष्काम भावसे उनमे तन्मय होनेके लिये प्रार्थना की जाय।

वाह्य स्थूल सामग्रीसे वाह्य देवपूजाकी अपेक्षा आन्तर मानसिक सामग्रीद्वारा आन्तर देवपूजा, सूक्म होनेके कारण तथा
मननरूप होनेसे अधिक प्रभावशाली है। जुगाली करनेवाले पशु
जिसमकार प्रथम खाद्यको अपने पेटमे विना चवाये डाल लेते हैं।
और जब उदर पूर्ण हों जाता है, तब उस खाद्यको थोड़ा-थोड़ा
उगलकर और भली-भॉति चवा-चवाकर पचा लेते हैं, तभी बह
खाद्य पचकर उनके शरीरका भाग वनता है। इसी प्रकार उपासक
भी प्रथम वाह्य मूर्त्तिपूजनद्वारा जव पिवत्र भावोंसे अपने मनको
पूर्ण कर लेता है, तब जुगालीके क्ष्पमे इस मानसिक पूजाद्वारा
उन भावोंको भली प्रकार चश-चवाकर उनको पचानेके योग्य

वना लेता है और तभी वह मनकों पुष्ट कर सकता है। वास्तवमें मनोमय व दृष्टिमय ही यह संसार है, बाह्य पदार्थ मन व दृष्टिके ही परिशाम है। जो कुछ अन्दर भरा हुआ होता है वही बाहर निकलता है। इस प्रकार जब मन व दृष्टि उस वास्तव इष्टदेवके रूपसे भरपूर हुई तो बाहर पात-पातमें वही रूप दीख पड़ने लगा। यही उपासनाका फल है और वही अवधि। इस रीतिसे भावकी परिपक्तता करके चराचर भूतजातमें भगवानकी विचित्र-चिचित्र छवियोंका दर्शन करना, यही विषमतानाशक समताभरा प्रेम है। यद्यपि पूर्ण और वास्तविक समताकी नकद उपलब्धि तो ज्ञानद्वारा जीव व ब्रह्मके अभेदसाद्यात्कारपर ही निर्भर है, तथापि भावोंद्वारा यह उस सची समताकी ओर अपसर हो रहा है और शीघ ही उसको प्राप्त करेगा।

इस प्रकार हमारा उपासक-जिज्ञासु उपर्युक्त भक्तिकी छः श्रे शियोसे उत्तीर्ण होकर 'तस्यैवाहम्' (में उसका हो हूं) भावसे ऊँचा उठकर 'तवैवाहम्' (में तेरा ही हूं) में स्थत होग्या छौर रजोगुणसे निकलकर सत्त्व रजमे जा टिका। यही परामार्थ-रूपी वृत्तकी लहलहाती हुई हरी-भरी टहनियाँ व पत्ते हैं, जो देखनेवालों के चित्तों को अपनी छोर छाकर्षण करते हैं। संसार सम्बन्धी पटार्थोंने अपने प्रेमके लिय जो अवकाश हृदयमे धारण किया हुआ था और जो विषमताके हेतु वने हुए थे, भिक्तके उपर्युक्त पवित्र भावोंने अब वह स्थान उनसे छीन लिया और सुखसाधनताबुद्धि अब उन पदार्थों मेंसे कूँच कर गई। यही त्याग की छटी सेट हैं जो वैतालके चरणों में समर्पण की गई और वह वैतालकी प्रसन्नता व तृप्तिकी हेतु वन रही हैं। यद्यपि उन पदार्थों की सत्ता अभी विद्यमान है और दग्ध नहीं हुई, तथापि अब वह दग्ध होनेके सम्मुख हो रही हैं।

# (५) वैराग्यवान् (अर्थात् तत्त्व-जिज्ञासु)

'वैराग्य' शब्दका 'प्रथं हे विगत + राग = वैराग्य। श्रयात् वैराग्यका हेत्र व स्वस्य | संसारसम्बन्धी मोग्यपदायों में सत्यबुधि रखकर चित जो चहुँट रहा था, श्रासकत हो रहा था, रागवान हो रहा था उमसे इस रागका श्रमाव हो जाना ही 'वैराग्य' है। श्रपने शरीरमें श्रासकित करके वाह्य विषयोमें जो स्वार्थमूलक प्रेम लेता हें वह 'राग' कहा जाता है। जीवकी दौड-ध्य सुखके निमित्त किमी चर्यके लिये भी नहीं रुकती, यह प्रकृतिका श्रटल नियम है। वाह रे सुखम्बरूप। तू वन्य है, तेरे अपर विज्ञहार जाऊ ! वारम्बार तेरी वलैयाँ लूं! तीन लोक चौदह भवन तेरे अपर न्योद्घावर कर दूँ। न जाने तू कैसा रमगरा होगा, जिमने ब्रह्मासे लेकर तृर्णपर्यन्त श्रमन्त ब्रह्माण्डवर्ति श्रमन्त जीवोंको श्रपने लिये व्याकुल कर रक्खा है। सौ मेसे सौ (cent per cent) हो तेरे लिये सन्तम हैं, कोई एक भी तो ऐसा दृष्टि नहीं 'श्राता जिसके सिरपर तेरा हाथ न रक्खा गया हो।

उपर्युक्त नियमके अनुसार सुखकी प्यास दुमानेके लिये जब जीव संसारहणी भूल-भुलैयाँके पदार्थोंके पीछे भटक-भटककर थिकत हो जाता है और किसी भी रूपसे प्यास दुमानेकी आशा नहीं रहती तो वरवश उसको अपने मनक्षी घोड़ेकी वागडोर मोड़नी पड़ती है, जिसकी चर्चा विषयी पुरुषोंके प्रसङ्गमें की जा चुकी है। उधरसे मूँह मोड़ जब त्यागकी मड़कक इसन पकडा और शुमसकाम निष्कामकी मिंजलोंको लॉघकर जव उपर्युक्त भिक्तकी वही-चढ़ो अवस्थामे विश्राम पाया तो वैतालने सताप प्रकट किया। इधर सुखशान्तिकी चटनी जो रस देने लगी और तमोगुण व रजोगुणके निकलनेपर सत्त्वगुणने जो सारासार-

विवेकको नम्मुख स्थान खडा किया तो चुप-चाप भीतर ही भीतर सारासार-निर्णय हृदयमें घर कर गया। 'सांसारिक भाग्य-विपय हमारे सुखके साधन नहीं हैं इस सम्बन्धमें जो विचारोका परि-वर्तन विपयी पुरुपोके प्रसङ्गमे पीछे पृष्ट ११०से १२१ तक इससे हुया था, उस समय तो ये विचार इसके कएठतक ही रहे, परन्तु इस सारासार-विवेकने वुद्धिरूपी कुठालीमे उन विचारों को भली-भाँति पकाकर छोर उनकी सत्यताका प्रवाह रक्तके साथ मिलाकर इमकी नाडी-नाड़ीमे प्रवेश कर दिया और इन्द्रियोंके विपयभूत चमकीले-चटकीले पदार्थांसे सर्वथा मन हरा गया। इस प्रकार मेक्तिको उपयुक्त अवस्थासे चैराग्य इसी प्रकार प्रसचित हो श्राया, जिम प्रकार हरी-भरी मजल टहनी-पत्तियोंसे श्रपने समयपर फूल निकल पड़ता है। रज्जुके ज्ञानसे जिस प्रकार सर्पकी सत्ताका अभाव हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि इन भोग्य मदार्थोंकी सत्ताका स्रभाव तो स्रभी नहीं हुस्रा, तथापि स्रब इनमें सुखसाधनता-बुद्धि नहीं रही। अव ये भोग्य-विपय इस वैराग्यवान्के लिये इधर तो इन्द्रियप्रतीतिके विषय वने हुए श्रीर उधर दु खके हेतु, इस लिये सर्पके समान भयदायक हो रहे है। क्योंकि वस्तुत विषयोके लिये तो विषयोकी पकड नहीं थी, किन्तु सुखके लिये ही इनमे प्रवृत्ति होती थी। परन्तु जव इनसे थोड़ा किनारा कर भिक्तके प्रभावसे निर्विपयक सुखकी चटनी मिलने लगी श्रीर इनके उपार्जन, रत्ता व नाशजन्य क्लेशोंका फोटो आँखोंके सामने आने लगा,तवस्वाभाविक ही मन इनसे इसी प्रकार हरा गया, जैसे वाल्यावस्थामे सर्पके कोमल स्पर्शकी आ-सक्ति रहनेपर भी यौवन अवस्थामे उसके स्पर्शसे मृत्युजन्य क्लेशका प्रत्यच अनुभव होनेके कारण उससे स्वाभाविक ही मन हरा जाता है। यही वास्तवमे सान्तिवक त्याग है कि विषय प्रवृत्ति अपने-आप पकती-पकती इसी प्रकार निवृत्त हो जाय, जै

आम्रफल पकरर अपने-आप डालीसे छूट जाता है और मिठाम दें जाता है। यद्यपि विषयप्रवृत्ति तो विषयी पुरुषोंकी भी कालप्रभाव से भोग-सामर्थ्य न रहने के कारण स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, परन्तु उनका विषयों से राग निवृत्त नहीं होता, किन्तु-'भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेय जीर्णाः।'

'भोगोंका भोग पूरा नहीं हुआ विलक हमारा ही भोग हो गया, रुष्णा जीर्ण नहीं हुई परन्तु हम ही जीर्ण होगए'का हिमान बना रहता है। इसके विपरीत इस वेराग्यवान् महात्माका तो राग भी निवृत्त होंकर विपयोके प्रति दोपदृष्टि उपस्थित हो गई है और इस दोषदृष्टिके सद्भावसे इसकी वाहरके शत्रु-मित्रकी भावना दूर होंकर इसने अपने भीतर अपनेकों ही अपना शत्रु-मित्र जाना है और इन वचनोंको भली-भाँति नार्थक किया है: --

> उद्धरेदात्मनात्भानं नात्मानमवसादयेत् । श्रात्मैव ह्यात्मनो चन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रु वत् ॥ (गी.६१५,६)

अर्थ:—मनुष्यको चाहिये कि अपने-आपे करके आपेका उद्धार करे और अपने-आपेको गिरने न दे, क्यों कि अपना-आपा (मन)ही अपना मित्र है और आपा (मन)ही अपना शत्रु। उसका आपा तो अपना बन्धु है जिसने आपे करके आपा जीत लिया, (अर्थात् अपने मन-इन्द्रियोको अपने अधीन कर लिया) और (जिसने इनको मूर्खताके कारण नहीं जीता) उसका वह आपा ही शत्रुके सदृश शत्रुतामे वर्तता है।

वाह्य विपयोमें रागवुद्धिके कार्ण ही वाह्य शत्रु-मित्रकी भावना होनी स्वाभाविक है, यथा :—

ध्यायतो विषयांन्धुंसः सङ्गस्तेष्पजायते ।

सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥(गी.२,५६)

अर्थात् रागवुद्धिद्वारा विषयोंका चिन्तन करनेसे ही उनमें आसिकत होती है, विषयासिकतसे कामना उपजती है और कामनामें भद्ग पड़नेसे कोध उत्पन्न होता है। तब कामनाभद्गमें निमित्तरूप जो वाह्य व्यक्ति हैं, उनके प्रति शत्रुवुद्धि और कामना-साधनमें सहायक व्यक्तियोंके प्रति मित्रवुद्धि स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है। इन सब मंमटोंके मूलमें रागवुद्धि ही हेतु थी, परन्तु एक रागवुद्धिरूप कण्टकके निकल जानेके कारण सारी वेदनाएँ निवृत्त हों जाती हैं।

इस प्रकार यद्यपि विपयों ने रागबुद्धिका श्रभाव तो हुआ श्रीर वाह्य शत्रु-मित्रकी भावना भी निष्टुत्त हुई, तथापि विषयों की सत्ता विद्यमान रहने के कारण मन-इन्द्रियों की विपयों के प्रति रसबुद्धि श्रभी शेष रहती ही है। जिस प्रकार रोगीकी खट्टे-मीठे पदार्थों में कुपथ्यक्प निश्चय करके रागबुद्धि तो नहीं रहती, परन्तु पदार्थों की सत्ता भास होते रहने से रसबुद्धि शेष रहती है। श्रथात् रोगीको जब यह यथार्थ निश्चय हो जाता है कि यह खट्टे-मीठे पदार्थ मेरे रोगकी बुद्धि करनेवाले हैं श्रीर इनके सेवन करने से मेर जाऊँ गा, तब उन पदार्थों में उसका राग तो नहीं रहता बिल्क उनको देखकर भय होता है, तथापि पूर्वानुभूत रसकी स्मृति करके उसकी उनमें रसबुद्धि श्रवश्य बनी रहती है कि इनमें ऐसा रस है श्रीर में रोगसुक्त हो जाऊँ तो इनका सेवन कर्ल। यथा :—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥(मी.२.५६) अर्थात् विषयोका भोग न करनेवालं जीवकं भी विषय नें। निवृत्त हो जाते हैं परन्तु (विषयोंकी सत्ता विद्यमान रहनेकं कारण) उनमें रसबुद्धि वनी रहती है। वह रसबुद्धि भी अधि-ष्ठानरूप परमात्माके साज्ञातकारद्वारा रसवित अर्थात् रसरिहत हो जाती है।

रसवुद्धि तो विपयोंक आश्रय ही रहती हैं, परन्तु ज्ञानीकी दृष्टिमं तो तत्त्व-साचात्कारद्वारा जब विपयकी सत्ता ही जुप्त होगई तो रसबुद्धि स्वतः ही लोप हो जाती हैं, जैसे शुक्तिकं ज्ञानसे रजत व रजतजन्य लोभादि दोनो ही निवृत्त हो जाते हैं: परन्तु विपयसत्ताके अभाव विना रसबुद्धिका अभाव असम्भव है। इस प्रकार विपयसत्ताकी विद्यमानताके कारण विपयोंके प्रति आकर्षण शेष रहनेसे अव यह शम-दमादिद्वारा मन-इन्द्रियोंको दमन करनेमें तत्पर है जोकि इस आकर्षणके अधिकरण हैं, इन्हींको इसने अपना शत्रु चीन्हा है और अपने आत्मधनको जुरानेवाले इन चोरोंको अपने भीतर ही पकड़ा है।

> यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥ (नी,२६०)

अर्थात् यह इन्द्रियाँ ऐसी प्रमथन स्वभाववाली है कि यत्न करते हुए चिवेकीपुरुपके भी मनको चलात्कारसे हर लेती है।

इस प्रकार इच्छा न रहते हुए भी अब यह सन-इन्द्रियोकी वैराग्यवान्के वित्तका विषयप्रपृत्तिसे सन्तप्त हुआ है और जन्म-भवस्था मरण्कप ससारके ज्ञयीरोगसे पीड़ित हुआ है। अत अपने मनमे ही अपने अन्तर्यामीदेवके प्रति ऐसी कृक कर रहा है:— में परदेशी दु:खर्भारया, दु:खर्सागर देखत डिर्गा।
तुम बाम न साथी कोई, सब निज मतलब दे होई।।१॥
में जिस दर जाय खर्लोवॉ, सब दीन दु:खी ही जोवॉ।
मेरे घर बिच चोर उचक्के, केई दुश्मन लागे पक्के॥ २॥
घर चौर न फड़िया जाई, मेरी तेरे पास दुहाई।
नित नैन रूप बल धावें, उठ कान ध्वनि घिर जावें॥ ३॥

प्राण गंधमें धस रह्यो, चित चेते परनार।
मन दलाल होय सबनको, श्रह निशि करे विकार।।
रसना रस गीधी मोरी, त्वचा नीच स्पर्श घसोरी।
मोहे काम क्रोध दुःख दीना, मेरा सर्वस्व हर लीना ॥ १ ॥
मैं मोह की फाँसी फाँथा, मेरे निकसत पैर न हथा।
मोहिं मोह लिया दिल मेरा, श्रहं श्रहङ्कार भया श्रंधेरा॥ २॥
लोभने कियो बखेरो, तृष्णाने पायो घरो।
मैं दीन दुःखी तब टेका, तुक्त वाक्त न सहुरा पेका। ३॥

<sup>1.</sup> मेरा निजालय जो आत्म-स्वरूप है उससे विलुडकर में इस समारमे परदेशी हूँ। र. ससार। र दिना। ४, खडा होता हूँ। (५) इन्द्रिगाँ, काम, क्रोघ, लोभ, मोह, अहं कार इत्यादि। (६) फँसा हुआ। ७ सुसगल। ८,पीहर। भावार्थ यह है कि जैसे चोरोंकी पार्टी धनीके हाय-पाँव बाँधकर, अंधेरा करके और चारों ओरसे घेरकर उनके धनको हरलेती है, इसी प्रकार मोहने मुझे बाँध दिया है, अहंकारने अधेरा कर दिया है जिससे मुझे कुछ दीख नहीं पड़ता, लोभने खलवली मचा दी हैं जिससे में किसीको सहायताके लिये बुला नहीं सकता और तृष्णाने चारो

यद्यपि रोगी तो पहले भी था, तथापि रोग इस बढ़ी-चढ़ी अवस्थाको प्राप्त हो रहा था कि रोगी रहते हुए भी अपनेको रोगी न समभता था और इस श्रवधिरूप रोगमे ही उसकी स्वास्थ्य-वृद्धि हो रही थी। जैसे किसी मशीनका पहिया गतिके वेगसे स्थिर प्रतीत होता है, अथवा जैसे कोई मद्यप्रेमी मद्यके आवेशसे इतना प्रभावित हो जाय कि उसकी अपना मद्यपान ही विस्मृत हो नाय और वह नशीली अवस्था उसकी स्वभाविमद्ध वन जाय। परन्तु धर्मम्प पिताकी शरणमे आकर सोपान-क्रमसे जावनकी उपर्यक्त कोटियोंसे उत्तीर्ण हो जब यह इस वैराग्यको समतल भूमिमे पहुँचा और श्रॉखे खुली, तव अपनेको ठगा हुआ पाया श्रीर अपने श्रात्मधनको गुमाकर इमी प्रकार सन्तप्त होने लगा, जिस प्रकार सुमन्त भगवान् रामचन्द्रको सुरसरी-तीरपर छोड़ कर अयोभ्याको लौटता हुआ दारुण दुःखसे दुःखी हो रहा था.--मीजि हाथ सिर धुनि पछिताई । मनहु कृपगा धन राशि गँवाई।। लेइ उसाँस शोच इहि भाँति । सुरपुर ते जनु खसेउ ययाति ।। विप्र विवेकी वैदवित्, संमत साधु सुजाति ।

जिमि धोखे मद्गान करि, सचित्र शोच इहि माँति।।

उस आत्मधनकी जिज्ञासाने संसारसम्बन्धी अखिल रागको

मम्मकर अव यह मान हृदयमे ठूँस-ठूँसकर भर दिया है।

पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, धरा धन धाम हैं वन्धन जी को।

पार्राहें बार निषय फल खात, अधात न जात सुधारस फोको।

लोर से घेर लिया है जिससे में भाग नहीं सकता। इस प्रकार इन्होंने मेरे आत्मधनको चुरा लिया ह इस लिये में तेरे विना लोर कोई सहारा नहीं देखता।

श्रान श्रौसान तजी श्रभिमान, सुनो घर कान भजो सिय पी को, पाय परंपद हाथ सुँ जात, गई सो गई श्रव राख रही को ॥

एक श्वास खाली नहीं खोइये खलक बीच, कीच रूप कलङ्क अङ्क धोयले तो धोयले। उर अधियार पाप पूर से भरयो है, ता में ज्ञान को चिराग चित्त जोयले तो जोयले। मानस जन्म बार बार ना मिलेगो मूह, परम प्रभुसे प्यारो होयले तो होयले। च्रायभङ्गर देह तामें जन्म सुधारिबो है, विजली के समके मोती पोयले तो पोयले। अबके बाज़ी चौपड़का, पौमें अटकी आय। जो अबके पौ, ना पड़े, तो फिर चौरासी जाय।।

भावार्थ:—चौपड़के खेलमें ५४ खाने होते हैं। जब सब नरद ५४ खानोमेंसे होकर अन्दर चली जातो है और एक ही नरद अन्तके ५४वे खानेमें अटक जाती है, तब यदि पौ पड जाय तो चाजी समाम हो गई और जीती गई। परन्तु यदि पौ न पडे तो चह नरद किर पोटी जाती हें और उसकों मरकर किर ५४ खानो की परिक्रमा करनी पड़ती है। यही हाल इस संसारक्षी चौपड़ का है, जिसमें ५४ लाख योनिक्ष खाने है। जीवक्षी नरद इन खानोंमें अमग्र करके अन्तके ५४वे खाने (मनुष्य-चोनि) में अटक

१ 'तजो' शब्दका इस सबैयेमें देहली-दीपक न्यायसे 'ओसान' शौर 'अभिमान' दोनोसे सम्बन्ध है, अर्थात् अन्य औसान छोड़ो और अभिमानका त्याग करो !

गई हे और ज्ञानरूपी पोके लिये ककी हुई है। यदि यह पो पड़ गई तो वाजो समाप्त हुई और जीतो गई, नहीं नो न्कर-कृकर आदि ५४ लाख योनियोका भ्रमण फिर कहीं गया ही नहीं। इसी प्रकार अब यह मनुष्यजन्मके महत्त्वको भली-भाति समक ज्ञानरूपी पो के लिये व्याकुल हो रहा है और एकमात्र ज्यारप्राप्तिरूप जिज्ञासा ही इसके हृदयमे भरपूर हो गई है। यथा:-

या तन की दिवला करूँ वाती मेलूँ जीव । रक्त जो सीचूँ तेल ज्यूँ तव मुख देखूँ पीव ॥

श्रीर उस सत्यप्रेमके विरहमें श्रव उसमे यह श्रवस्था वर्तने लगी हैं '-

विरहिनि देइ संदेशरा, सुनो हमारे पीव । जल विनु अच्छी क्यों जिये, पानी में का जीव ॥१॥ विरह तेज तन में तपे, अङ्ग सबै अकुलाय । घट सुना जिब पीव में, मौत ढूंढि फिर जाय ॥२॥

श्रंखियन तो भॉई परी, पंथ निहार निहार । जिभ्या तो छाला परा, नाम पुकार पुकार ॥३॥ नैनन तो भरि लाइयाँ, रहट बहै निसु बास । पविहा ज्यों पिछ पिछ रटै, पिया मिलन की श्रास ॥४॥

१० जिस प्रकार मछली जलिबना जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार में भी आप सागरकी मीन हूँ, आपके बिना कैसे जीऊँ ? २.शरीररूपी घट जीवके बिना शून्य हो रहा है, जीव शरीरमें न रहकर अपने पीव परमात्मामें बस रहा है। इस किये मीत भी शून्य घटको देखकर लौट जाती है; क्योंकि जीवके बिना शून्य व सत शरीरको सृत्य क्या मारे ?

विरह बड़ो वैरो भयो, हिरदा धरे न धीर। सुरत सनेही ना मिले, तब लिंग मिटे न पीर ॥५॥ विरहित ऊमी पंथ सिर, पंथिति पूछे धाय। एक शब्द कहु पीवका, कव रे मिलेंगे आय । ६॥ विरह भुजङ्गम तन डस्यो, मंत्र न लागे कोय । नाम वियोगी ना जिये, जिये तो बाउर होय ॥७॥ विरह भुजङ्गम पैठ के कियो कलेजे घाव । विरहिन अङ्ग न मोड़ि है, ज्यों भावे त्यों खाव ॥=॥ के विरहिन को मीच दे, के श्रापा दिखलाय। आठ पहर का दार्सना, मोपे सहा न जाय ॥९॥ विरद्व कमगडल कर लियो, वैरागी दो नैन। मॉर्गे दरश मधूकरी, छके रहें दिन रैन।।१०॥ कबीर हॅसना दूर कर, रोने से करु चीत । विन रोये क्यों पाइये, प्रेम पियारा मीत ॥११॥ हुँसूँ तो दुःख ना बोसरे, रोडॅ बल घट जाय। मन ही मॉहि विसूरना, ज्यूँ घुन काठिह खाय ॥१२॥ कीड़े काठ जो खाइया, खात किनहूँ नहीं दीठ। छाल उपारि जो देखिया, भीतर जिमया चीठ ॥१३॥ हुंस हुंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय। हँस खेले पिया मिले, तो कौन दुहागिन होय ॥१४॥

१. खड़ी । २ मौत । ३ जलना ।

सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कवीर है, जागे और रोवे ॥१५॥ नाम वियोगी विकल तन, ताहि न चीन्हे कोय । तम्बोली का पान ज्यूं, दिन दिन पीला होय ॥१६। मॉस गया पिञ्जर रहा. ताकन लागे काग । साहिव ऋजहुँ न ऋाइया, मन्द हमारे भाग ॥१७॥ विरहा सेती मत लड़े, रे मन मोर सुजान। हाड मास सब खात है, जीवत करे मसान ॥ =॥ विरह जलन्ती मैं फिरूं, मो विरहनि को दु:ख। छाँह न वैद्धें डरपती, मित जिल उठे रूखे ।।१९।। चूड़ी पटकूँ पलंग से, चोली लाऊँ आग । जा कारने यह तन धरा, ना स्ती गल लागि ॥२०॥ अम्बर कुर्झा कर लिया, गरजि भरे सब ताल । जिनते प्रीतम बीछुरा, तिनका कौन हवाल ॥२१॥ रक्त मॉस सब मखि गया, नेक न कीन्हो कान । श्रव विरहा क्कर मया, लागा हाड चवान ।।२२॥ यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं। शीश उतारे भुई धरे, तब पैठे घर माहि ॥२३। शीश उतारे भुई धरे ता पर राखे पॉव। दास कवीरा यों कहे, ऐसा होय तो आव ॥२४॥

१ वृक्ष ।२ मृत्तिका पात्र विशेष, शकारा ।

प्रेम न बाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट विकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीश देइ ले जाय ॥२५॥ श्रेम पियाला जो पिये, शीश दिचणा देय। लोभो शीश न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥२६॥

निरूपण ।

हे वेराग्यमूर्त्ति, कल्याणस्वरूप, शिव-शम्भो । वारम्बार वैराग्यको शुभागमन | तुमको मेरा हार्दिक नमस्कार है। तेरा और चतुर्विध वैराग्य दर्शन अनेक जन्मोके पुरुयोंका फल है और हमारे कल्याणके लिये है। तु हृदयमें

उतरा कि जन्म-मरणके सब बन्धन ढीले पड़े। जन्म-जन्मान्तरके सम्पूर्ण यज्ञ, टान, जप, तप, व्रत श्रीर तीर्थादकोका फल तू ही है। जब सम्पूर्ण यज्ञादि अपना पुण्यफल देनेके लिये इकहे हो जाते है ऋौर पुरयफलके भारसे भुककर वृत्तकी नाई पृथ्वीसे लग जाते है,तब तेरा दर्शन होता है। तू आया कि सम्पूर्ण यज्ञादि अपने फलसे मुक्त हुए। यावत् ससारी भोगकामनाएँ जो डाकिनी के समान हमारे हृदयोको नोच-नोचकर खा रही थीं, उनको भाज्ञा करनेके लिये तू पिशाच है। राग, द्वेप, काम, क्रोध, लोभ श्रीर मोहादि विकाररूपी गृद्ध जो अपनी पञ्चायत हृदयमे लगाये बैठे थे, बाजके समान तेरे दर्शनमात्रसं सभी भाग गये। तृष्णा-रूपी मण्डूकको यास करनेके लिये तू सर्प है, मोहरूपी सर्पको भन्ना करनेके लिये तू गरुड है, क्रोधरूपी सिंहको जीतनेके लिये तू शरभ है। दुराशा दीनतारूपी शृगालोको मार भगाने के लिये तू सिंह है। तेरा दर्शन हुआ कि ये सब पीठ दिखाते हुए। दम्भरूपी लौमड़ीके लियं तू भेड़िया है, लोभम्पी कूकर को विजय करनेके लिये तू चोता है, मानम्पा भेड़ियेको दमन करने के लिये तू केसरी-सिंह है। तेरी जय हो। तेरी जय हो ॥ सभी मनोविकार जो जनम-जन्मान्तरसे अग्निके समान हृदयको तपा

रहे थे और कॉटेके समान वेदना कर रहे थे, हे निर्मल-स्वम्प ! तेरे आगमनसे ये सभी शान्त हो गये। हम हृदयमें तेरा स्वागत करते हैं, खुले दिलसे तुमको शुभागमन देते हैं और मभी द्वार तुम प्रिय अतिथिके लिये खोलते हैं। हमार हृदयोमें तेरा स्वराज्य हो, आखोंमें तेरा प्रकाश हो, हाथ-पाँव पर तेरा शायन हो और रक्तमें तेरा सक्चार हो। उदारता, निर्भयता, शम और मन्तोप का तू भण्डार है, शान्तिकी तू मधुर वेलि है, जिमसे मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेना आदि शुभगुण फलते फूलते हैं।

## वैराग्य चार प्रकार का है:—

#### (१) यतमानसज्ञा वेगाय

राग-द्वेपादि मल जो चित्तमे रहते हैं उन्हींसे इन्द्रियोंकी खित्त विषयोमे होती है। अर्थात् इन्द्रियोंको विषयोमे प्रवृत्त करनेवाले वे चितस्थ राग-द्वेपादि विकार ही हेतु हैं। 'वे राग-द्वेषादि मेरी इन्द्रियोंको विषयोंमे प्रवृत्त न करे' ऐसा विचार उन राग-द्वेषादि मलको धोनेके लिये आरम्भ करना 'यतमानसं हा' वैराग्य कहा जाता है।

(२) ग्यतिरेकसज्ञा वैराग्य

'राग-द्वेषादि मल घोनेका प्रयत्न करने पर मेरे कितने मल पक गये हैं श्रीर कितने शेष रहते हैं' ऐसा विवेक 'व्यतिरेक-संज्ञा' वैराग्य कहलाता है।

#### (३) एकेन्द्रीयसंज्ञा वैराग्य

'अव राग-द्वेष मेरी इन्द्रियोंको विषयोमे प्रवृत्त नहीं करते,' ऐसे उत्सुकतामात्रसे अर्थात् ऐसे चावसे मनमे किञ्चित् राग-द्वेप

<sup>9.</sup> सुखीको देखकर चित्त प्रसन्न होना। २ दुखीको देख हृदय द्वी-भूत होना। ३ पुण्यात्माको देख मनमें प्रफुल्लित होना । ४ तथा पापात्माके प्रति दरगुज्र करना। उत्तम जिज्ञासुके ये स्वाभाविक छक्षण होते हैं।

स्थित रखना 'एकेन्द्रियसंज्ञा' वैराग्य कहलाता है। (४) वशोकारसज्ञा वैराग्य

उत्साहमात्रका भी श्रभाव, श्रथीत् दिन्यादिज्य विपयोंकी प्राप्ति होनेपर भी उपेत्ताबुद्धि श्रीर मनका चलायमान न होना, श्रथीत् चित्तमे त्रोभ न होना 'वशीकारसंज्ञा'वैराग्य कहलाता है।

इस प्रकार इस महापुरुपका अन्त करण राग-हेषांट मलसे निर्मल होनेके कारण श्वेत-चिट्टे वस्नके समान शोभायमान हुआ है, जोिक ज्ञानकपी केशरका रंग धारणे के योग्य है। अब दैवी-सम्पत्ति अपने-आप इसके हृदयमे पूर्ण रूपसे विराजमान हो गई है और दासीकी भाँति सेवामे उपस्थित है। पुत्रेषणा, वि तंषणा व लौकेपणा इन त्रिविध एपणाओं को बेडियाँ जो सम्पूर्ण जन्म-मरणादि दु.खोंकी मूल और ज्ञानमे भारी प्रतिवन्धक होती हैं तथा जिनकी विद्यमानतामे ज्ञान असम्भव है, इस अवस्था पर पहुँचकर इस महापुरुषकी कट चुकी है और अब वह खराखरा ज्ञानका अधिकारी हुआ है। इस प्रकार यह शुभ-गुणरूपी रत्नोंका भण्डार हो गया है, जिनका लच्चण गीता अ १३ में इस भाँति किया गया है।

त्रमानित्वमद्मिभत्वमिहंसा चान्तिरार्जवम् । त्राचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मिविनग्रहः ॥७॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥८॥ त्रसक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥

<sup>9.</sup> पुत्रकी इच्छाको 'पुत्रैपणा',धनकी इच्छाको 'वित्तेषणा'और 'ससार युझे भछा कहे' इस इच्छाको 'होकैषणा' कहते है। यह तीनो ही परमार्थमें भारी प्रतिबधक है।

मिय चानन्ययोगेन भिक्तग्र्यागचारिका। विविक्तदेश्रेयविन्यमगीनजैननंति ॥ १०॥ श्रापात्मज्ञानिन्यनं तन्यज्ञानाथेद्शेनम्। एतज्ज्ञानमिति श्रोकतमज्ञानं गद्रोडन्यथा॥११॥

यर्थ-यपनी श्रेष्टाकि लिनसान न लनाव, वस्मानस का असाव, प्राणिमात्रको हिन् प्रकार भी अधीरनान नागीन न मताना, त्रमा (अर्थान किमीन पर्यासी केरापर इसवे प्रति नोपदृष्टि न करना तथा प्रपंत प्रति विश्वात प्रपराय किया हो तो उसको अपने चित्तमे धारण न रसना होर निस्तसे नन्तार हमी प्रकार वहा देना जिन प्रकार गढ़ा गुर्गोंको यहा ने जानमे विलम्ब नहीं करती), मन-वाणी व गान पानारिमें प्रा सरलता. श्रद्धा-भक्तिसहित गुरकी सेवा, 'त्रान्तर याय नीन, श्रन्त करण्ती स्थिरता, मन-इन्द्रियादिका दमन अन्द्रियो सम्पूर्ण भौगोंने चाहे वे इस लोकके हों वा परलाकक, आमिहित हा अभाव, 'मेंपन' का त्याग, जनम-मृत्यु श्रोर बुढापांस्थी रोगोमें दु.स्य व दोपोना वारम्वार विचार करना और इनके रोगले रोगी होना, धन, पुन, स्त्री व घर आदिमे श्रामक्ति श्रीर ममताका न होना प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही समचित्त प्रयान चाभरहित मुम परमेश्वरमे अनन्ययोगके द्वारा अन्यभिचारिगी भक्ति, एकान्त व शुद्ध देशमे रहनेका म्यभाव, जनसमुदायमे दिकनेसे अर्वि होना, अध्यात्म-ज्ञान अर्थान वेदान्त-शास्त्रमें नित्य स्थित और तत्त्वज्ञानके अर्थस्य पर्मात्माको सर्वत्र दखना, यह सव तो ज्ञानका साधन होनेसे ज्ञानहप है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है।

ऐसा रगादिल, त्रिविध एपगाओं से छूटा हुआ, शमदमादि-सत्पन्न, वैराग्यवान् तत्त्विज्ञासु ही वेदान्तश्रवगाका श्रिधिकारी

हैं, चाहे उसने वस्त्र न रङ्गे हो। इस साधनसामग्रीके विना चाहे वस्र भी रत लिये गये हो, तथापि वेगान्तश्रवण अपना रहा नही जमाना पौर न यथार्थ फलका रेतु ही होता है । मोचके चार द्वारपाल शम, अन्तोष, विचार छौर सत्मद्गमे इसने गाढ मित्रता की है। इस अवन्धापर पहुँचकर ही वास्तवमे वेदान्त अवण व्यपना रद्ग विरालाता है और सभी शान्तिका जुम्मेवार बनता है। जिम प्रकार सुवर्णकी डलोमें कोई भूपण बनाना इष्ट है तो श्रावश्यक है कि पहले उसकी श्रामिमे तैपाकर पानीके समान पतला कर लिया जाय, केवल तभी उसको मनमाने रूपमे वदल सकते हैं, इसके विना नहीं । इनी प्रकार इस जीवको शिव रूपमे बदलना इष्ट है तो इस बातकी अत्यन्त आवश्य-कता है कि अन्त. करणको वैराग्यकी उपयुक्त अग्निमे गला कर विल्कुल पतला बना लें, तभी हम सच्ची शान्तिके भागी हो सकेंगे। बैताल, जोकि पूर्व अवस्थाओं में सिरमें डएडे मार-मारकर त्यागकी भेटे ले रहा था, उस अवस्थापर पहचकर इस सच्चे आशिकके चरणोंमे नतमस्तक होता है। "हे प्रिय जिज्ञासु ! हे वीरपुरुप ! तेरी जय हो, मैं हृदयसे तेरे चरणो में नमस्कार करता हूँ, तू ही इस ससाररूप संयामका सच्चा विजेता है।"

जिस प्रकार सिंहनीका दृघ धारण करनेके लिये सुवर्ण का वंशायशून्य त पुरुषको | ही पात्र चाहिये, यदि अन्य किसी वेदान्तप्रवृत्तिमें दोष । पात्रमें दूध रखा गया तो वह पात्रकों फाड देगा, इसी प्रकार इस वेदांतश्रवणरूपी दूधको धारण करनेके लिये केवल हमारे इस मतवाले जिज्ञासुका हृद्य ही पात्र हो सकता है । जो लोग नीचेकी किसी अवस्थामें ही रहकर इस दूधको पान करनेमें प्रवृत्त हुए है, वे कदापि इस दूधसे वल प्राप्त न कर सकेगे। रि प्रान करनेवाला (श्रोता) नीची कोटिका है तो इस दूध

को सहार ही न सकेगा. विलक्ष पात्र में पटलाने कारण विरोचनके समान देहात्सवादी बनकर निक्रनेगा प्यीर प्रपनं आचरणोसे समारको रमसान बना देगा। यदि शोता एट अंचा कोटिका है तो पात्र पटनेकी नो यद्यपि सन्भावना नहीं है, तथापि वह इस दूधको ठीक-ठीक पचा न सकेगा प्रीर उसे मानसिक अलीणे (Mental Dyspepsia)का रोग निकल पड़ेगा। इस प्रकार वह अपने मार्गका निरोध कर बठेगा, न भोगका ही अधिकारी होगा और न मोचका ही। ऐसे पात्र में दी हुई इस ब्रह्मावद्याकी वही गांत होगी जो पोडशवप्त्री यौवनवती कन्याकी एक नपुंसकके हाथमें होनी है, जिसको न भोगे ही बनता है न छोड़े ही सरता है। इसी प्रकार वह न आगे ही बढ़ सकेगा और न पोछे ही हट सकेगा। प्रागे तो वढ़े कैसे १ आगे तो तभी वढ़ सकता था जम कि हमारे इस मतवाले वीर प्रकार समान हथेलीपर सिर रखकर मेंदान में उत्तर पड़ता।

यह तो घर है प्रेमका, खालाका घर नाहिं। शीश उतारे भुड़ें घरे, तब पैठे घर माहिं॥ शीश उतारे भुड़ें घरे, तां पर राखे पाँच। दास कवोरा यों कहे, ऐसा होय तो आव॥

श्रीर पीछे भी हटे कैसे ? भला उपासना श्रांटिम प्रवृत्त कैसे हो ? वेदान्तके अवर्णमात्रसे ईश्वरको ही कल्पित सिद्ध कर बैठे। श्रजी । साकार-निराकारका तो मगड़ा ही नहीं रहा, माकार-निराकारका का कव कि ईश्वरकी हाला जब कि ईश्वरकी हत्तो मानी होती। यहाँ तो ईश्वरपर ही हाथ साफ क्वि बैठे हैं। यह तो सॉप-छळूँ दरवाली गति हो गई, न खाये ही वनता है न छोड़े ही सरता है। श्ररे वावा। श्रांखिर कोई रास्ता तो खुलना

चाहिये। एक स्थान्पर वेठे हो सरेगा कैसे ? हॉ, ठीक एक रथानपर वठने कौन देगा ? यह तो प्रकृतिका अटल कानून हें और हम 'पुगय - पापकी व्याख्या'में प्र० खं० पृ० ४०-४३ पर विस्तारसं इसका सिद्धान्त कर श्राये हैं कि ईश्वरकी नीति नहीं चाहती कि अपने अन्तिम साध्यको प्राप्त किये विना ही हम किसी एक स्थलको रोके बैठे रहे, यदि हम आगे चढ़नेसे इन्कार करते हैं तब हमको श्रवश्य धका खाकर पीछे हटना पड़ेगा। जैसे एक घोड़ा अपने चेगसे दौड़ा जा रहा है, यदि हम उसको एकदम रोके तो उसको अपने वेगको सहारने कं लिये त्रावश्य पीं हे हटना पड़ेगा वह उसी स्थलपर खड़ा नहीं रह सकता। इसी सिद्धान्त के श्रानुसार इन महाशयोंकों भी धका खाकर' पोछे हटना पड़ता है, जिसका फल यह होता है कि दोप-दृष्टि उनमे घर कर बैठती है। चाहिये तो था अपने दोप देखने, परन्तु अपने दोप तो तभी देखे जा सकते थे जब वैराग्यकी अग्नि अपने भीतर प्रज्वलित होती और अन्तर दृष्टि खुलती । इसके विपरीत बाह्य दृष्टि होनेके कारण उन महापुरुषोंके जिनके साथ सत्संग होता है, दोष-दर्शन किये जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानीको अज्ञानी व अज्ञानीको ज्ञानी वनाया जाता है और शरीरके लच्चगों करके ही उस अलच्यके लच्चग किये जाते है। गये तो थे अपना भवन बुहारनेके लिये, परन्तु उल्टा दूसरोंका कचरा अपने अन्दर भरने लगे। हे परमात्मा यह कैसा रोग लगा ? बैरोको भी नसीव न हो। कच्चे फोड़े में चीरा देनेसे भरिया-फूटीके समान यह तो उल्टा रोग बढ़ गया। 'गंये थे नुमाज वरुशवानेको, उल्टे रोजे गले पड़े'। जिस प्रकार चिड़िया वाज़के भयसे अपने घौसलेमे दौड़ती है, परन्तु विद्येपके कारण उसको वहाँ श्रन्धकार ही प्रतीत होता है, ठहर नहीं सकती, तत्काल बाहर निकल आती है और वाज

के द्वारा ग्रसी जाती है। यही अवस्था इन महाशयों की होती हैं कि संसार स्पी वाज के भयसे अन्तर्भुख होने के लिये जाते हैं, परन्तु वैराग्य के अभाव और विचेप के सद्भावसे उनको भीतर अन्धकार ही प्रतीत होता है, ठहर नहीं सकते और तत्काल वाहर निकल कर संसार स्पी वाज द्वारा किर ग्रास कर लिये जाते हैं। मन का स्वभाव है कि निराल न्य तो यह रह नहीं सकता, अब विचेप और आवरण हृदयमें भरपूर रहने के कारण इसका अन्तर्भुखी होना तो असम्भव है, उधर तो इसका आकर्षण हो नहीं सकता, लाचार कुटुम्बकी आसक्ति व घरेलु-प्रवृत्ति जिससे थोड़ा बहुत छुटकारा मिला था, वह किर दृढ़ हो जाती है। अब इमसे निवृत्त होना दुर्लभ है, क्योंकि आगे वढ़नेका मार्ग वन्द हो चुका है और हृदयर पी लोहा ठएडा पड़ चुका है, इसलिये शब्द रूपी चोटाको भी नहीं सहार सकता। सारांश, अनधिकार चर्चामे दुःख ही दु ख है। 'इतो नष्ट स्ततो भ्रष्ट' का लेखा पूरा होकर ही रहता है।

पूर्वपत्ती:—वाहजी वाह ! यह तो तुमने विचित्र जाल प्रवेपक्षीकी शक्का और | फैलाया है इसका तो कहीं अनत ही उसका समाधान | नहीं आता। प्रथम तो किल्युगमे जीवन ही अल्प है, दैवयोगसे पूरा जीवन भी मिल जाय तो भी सारे जीवनमे तुम्हारे वैतालकी ये सब भेटे तो पूरी होना असम्भव ही हैं। किसीको भी यह आशा नहीं हो सकती कि वह अपना यह सब काम इसी जीवनमे पूरा कर जायगा और जब यह आशा ही नहीं तब इस मार्गमें कृदम उठाना ही कठिन होगा। 'न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी'। मायाका राज्य विलत्त्त्रण है, जीवके कर्म-संस्कार अनन्त जन्मों अपनन्त हैं। फिर यह भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता कि भावी-जन्ममें मनुष्ययोनिकी ही प्राप्ति होगी और जितना कुछ अव

कर चुके हैं इससे आगे ही बढ़ना होगा। ऐसी अवस्थामें वर्त-मान मनुष्य-जन्म तो अकारथ ही गया। 'न दीनके रहें न दुनियाके।' इस प्रकार तुम्हारे वचनोंके अनुसार तो दुनियाके दुख-दर्द मिटनेसे रहे फिर तो मोच्च खपुष्पके समान कथन-मात्र ही रह जायगा। दूसरे, तुम्हारे यह वचन ज्यों-के-त्यों अनुभवमे भी नहीं आते, क्योंकि बहुत-से महापुरुष नानक, कबीर आदि और वर्तमानमें भी बहुतसे सन्त-महात्मा तुम्हारी इन भभटों पड़नेके बिना ही एकदम छलॉंगे' मारकर संसार के पार जाते दीख पड़ते हैं, फिर तुम्हारी इस दन्तकथा में फॅसने का कौन बुद्धिमान साहस करेगा?

समाधानः - सुनो प्यारे आपत्तिकारक । दिलके कान खोल कर सुन लो। कहावत है कि 'रोग हाथीके मुँहसे आता है और चिउँटीके मुँहसे जाता हैं'। अर्थात् रोगकी उत्पत्ति तो अकस्मात एकदम हो जाती है परन्तु निवृत्ति तो क्रमसे शनै:-शनै: ही होगी। जब शारीरिक रोगोकी यह अवस्था है तब यह तो जन्म-मर्गाका विश्चिकारूप भारी रोग है, जो यावत् शारी रिक व मानसिक रागोंका मूल है श्रौर श्रसंख्य जन्मोसे हढ़ होता चला श्राया है। इसकी निवृत्ति यो ही वातोमे पूरी-पूरी भेट दिये विना कैसे कर जास्रोगे ? देखे, एकदम इस रोगसे निकल भागो तो सही, सन्निपातके रोगीके समान उल्टान भड़क जास्रो तो कहना। 'मक्खीका मधुमे फॅसना तो सहज है, परन्तु उसी तरह सहज ही एकदम निकल भागना चाहे तो छुटनेके स्थानपर उल्टा अधिक लिसड़ जायगी। हॉ, शनै:-शने क्रम-क्रमसे अपने हाथ-पैरोंको धीरजसे निकालनेका प्रयत्न करेगी तो अवश्य मधुसे छुटकारा पा जायगी। जव सामान्य रोग सहज ही काटे नहीं कटते तव यह संसाररूपी वृत्त सहज ही कैसे काट सकोगे कि जिसकी ऋहंकाररूपी सुदृढ़ मूल है,

मनुष्ययोनिमे हर्गों हे प्रतुमार मुख्या विश्वास पालनास्य लड़े पातालपर्यन्त चली गर्ट हे प्रीर नीती सुणस्य उपसे पट्ट हुई जिसकी शास्त्राल विषयमील स्पन्ने नीती, मोदने सर्व र फेल गई हैं, जैसा गीना प्रयास १४ व्योग ने से बना गया ने— अधिबोध्ये प्रसृतास्तस्य शासा गुरूप्रग्राहा विषयप्रयानाः ।

श्रधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुवंद्यानि मनुधनीके ॥

हाँ, यह नो तम भी मानद है कि जीवन व्याप के पान कु श्रपने श्राचरणोसे नो तुम यह मित न ने तर रहे, वीन इसरे विपरीत यही मिद्ध कर रहे हो हि कभी भारता है। सा है। सहै श्रीर सदा श्रमर रहेंगे। ज्यवागमं मा निर्मा होका हैने उच्छुद्भल रूपमे वर्त रहे हो, माने तुन मर्वया भावता है। ही, तुमकों कोई कहने सुननेवाला है हो नहीं और तुम्परे इपर किसीका भी वण्ड नहीं । हाँ यह दान ने हम मिर-पानोंसे स्वीकार करते , चाहे जहाँ तमने कमंग दिलाएक कहा ली कि वास्तवमे तो तुम अमर ही तो और पूर्ण स्वनन्त्र। नन्तार अपर कोई विधि नहीं, बल्कि तुम नो मन्यूल ब्रह्मारहरे शामर हो। भला, तुम्हारे ऊपर किसका दण्ड १ परन्तु व्यपन-व्यानमा शुद्ध स्वरूप ठाने भी रहो। मन, इन्द्रिय और देहमें ध्ये रहादर इनका श्रभिमान करना श्रीर वनके दिग्याना निर्देह! 'नुपर्। श्रीर दों दो' यह कैसे निभेगी ? रहना नो रोगी और पानरण करने निरोगीके। यही तो रोगको वढ़ा लेना है। वधा हुआ सुकत के श्राचरण करने लगे तो उल्टा श्रधिक वॅध जाता है। जावन श्रल्प जाना होता तो सुखकी नींद न सोते। जैसे किसीको विदेश जाना होता है तो रात्रिको सुपसे नहीं सोता ज्यो-त्यों अपने सब काम करके गाड़ीसे ? घटे पहले स्टेशनपर पहुँचनेका ध्यान रखता है और कोई काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहता। परन्तु तुम तो ऐसे सुखसे सोते हो मानो कुछ करना है ही नहीं। यदि तुम्हारी उपर्युक्त सब भेटे इसी जन्ममे पूरी नहीं हो सकतीं तो भी तुम्हारा पुरुपार्थ निष्फत्त नहीं, क्योंकि उसके मूलमें सत्यस्वरूप-साची विद्यमान है। फिर वह निष्फल कैसे हो सकता है ? दूसरे, अधिकारानुसार चेष्टामे एक प्रकार से शान्ति रहती है जो हमारे कृदम को आगे उठाती रहती है। स्वयं भगवान्का वचन है—

वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानमां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वामिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥(नी.७.१६)

अर्थ.—बहुत जनमोके पुरुपार्थसे अन्तके जनममे तत्त्र-ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 'सर्व वासुदेवरूप ही है' इस प्रकार सुमको प्राप्त कर जाता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है।

श्रनेक जन्मोंका रोग एक जन्ममें ही कैसे निवृत्त हो सकता है ? परन्तु हॉ, यह हम छाती ठोककर हाथपर हाथ रखकर तुमसे वचन करते हैं कि यदि तुम उपर्यु क्त रीतिसे ठीक-ठीक रोगकी श्रोबधि करने लग् पड़ों तो शनै:-शनै तुम्हारे रोगकी निवृत्ति होनी निश्चित हैं। इसकी जुम्मेवारी हम श्रपने सिर पर लेते हैं यदि इस जन्ममें ही तुमने ठीक-ठीक पुरुपार्थ किया तो श्रधोगतिका मार्ग तो तुम्हारे लिये श्रमी बन्द हो, जायगा श्रीर भावी जन्ममें तुमको वरवश श्रामें ही बढना होगा। हप्यान्त म्पसे समक्त सकते हैं कि दिल्लीसे काशी जानेवाला कोई मुसाफिर दिनमर चलकर रात्रिको यदि कानपुरमें सो रहे तो प्रभात जागकर उसको कानपुरसे ही तो चलना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जागनेपर उसकों फिर दिल्लीसे ही श्रपना सफर श्रारम्भ करना पड़े। इसी प्रकार मोच्रूप उिह्नु-स्थानके लिये भी मिखले हैं जो तुमको वतलाई गई।

यदि तुम कमर कसकर इस गागंपर चल परां नो जितना हुछ मार्ग तुम इस जन्ममें प्रा कर लोगे, शपथ लेकर पहले हैं कि भावी जन्ममें तुमको उससे त्रागे ही घटना होगा, उसमें सन्देह ही न जानो । यदि तुमको हमारे वचनोपर विश्वास न हो नो यह लो, हम स्वय भगवानको ही छापके सामने मासीमें स्वता पर देते हैं। इससे छाधक साली तो हम लाएँ पर्रोमे ? प्यर्जन को भी इसी प्रकार भारी सन्देह हुआ था। छाजन करना है.—

अप्रवि: श्रद्धयोपेतो योगाचितिमानमः । अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छिति ॥ किन्नोभयविश्रप्टिश्लिनाश्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमृदो त्रह्मणः पथि ॥ एतन्मे संश्रयं कृष्ण छेतुमईस्यशेपतः ।

त्वद्न्य: संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते ॥ (र्ग ६। १०-३६)
श्रश्र.—हे कृष्ण ! जिसका मन योग (ई१वर-प्राप्तिस्प मार्ग)
से चलायमान हो गया है, ऐमा शिथिल यत्नवाला परन्तु अद्धायुक्त पुरुष योगसिद्धि (भगवन्-माज्ञात्कार) को न पाकर किम
गितको प्राप्त होता है ? हे महावाहो । वह भगवत् प्राप्तिके
मार्गमे मोहिन हुआ आश्रयरिहत पुरुप छिन्न-भिन्न वाटलोंकी
भाति दोनों ओरसे (अर्थात् भगवत्-प्राप्ति और सांसारिक
भोगोंसे ) श्रष्ट हुआ क्या नष्ट तो नहीं हो जाता है ? हे कृष्ण !
मेरे इस संशयको अशेप (पूर्णता) से छेदन करनेके लिये
आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके मिवाय इस संशयको छेदन,
करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है। ( अर्जुनने इस संशयको
पूर्ण महत्त्व दिया है और यह ठीक भी है, आरम्भमें जिज्ञासु
को यह मार्ग जुरूण धारावत् तीक्ण प्रतीत होता है, इसलिये

इस विपयमें जबतक उसको आश्वासन न मिल जाय कि जो लुद्र में कहाँगा निष्फल नहीं होगा, उसका कृदम उठना कठिन होता है। इसलिये वह भगवान्में ही इस विपयमें आश्वासन चारता है और कहता है कि आपके सिवाय इस सशयका होदन करनेवाला में नहीं पाता )। इसके समाधानमें भरावान् आजा करते हैं.—

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणकृत्मश्चिद्दुर्गति तात गच्छित ॥
प्राप्य पुण्यकृतां लो मानुपित्वा शाश्वतीः समाः ।
शुचीनां श्रोमता गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥
श्रथवा योगिनामेव छले भवित धीमताम् ।
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥
नत्र त वृद्धिसंयोगं लमते पौर्वदेहिकम् ।
यतते च ततो भृयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते द्यवशोऽपि सः ।
जिज्ञासुर्गप योगस्य शब्दव्ह्यातिवर्तते ॥
प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्धकिल्वषः ।
श्रमेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगितम् ॥

(६. ४०-४५)
प्रथं.—हे पार्थ ! ऐसे पुरुषका न तो इस लोकमें चौर न
परलोकमें ही नाश होता है, क्योंकि प्यारे ! भगवदर्थ शुभकर्म करनेवाला कोई भी पुरुष दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता है।
किन्तु वह योगभ्रष्ट पुरुप पुण्यवानोंके लोकोंको प्राप्त होकर
स्त्रीर चिरकालतक उनमें वास करके किर पवित्र श्रीमानोंके

घरमे जन्म लेता है। अथवा यदि घेराग्यवान् है तो) ज्ञान-वान् योगियों के कुलमं जन्म लेता है, अवश्यही ससारमें ऐसा जन्म अति दुर्लभ है। वह पुरुष इस प्रकार जन्म लेकर पूर्व जन्ममें साधन किये हुए बुद्धिस्योगको प्राप्त करता है। जिसे कोई लिखता-लिखता सो गया तो जागकर उससे आगे लिखने लग जाता है। हे कुरुनंदन। तदनन्तर वह भगवत्-प्राप्तके लिये फिर यत्न करता है। वह उस पूर्वाभ्यासके वलसे ही वरवश भगवत्की ओर खेचा जाता है (जैसे पन्नी पेटीमे वँधा हुआ खिचता है। तथा योगका जिज्ञासु भी वेदके विधि-निपेधरूप वन्धनसे उल्लिख्चित वर्तता है। इस प्रकार अनेक जन्मसे शुद्धा-न्तःकरण योगी प्रयत्नसे अभ्यास करता हुआ सम्पूर्ण पापांसे निर्मल होकर, परम गतिको प्राप्त हो जाता है।

अव रही तुम्हारी यह शङ्का कि वहुत से महापुरुप इसी जन्ममे पार जाते दीख पड़ते हैं, यह किसी प्रकार अनुभवानु-मारी नहीं। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि उनका सब कुछ कृत्य इसी जन्मका है। आप्रवृत्त यदि इस फ्सलमे फल रहा है तो यह तो नहीं कह सकते कि इसो फसलमे वह वीजसे फलको प्राप्त हो गया। नहीं, विलक अनेक फसलों में सींचा जाकर और शीतोष्ण सहकर वह इस योग्य हुआ है, ऐसा मानना पड़ेगा।

पूर्वपद्मी — लोकमान्य भगवान् तिलक कह गये हैं कि गृहस्थ मे ही रहो और कर्म करो, कर्मसे ही मोद्ग हो जायगा, त्याग श्रावश्यक नहीं। फिर तुम्हारी इन मंभटों मे कौन फॅसे ? हमको तो यही श्रच्छा लगता है, जिससे भोग और मोद्ग दोनों ही मिल जाएँ।

(नोट: - उक्त पूर्वपत्तका समाधान द्वितीय खराडमे देखिने।

# ग्रात्म-विलास

#### (द्वितीय खगड)

## प्रवृत्तिपचमें तिलकमत-निराकरण



निलक महोदयनं अपने प्रन्थ गीता-रहस्यके संन्यास-कर्म योग तिलकमत-निरूपण नामक एकादश प्रकरणमे प्रवृत्ति-मार्गको मुख्य रखकर निवृत्ति-मार्ग्र का खरडन किया है। इस स्थल पर उस मतका कुछ विचार कर्तव्य है। उस मतका सार संवेपन नीचे अङ्कवार दिखाया जाता है। फिर प्रत्येक अङ्कपर सारप्राही दृष्टिम सूच्म विचार किया जायगा। इस प्रसगमे तिलकमतके अनुसार निष्काम-बुद्धिसे कर्म करने को 'योग' और स्वकृपसे कर्म त्यागको 'सांख्य' (सन्यास) शब्दोसे प्रयोग किया गया है। उनका सत यह है.—

(१) मोत्त 'मांख्य' (ज्ञान) मे ही नही होता, किन्तु 'योग' (निष्काम-कम') मे भी होता है। अर्थात् मोत्तप्राप्तिमे 'ज्ञान' नथा 'कम' दोनो विकल्पसे स्वतन्त्र साधन है, ऐकको दूसरेकी अपेत्ता नहीं है। (गीता-रहस्य पृ ३०४, ३०६)। आराय यह कि 'ज्ञान' व 'कम' का सम-समुचयक्ष है, कम-समुचय × नहीं।

<sup>अ ज्ञान व कर्म दोनों मोत्तप्राप्तिमें स्वतन्त्र साधन हैं, इस मतको

यम-समुच्चय कहते हैं।</sup> 

<sup>×</sup> पहले कर्म पीछे ज्ञान, टोनीं क्रमसे मी वर्म उपयोगी हैं, इसको क्रम-समुच्चय कहा जाता है।

- (२) ज्ञानीके लिये ज्ञानोत्तर मृत्युपर्यन्त लोकसंग्रहकं निमित्त निष्काम-बुद्धिसं कर्म करते रहना कर्नव्य है, क्योंकि ज्ञानोत्तर निष्काम-कर्म बन्धक नहीं रहता। जो मोच् 'सन्यास' (सांख्य) से मिलता है वही 'कर्म' (योग) से भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं कि ज्ञानोत्तर दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं चाहे जिसको अद्भीकार करें, किंतु भगवान्के मतसे 'संन्यास' (सांख्य) की अपेच् क्में (योग) श्रष्ठ है। (गी. र. ष्ट. ३०७, ३०=, ३०६) ×
  - (३) यद्यपि प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों मार्ग प्राचीन समयसे प्रचित्त चले आये है नथापि प्रवृत्ति-मार्ग अर्थात 'कर्म' ही आदिसे है और स्थिर रहनेके लिये है। निवृत्ति-मार्ग (स्मार्त-संन्यास) पीछेसे धीरे-धीरे उसमे प्रवेश होने लगा। (गी. र. प्र.३४६)
    - (४) फुटकल संन्यास-मार्गिशंकी इस उक्तिको उद्देश्य करके कि 'गीतामे अर्जुनको चित्तशुद्धिके लिये कर्मका उपदेश किया गया है क्योंकि उसका अधिकार कर्मका ही था, परन्तु सिद्धावस्थामें कर्म त्याग ही भगवानका मत है' तिलक महोदयका कथन है कि "इसका भाव यह दीख पड़ता है कि यदि भगवान कह देते— अर्जुन! तू अज्ञानी है—तो वह निचकेता के समान पूर्ण ज्ञानका अग्रह करता, युद्ध न करता और उनका उपदेश विफल जाता। अर्थात् अपने प्रिय भक्तको घोका देतेके लिये गीताका उपदेश किया गया।" (गी. र. प्र. ३४१)
      - (४) 'योग' के विषयमें गीतामें कहा है कि जब संसारमें रहना है तो कर्म छूटेंगे कैसे ? जबिक च्रामर जीवित रहना भी

× देखो गीतारहस्य प्ताको छपी हुई सन् १६२७ दितीयावृत्ति ।

क्ष निचकेता एक ऋषिकुमारका नाम है, जिसने अपनी वाल्यावस्था में हो यमलोकमें जाकर यमराजसे ब्रह्मज्ञान पाया। (कस्रोपनिषत्) कर्न हैं। देहस्थितिपर्यन्त जैसे भूख-प्यास विकार नहीं छूटते श्रीर उनके लिये भिन्ना मॉगने जैसे लिजितकर्म करनेके लिये भी 'संन्यास' मे जब स्वतन्त्रता है, तब श्रनासक्त व्यवहारिक शास्त्रोक्त कर्म करनेमे कीन प्रत्यवाय है ? (गी र. पृ. ३१८)

- (६) ज्ञानीका श्रहंकार छूटनेसे 'में-मेरा' माषा नहीं रहती, इसिलये ज्ञानी निर्मम होता है। उसके बदले 'जगत् व जगत्का' श्रथ्या भक्ति-पत्तमे 'ईश्वर व ईश्वरका' ऐसे शब्द ज्ञानीद्वारा प्रयुक्त होते है। वासना छूटनेसे ज्ञानीका यह भाव रहता है कि 'ससारके सब व्यवहार ईश्वरके है श्रीर ईश्वरने उनको करनेके लिये ही हमें उत्तत्र किया है।' (गी. र. पृ. ३२४)
- (७) 'लोकसमहका अर्थ कोई ढकोसला नहीं, बल्कि लोकों को खोटी प्रवृत्तिस बचा कर शुभ प्रवृत्तिमे लगाना है' तथा 'ज्ञानियोके गृहस्थमे रहनेसे लोकसम्रह अधिक सम्पादन होता है, इसलिये ज्ञानियोको गृहस्थमे ही रहना चाहिये।' (गी. र. पृ० ३२६ से ३३१)
- (二) जब 'योग' ही मुख्य है तब प्रश्न होता है कि स्मृतिप्रन्थोमें विश्वित सन्यास-ग्राश्रमकी क्या दशा होगी? जब कि
  मनु ज्ञादि सभी स्मृतिकार यज्ञ-यागादिका परित्याग करके धीरेधीरे सन्धास-ग्राश्रम धारण कर मोनप्राप्तिकी ताकीद करते है।
  इसका समाधान तिलकमतमे यह है कि मनुके ध्यानमे अच्छी
  तरह यह वात ग्रागई थी कि संन्यासकी श्रोर लोगोकी फिजूल
  प्रवृत्ति होनेसे ससारका कर्तव्य नष्ट हो जायगा श्रीर समाज
  पंगु होजायगा। इसीलिये मनुने तीनो ऋगों (देव, ऋषि व
  पितर) की मर्यादा बाँच दी है कि इन ऋगोंसे उऋण होकर फिर
  सीन्यास ले। इससे यह सिद्ध होता है कि श्राश्रम-धर्म का मूल

यह था कि यथाशास्त्र गृहस्थ चलानेयोग्य लडकोके नियाने हो जानेपर बुढ़ापेकी निरर्थक छाशास्त्रोसे लडकोकी उमद्गोंके आड़े न छा, निरा मोलपरायण हो मनुष्य स्वय छानन्डपूर्वक मंसारमें निवृत्त हो जाय। (गी. र ष्ट ३३६, ३३७, ३३८)

(६) गीताके प्रत्येक अध्यायकी ममाप्रिमे 'श्रीमद्भगवदगीता-सूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे' ऐसा सकल्प है। इसका अर्थ यह है कि 'संन्यास और योग' दो मार्गीमे 'योग' श्रेष्ठ है और यही गीताका प्रतिपाद्य विषय है। (गी. र. पृ ३५१)

#### उक्क मतका निराकरण

श्रव सन्तेपसे उपर्युक्त मत पर श्रत्मग-श्रत्मग विचार किया तिलक्ष्मतके प्रथम जाता है। वुद्धिमान पाठक स्वयं सार-श्रसार श्रद्धका निराकरण का विचार कर तेगे। किमी कविका कथन है कि सचाई एक ऐसी सुन्द्री है कि उसको श्रातिगन करने के तिये उसे जान तेना ही काफी है।

शास्त्रोका आश्य जाननेक लिये युक्ति व प्रमाण दोनोकी संगतिका होना जरूरी है। अर्थात शास्त्रप्रमाण व युक्ति दोनोकी संगतिसे जो आश्य निर्धारित हो, वही शास्त्रोका निर्दोप आश्य जानना चाहिये। परन्तु जो आश्य केवल प्रमाणके आधार पर निर्धारित किया गया है और युक्तिको नहीं सहार सकता, वर्ष आश्य यथार्थ नहीं किन्तु भ्रममूलक है। योगवाशिष्ठके मुमुख प्रकरणमें भगवान विसष्ठ भगवान रामचन्द्रके प्रति कहते है, "हे राम। युक्तिसहित वचन चाहे वालकका भी हो उसे अंगी-कार करना चाहिये और युक्तिविरुद्ध वचन चाहे ब्रह्माका भी हो उसे अंगीकार न करके सूखे तृण्युके समान परित्याग कर

देना चाहिये" (त्रोग वा. मुमुद्धप्रकरण मर्ग १८)। तिलक महोदयन अपने इस निश्चयमें कि 'ज्ञान' तथा 'कम' मोचप्राप्तिमें दोनो विकल्पमे स्वतन्त्र साधन है, चाहे ज्ञानसे मोच प्राप्त कर ले चाहे कम मं, कोई प्रवल युक्ति नहीं वी, किन्तु गीताके कुछ श्लोकोके श्राधार पर उनका यथार्थ मर्म न जान, अपने मतकी पुष्टि की है। इसके विपरीत वेद-वेदान्तके अन्य अनेको प्रवल प्रमाण, जो उनके मतके विरोधी है श्रीर ऊँची भुजा उठाकर पुकार रहे हैं— 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति', 'ज्ञानादेवतु कैवल्यम' इत्यारि, उन प्रमाणोके विरोधका परिहार उन्होंने अपनी किसी युक्तिसं नहीं किया। इसके साथ ही यह किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता श्रीर न तिलक महोदय जैसे श्रान्तिक पुरुपको ही स्वीकार हो सकता है कि गीता प्रकृतिविरुद्ध अथवा वेदविरुद्ध उपदेश देनेके लिये प्रवृत्त हुई हे । वेदान्तके अनेक नैष्कर्म्यसिद्धि आदि संस्कृत प्रन्थ तथा विचारसागरादि भाषा प्रन्थोमे अनेक प्रवत युक्तियोस यह विषय प्रतिपादन किया गया है कि मोन केवल ज्ञानसे ही सम्भव है, कम मं नहीं, जिनके सम्मुख तिलक महोदय की कोमल युक्तियाँ चण्भरके लिये भी स्थिर नहीं रह सकती । इस स्थल पर उनका पूर्ण रूपसं उल्लेख न कर केवल दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है।

यह वार्ता तो एक वालककी बुद्धिम भी आरुढ हो सकती हैं कि मोन्नप्रिष्ट्रिप साध्य तो एक. और उसके साधन हो, वे भी परस्पर विरोधी, होनो समकानीन, म्वतन्त्र और विकल्पमं अर्थात् एक ही अवस्थामे चाहे ज्ञानसं मोन्न प्राप्त करते चाहे कर्म से, यह वात साधककी रुचि पर छोड ही गई है कि वह इन होनों में से कोई एक मार्ग पमन्द करते और स्वतन्त्र वही मार्ग उमं मोन्न प्राप्त करानेमें समर्थ होगा। यह हो कैसे मकना है ? कर्म

का स्वरूप प्रवृत्ति श्रोर ज्ञानका स्वरूप कम त्यागरूप निवृत्ति, दोनोका परस्पर विरोव है। तिलक महोदयका यह वचन ठीक उस वैद्यके समान है जो सिन्नियात-रोगपी डि्त अपने रोगीको यह नुसला देता है कि रोगनिवृत्तिके लिये चाहे यह एक रेचक स्रोपिध लो. चाहे वह दूसरी पाचक। रोगी हॅरान है कि वैद्यका दिमाग फिर गया है । हाँ, यह बान तो सम्भव हो सकती थी कि प्रथम रेचक छोपिधसे पेट साफ करके छान्य कालमें पाचक श्रोपिव तजवीज फी जाती, श्रथवा प्रथम पाचक छोपिवसे दोपों को पका कर फिर पेट साफ करनेके लिये रेचक दी जाती। परन्तु दोनों श्रोषधि परम्पर विरोधि! होनो विकल्पसं श्रीर सम-कालीन !! इस प्रकार वह वैद्य किमी प्रकार भी रोगीका विश्वास-पात्र नहीं हो सकता । ठीक, यही अवस्था तिलकमतकी है। हाँ, पहले ज्ञान पीछे कर्म, अथवा पहले कर्म पीछे ज्ञान, अवस्था-भेदमे और कालभेदमे तज्वीज किये जाते तो अवश्य नुसद्धा श्रद्वायोग्य हो सकता था, परन्तु यहाँ ती आच देखा न ताव तत्काल दोनो वातें विकल्पमे लिख हाली गई।

मोन्तप्राप्तिका विषय जो बहा है. यदि वह स्वर्गलोक और वेंकुएठ-लोका दिकोंके समान देशकालपि च्छेदवर्ती माना जाता, तो ख्रवश्य उसकी प्राप्तिके निमित्त कर्मको साधनता वन सकती थी। परन्तु ऐसा देशकालवर्ती ब्रह्मका स्वरूप तिलक महोद्य ने किसी स्थल पर स्वीकार नहीं किया और श्रु तिभगवती तो मुक्त-कएटमें उस परब्रह्मका स्वरूप निरूपण करते हुए स्पष्ट कथन परती हैं.—

'य एपः हद्यन्तर्ज्योतिः पुरुपः' 'यो मनसि तिष्ठन् मन-मोऽन्तरो यस्य मनः शरीरं यं मनो न वेद यो मनसोऽन्तरो यमयति एष त त्रात्मा अन्तर्याम्यमृतः।' (बृहदारएयकोप-निपत् अ. ३. ब्रा. ७)

श्रथं:—यह जो हृदयके अन्दर ही ज्योतिरूप पुरुष विद्यमान है, यही तेरा आत्मा है। जो मनमें बैठा हुआ भी (अपनी व्यापकता करके) मनसे बाह्य देशमे भी हैं, मन जिस परमात्मा का शरीर है, जिस परमात्माको मन नही जान सकता, जो मन के अन्दर स्थित हुआ प्रेरणा कर रहा है, वही अन्तर्यामी अमृत-रूप तेरा आत्मा है।

इस प्रकार श्रुति उस ब्रह्मको अपरोक्तरूपसे मबका अपना-श्राप कह कर आत्मरूपसे बोध करती हैं। एसा जो सबका अपना-आप और सबके हृदयमे ही विराजमान अन्तर्यामीदेव है, नहीं कहा जा सकता कि उसको वर्मद्वारा कैसे प्राप्त किया जाय ? बल्कि सच पूछिये तो कर्मके द्वारा तो उल्टा उसको रुला देना है, खो देना है। एक छोटेंमे दृष्टान्तसे इसको स्पष्ट किया जाता है:—

दस मनुष्य, जो परस्परमें मित्र थं, मिलकर देशाटनको निकले । मार्गमें उनको एक भारी नदी आई जिसको उन्हें तैर कर पार जाना पड़ा । नदीपार होकर उन्होंने विचार किया कि अपने दसो मित्रोंको संभाल ले हममेसे कोई नदीमें डूब न गया हो । निदान वे गिनती करने लगे । उनमेसे एकने अपनी मित्र-मण्डलीकी गिनतीकी। वह अपनेको गिनना मूलकर शेप नौको गिन गया और हैरान हो कहने लगा, "एक मित्र डूब गया ।" इस पर दूसरे मित्रने कहा, "ठहरो, घबराओं नहीं, मैं गिनती करता हूँ।" उसने गिनती आरंभ की और वह भी पूर्ववत् अपनेको गिनना छोड़ शेष नौ को गिन गया। इससे एक मित्र को डूबा जान उनकी

हैरानी और भी बढी। नाराश, दर्भा प्रकार दर्मीनेन प्रन्येकन रिानती की प्रत्येक ही अपनेकों न शिन शेष नी की शिनती करता गया और उनकी हैरानी ध्यिधिकाचिक बढ़नी गई। जब दसी गिनती कर चुके, तब सचमुच एक मित्रको हवा जान सबके सब उच म्बरसे विलाप करने लगे। एक महापुरुपको, जो एकानन बैठा हुआ यह सब कौतुक देख रहा था, इस विचित्र कथासं वडा श्रानन्द मिला। अन्ततं उनको दया छाई. वह उठ कर उनके पाम श्राया श्रीर उनमे उनके स्टनका कारण पृछा। उन्होने श्रपना मव वृत्तान्त ज्यूँका त्यूँ उम महापुरूपको कह मुनाया छौर रुटन करने लगे। सब कथा सुनकर महापुरुपने उनको फिर गिनती करने को कहा। इस पर उनमेंसे एकन फिर गिनती की छोर पूर्ववन नौ की गिनती करके मूर्तिवन श्रचल खड़ा होगया । इस पर महा-पुरुष ने कहा "घवरात्रों मत, दसवाँ है। महापुरुषके इस बचनसे उन्हें कुछ शान्ति मिली और गिनती करनेवालेन वेचनीसे फिर पूछा, "इसवाँ कहाँ है ?" महापुरुपन नत्काल गिनती करने-वालेका हाथ पकड कर कहा "उसवाँ नृ है।" महापुरुपके इस बचन पर सबको बड़ा हुए हुआ और सब दु ख-शोक द्र हो गये।

इस वार्ताको सुनकर पाठकगण हँसेंग । परन्तु हँसिये नहीं. यही वेदान्तका सिद्धान्त हैं। यही पूर्ण सत्य है। जिस प्रकार 'दसवाँ' जो उनका अपना-आप ही था, उसकी प्राप्तिके लिये। केवल ज्ञान ही एकमात्र साधन हो सकता था, अन्य कोई उपाय नहीं! अन्य कुछ नहीं!। ज्ञानका साधन छोड 'दशम' की प्राप्ति के लिये यदि वे स्वयं सबके सब नदी में खूब गोता लगाते तथा देश-देशान्तरसे अच्छे-अच्छे चतुर तैराकोका आह्ञान करते तो 'दशम' की प्राप्ति कठिनसे कठिनतर होती जाती और अन्ततः क्लेशकी वृद्धि ही उसका फल हो सकता था। ठीक, इसी प्रकार श्रुति भगवती कहती है कि आत्मरूप बहा जो निकटसे निकट है, सन इन्द्रिय आदिसे भी जो निकटतर है, जो मनका भी मन, ऑसकी भी आँख और श्रोत्रका भी श्रोत्र है, अर्थात् जिसके बिना न मनका मननभाव रहता है, न आँख देख सकती है, न श्रोत्र श्रवण कर सकता है और जो मन-गाँख-श्रोत्र सबमें विद्यमान और मबका सान्ती है, उसको किस क्रिया और किस कर्मसे जाना जाय या प्राप्त किया जाय ? यथा —

'येनेदं सर्व' विजानाति तं केन विजानीयाद् विज्ञातारमरे केन विजानीयात् ?' (वृह. उप. २-४-१४)

श्रर्थ:—जिसके द्वारा यह सब कुछ जाना जाता है, वह श्राप किसके द्वारा जाना जाय ? श्ररे ! सबके जाननेवालेकी किस शक्तिसे जान सकते है ?

इसी लिये श्रुति भगवती सर्वाधिष्ठान उस सूदम वस्तुकी प्राप्तिके लिये किसी कर्मको साधन न बता 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्' केवल ज्ञानको ही साधन निरूपण करती है। मलिन दर्पणमें अपना मुँह देखनेके लिये मार्जनद्वारा मलिनवृत्तिमे तो यद्यपि कर्मकी अपेत्ता है, परन्तु मलिनवृत्त हो जाने पर मुँह देखनेके लिये तो फिर कोई कर्म अपेत्तित नही। इसी प्रकार स्वार्थ, आसिक्त, कामना एवं वासनादि मल हृदयरूपी दर्पणसे दूर करनेके लिये तो यद्यपि कर्म अपेत्तित है, परन्तु इन दोषोके निवृत्त होजाने पर हृदयदेशमे ही स्थित वस्तुके प्राप्त करनेके लिये तो केवल ज्ञान ही अपेत्तित है। इसी लिये कहा गया है:—

भोक्षस्य न हि वामोऽस्ति ग्रामान्तरमेव वा । अज्ञानहृदयग्रन्थिश्छेदो मोक्ष इति म्मृतः ॥

अर्थ:—मोच किमी स्थानविशेषमे नहीं घसता है, न किमी अन्य श्राममें ही उसका निवास है, केवल हृदयकी श्राहानम्प अन्थिको छेदन हो जाना ही मोच कहा गया है।

जिस प्रकार रज्जुमे रज्जुके प्रज्ञान करके जो मर्पकी प्रतीति, वह न तो यज्ञादिकों अथवा मंत्रादिकांमें ही निवृत्त हो सकती है और न लप्टका-प्रहारादिकों में। उस सर्पको निर्न करनेके लिये तो केवल दीपक ही चाहिये। टीपकका प्रयोजन भी इतना ही है कि वह रज्जुके छाश्रय जो छजान, छजान का कार्य जो सर्प श्रोर तत्प्रतीतिजन्य जो भय-कम्पनादि, इन सव अज्ञान-सामग्रीको दूर कर देता है। रञ्जुकी प्राप्ति दीपक को प्रयोजन नहीं, वह तो पहले भी प्राप्त ही थी. केवल स्प्रज्ञान-रूप भ्रम करके अप्राप्तके समान भान होती थी। ठीक. इसी प्रकार श्रात्मामें त्रात्माके श्रज्ञानसं जो प्रतीत हुन्ना जगत, तडजन्य जन्म-मरण तथा भय-शोकादि त्रिविध-ताप, उनकी निवृत्ति में यज्ञ-दान-तपादिकी श्रपेचा नहीं, केवल टीपकरूप ज्ञान ही अपेनित है। ज्ञानका प्रयोजन भी आत्माकी प्राप्ति नहीं, क्योंकि वह तो नित्य ही प्राप्त है। ज्ञानका प्रयोजन भी इतना ही है कि वह दीपकके। समान आत्माके आश्रय जो अज्ञान, उस अज्ञानका कार्य जगत् और तत्मस्यन्यो भय-शोकादि, **उनको दूर कर दे।** 🛒

भ्रान्त्या प्रतीतः संसारो विवेकानत् कर्मभिः। न हि रज्जूरगारोपो धर्ण्टाघोषानिवर्तते ॥ श्रर्थ —श्रज्ञानरूप श्रान्ति करके प्रतीयमान संसार ज्ञानसे ही निवृत्त हो सकता है, कर्ममें कदापि नहीं । जैसे रज्जुमें प्रशन्तिजनय सर्प घएटा-घोषसे निवृत्त होना श्रसम्भव है।

ऐसा जो सूच्म पदार्थ, जहाँ ज्ञानके भी पर जलते हैं, उसको स्थूल कर्मद्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करना तो कोरा प्रमाद ही है। विषय गहन है इस लिये रीतिमात्र जनाई गई है। वेदान्त-प्रनथ इस सिद्धान्तकी सत्यतामे प्रमाण है, परन्तु तिलक महोदयने श्रपने श्रन्थमे योगवाशिष्ठके श्रनेक स्थलोमें प्रमाण दिये हैं। इसलिये योगवाशिष्ठ उत्पत्ति-प्रकरण प्रथम सर्ग 'ही देखिये, जहाँ अपने उपदेशका आरम्भ करते ही भगवान् विसिष्ठ प्रथम इसी विषयको स्पष्ट करते है कि मोन् केवल ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है, कर्मसे कदापि नही। यही बात श्रीमद्भागवत् एकादश-स्कन्धमे श्रीकृष्ण-उद्धव सम्वादके प्रसंग सं श्रध्याय ७,८,६,१०,११,१२,१३ मे कही गई है। यह वार्ता तो तिलक महोदयको भी स्वीकृत ही होगी कि गीताके कृष्ण श्रीर भागवतके कृष्ण दो नही, एक ही है । स्वयं गीतामें भगवान् श्रजु नके प्रति ज्ञानकी महिमा मुक्तकएठसे यूँ वर्णन करते हैं:—'सब यज्ञोसे ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ हैं', 'ज्ञानमे अखिल कर्म ममाप्त हो जाते हैं' (गीता. श्र. ४ रलो. ३३)। 'यदि तू महापापी भी है तो भी ज्ञानरूप नौकाद्वारा उन सब पापोसे भली प्रकार तर जायगा' (गी आ. ४ श्लो. ३६)। 'सब कर्मीको ज्ञानामि इसी प्रकार भस्म कर देती है जैसे स्थूल श्राम ईंधनको जलाकर भस्मीभूत कर देती हैं' (गी. ४. ३७)। 'ज्ञानके समान कोई घस्तु संसारमे पवित्र नहीं हैं (गी. ४ ३८)। यदि भगवानके मतसे कमें मोजाप्राप्तिमें स्वतंत्र साधन होता तो भगवानको इस स्थल पर स्पष्ट कहना चाहिये था, 'कर्मके समान कोई वस्तु पिषत्र नहीं हैं 'कर्मरूपी नौकाद्वारा तू सब पापेंसे भली प्रकार तर जायगा चाहे तू पापीसे पापी भी क्यों न हों. 'क्सेस्व श्रिक्त सब कर्मोंको जलाकर भस्म कर देती हैं,' 'सब यहोंसे कर्म-यहा श्रेष्ठ हैं' इत्यादि। परन्तु कर्मके साथ एसा कहीं भी प्रयोग गीतामे नहीं किया गया, इसमें स्पष्ट हैं वि भगवानकों कर्मकी श्रपेना जान ही महन्त्रक्ष मन्त्रव्य हैं।

तिलक-मतमे कर्म श्रोर ज्ञानको मोचप्राप्तिमें वैवल्पिक स्वतः साधन माना है। इस मतके अनुसार कर्मद्वारा भोनशांत्रिमे जो प्रकृत हुए हैं, उनके लिये ज्ञान सर्वथा निर्थक व निरपयोगी सिद्ध होता है। उनकी दृष्टिसे तो मानो एक नपुंसकके समान संसारमे ज्ञानका जन्म निष्फल ही है। परन्तु वेदान्त मोक्तके लिये कर्मको निरुपयोगी नहीं मानता, कितु वह तो सभी साधनों का श्रिधकारानुसार सदुपयोग करता है और कर्मको भी मोच्राप्ति की साधन-सामग्रीमे उपयोगी ठहराता है। जिस प्रकार जुवार्त्तकी चुधा-निवृत्तिमे यद्यपि रोटी ही साज्ञात् उपयोगी है, तथापि आटा. जल, अग्नि आदिक भी परम्परा करके जुधानिवृत्तिमे सहायक है ही। आटा, अग्नि, जलाटिका उपयोग रोटीकी तैयारीमें, और रोटीका उपयोग जुधानिवृत्तिमें है। ठीक, इसी प्रकार फलाशा व स्वार्थरिहत कर्मप्रवृत्ति, जो ईश्वरापे ए-युद्धिसे कर्तव्य जान लोकसेवादिके उद्देश्यसे की जाय, जिसकी चर्चा पीछे निष्काम-जिज्ञासुके प्रसगमे की जा चुकी है, उसका फल अन्त करणकी निर्मलता है और निर्मल अन्त करणमे ही ज्ञानरूप घीज आरोपण करके मोक्सप फल पकाया जा सकता है। जिस प्रकार मिलन वस्त्रमे दिया हुन्ना केशरका रंग, त्रथवा ऊपर भूमिमे डाला हुआ वीज फलका हेतु नहीं होता, उसी प्रकार स्वार्थपरावरण सांसारिक राग-द्वेषों में फँसा हुआ अन्तः करण

शानरूपी रंग त्रथवा बीजको सार्थक नहीं कर सकता। परन्तु वस्न निर्मल होने पर भी यि उसमे साबुन दिये ही जाएँ, अथवा भूमिमे खाद डाले ही चले जाएँ श्रीर वस न कर, तो ऐसी अवस्था में वह सब चेष्टा किसी फलका हेतु न होकर उल्टा हानिकारक ही सिद्ध होगी, प्रकृतिके राज्यमे ऐसा ही नियम है। प्रत्येक फल-उपार्जनके लिये अधिकार तथा योग्य मात्राका विचार अत्यन्त त्रावश्यक है। वैच लोग भी अपने रोगियोंके लिये अधिकार व मात्राका पूर्ण ध्यान रखते है। सारांश, श्रमृत भी यदि श्रधिक मात्रामे सेवन किया जाय तो विषरूप सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार वेदान्तका कथन है कि मोन्तप्राप्तिमे कर्मकी सहायता है जरूर, परन्तु अन्त करणकी निर्मलता सम्पादन हो चुकने पर मोत्तप्राप्तिके लिये तब कर्मका त्याग भी उतना ही ज़रूरी है। रजोगुगसे कर्म श्रीर सत्त्वगुगसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है (गी. अ. १४ रतो. १७)। जब चित्त रजोगुगसे पूर्ण है तब सत्त्वगुगीज्ञानको कैसे धार सकता है <sup>१</sup> परन्तु निष्काम-कर्मद्वारा तब हृदय रजोगुणसे निर्मल हो चुका और सत्त्वगुण फूट नेकला, फिर तो केवल ज्ञानरूपी बीज हो हृदय-चेत्रमे आरोपण हरतेकी जुरूरत है। यदि फिर भी बाह्य कर्मको ही हमने अपना हिश्य बनाए रखा और अन्त करण निर्मल होने पर भी उसका कर चालू रखा गया, तो उद्बुध हुआ सत्त्वगुरा अवश्य दब पयगा ऋौर यह हमारे लिये एक प्रकारसे ऋध पतन होगा, चोकि ज्ञान व कर्न परस्पर विरोधी है, एक कालमे दोनो नहीं ह सकते। निष्काम-कर्म श्रीर उपासनाका फल इतना ही है के वे ईश्वर-प्रीतिके उद्देश्यके सहारेसे सांसारिक राग-द्वेष भौर स्वार्थादि दोषोको निवृत्त कर अन्त करणको निर्मल कर । तब उस निर्मल अन्तःकरणमे ही सारासार-विवेक उत्पन्न

हो सकता है और सार क्या है अमार क्या है ? इस विवेकसे ही ससारके प्रति राग-चुद्धिका अभाव होकर वैराग्य उपज सकता है तथा उस वैराग्यवान हृदयमे ही 'मै कौन हूँ ?' 'संसार क्या है ? 'यह कैसे उत्पन्न हुआ है ?' 'इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है ?' 'परमात्माका क्या स्वरूप है और वह कहाँ है ?' इत्यादि तत्त्व-विचार उत्पन्न हो सकते है। तत्पश्चान् केवल इन तन्त्व-विचारोंसे ही ब्रह्म-ज्ञानद्वारा योनप्राप्ति सम्भव है, क्योंकि यह सव प्रपञ्च केवल अज्ञानजन्य है किसी आरम्भ-परिखास करके नहीं वना। 'नान्य पन्या विमुक्तये' (श्रुति) ऋर्थात् मोत्तके लिये अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। परन्तु तिलक-भतमें तो कर्मका कदाचित् पर्यवसान है ही नहीं। जिस प्रकार उदर-विकारके रोगीको वैद्य जुलाव दियं ही जाय और उसको ,कभी बन्द न करे तव उसकी क्या दशा हो मकती है ? यही अवस्था तिलक-मतकी है। हाँ यदि इस मतम वन्यक्प संसार सत्य हो तब उसकी निष्टत्तिमें ज्ञानकी सार्थकता नहीं, किन्तु कर्म ही चाहिये। परन्तु रज्जु-सर्पके समान मिथ्या वस्तुकी निवृत्तिमें कर्मकी श्रपेका नहीं, किन्तु ज्ञानरूप दीपक ही केवल उपयोगी है। कर्म-द्वारा मोत्तप्राप्तिकी पृष्टिमे गीताके जिन श्लोकोंको तिलक महोदयने प्रमाणमे दिया है, उन पर विचार श्रगते श्रङ्कोंमें क्या जायगा।

'झानीके लिये झानोत्तर मृत्युपर्यन्त लोकसंग्रहके निमित्त

हितीय श्रद्ध-निराकरण े निष्काम-बुद्धिसे कर्म करते रहना कर्तव्य

हैं' इम तिलक-मत पर श्रागे चलनेसे;
पहले हमको 'कर्तव्य' शब्द पर विचार कर लेना चाहिये। शास

श्रथवा राजनीतिकी किसी प्रकारकी विधिक्तप श्रथवा निषेधरूप श्राद्धा (यह कर्म करों श्रीर यह न करों) के पालनके निमित्त

किसी मनुष्यको बन्धन करना 'कर्तव्य' कहलाता है। साथ ही शास्त्र व राजनीति उस आज्ञाभङ्गके परिगाममे किसी प्रकार के प्रत्यवाय, प्रायश्चित तथा दण्ड त्रादिका भी उस त्राज्ञाके साथ-साथ विधान करते है जिसमे वह व्यवहारमें त्राती रहे। परन्तु े जिस त्राज्ञाके साथ किसी प्रकारके प्रत्यवाय त्रादिका विधान नहीं उसके व्यवहारमें आनेकी सम्भावना भी नहीं और तब वह 'कर्तव्य' भी नहीं कही जा सकती। तिलक महोदयने ज्ञानी के लिये मृत्युपर्यन्त लोकसंप्रहके निमित्त कर्मकी कर्तव्यता तो बनाई है, किन्तु उसके साथ ही कर्तव्यच्युतिके प्रतिकारमे किसी प्रमागुसे प्रत्यवाय व प्रायश्चितका विधान नहीं किया। ऐसे विधानके बिना न वह कार्यकारी ही हो सकती है ऋौर न 'कर्तव्य' ही रहती हैं, क्योंकि वह अपने पालनके लिये कर्ताको किसी प्रकार बन्धन नहीं करती। तिलक महोद्यने अपने अन्थ में मोत्तका कोई स्पष्ट स्वरूप वर्णन नहीं किया श्रीर न ज्ञानी का कोई स्पष्ट लच्च ही किया है, जिससे यह स्पष्ट होता कि ज्ञानी मोचमार्गमे ज्ञान प्राप्त करके किस सोपान पर हैं श्रीर इस कर्तव्यद्वारा उसको किस त्रुटिको पूरा करना है, क्योंकि विना ही किसी उद्देश्यके तो श्रांखे वन्द्र किये श्रन्धेवाली लकडी हाँके जाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती। यह बात तो निर्विवाद है कि कर्ता विना कर्तव्य नहीं हो सकता, श्रर्थात 'भे कर्नका कर्ता हूँ' प्रथम यह भाव जव कर्ताकी चुद्धिमें दढ हो तब उसके उपरान्त ही 'यह मुभ पर कर्तव्य है छीर यह कर्तव्य नहीं इस रूपमें विधि व निषेव दोनो उसकी गर्दन पर सवार होते है। दूसरे, लोकसेवा कर्तव्य तभी हो सकती है, जबिक संसारके प्रति सत्यत्व व स्थिरत्ववृद्धि दढ हो। रञ्जु-भुजङ्गके समान संसारके प्रति कल्पित-बुद्धि धार कर तो कर्तन्य-बुद्धि

वन ही कैसे सकती है ? छोर जब कर्ता-बुद्धि मत्य है, कर्तव्य सत्य है, विधि-निषेध सत्य है, समार सत्य है, तब फिर इस 'मोच' को 'वन्ध' छोर इस 'ज्ञानी' को 'प्रज्ञानी' क्यों न कहा जाय ? मोत्त किससे पाना हैं ? संसार से प्रथवा परमात्मा से १ परमात्मासे तो मुक्ति किमीको भी स्वीकार नहीं, झूटना संसार से ही है। यदि यह कहा जाय कि जन्म-मरग्रसे मुक्त होना है तो जन्म-मरण ससारके सम्बन्धमें ही हैं, समारको सत्वरूपमें . ग्रह्ण करके जब इसके साथ श्रहन्ता-मुमता इस-जीवात्मान बाँधी, तब कर त्व-भोक्तृत्वद्वारा ही यह जन्म-मरणके प्रवाहमें बहने लगा। ऐसी अवस्थामे जब कि ससारके साथ इस ज्ञानी की इस प्रकार कर्तव्य-बुद्धि वनी हुई है, तब इसके लिये अभी मोच कैसा १ इससे इमारा यह प्रयोजन नहीं कि इस प्रकार का निष्काम-कर्तव्य मनुष्यके लिये पाप है। नहीं! नहीं!! यह तो परम पवित्र है और इसके द्वारा तुच्छ स्वार्थसे छूटकर ज्ञानका श्रिधिकार प्राप्त होता है, परन्तु यहाँ प्रसग ज्ञानीका है। कर्ता-बुद्धि व कर्तव्य-बुद्धिका परस्पर सम्बन्ध है, अर्थात् 'कर्ता' बिना 'कर्तव्य' नहीं रह सकता और 'कर्तव्य' से मुक्त होने पर 'कर्ता' भी लय हो जाता है। कर्ता-बुद्धिसे किये गये कर्म चाहे फलाशारहित ही क्यों न हो, परन्तु फल अवश्य रखते हैं श्रीर श्रपना फल मुगानेके लिये कर्ताको जन्म-मर्गाके वन्धनमे। डालते है। चाहे उनका फल उत्तम है, परन्तु है अवश्य। यह विषय इसी लेख में 'कर्म-अकर्मका रहस्य' शीर्षकसे पीछें स्पष्ट किया जा चुका है।

पाठक इससे यह न समभ ले कि लोकसेवा हमारे मतसे निन्दित है। नहीं । लोकसेवा एक पवित्र साधन है श्रीर सेवा-धर्म तो श्रपने स्वरूपसे ही सर्वोत्तम है तथा श्रपने व्यक्तिगत

न्वार्थमं त्रागं बढ़कर कुटुम्ब-संवा, जातीय-सेवा, देश-सेवा श्रादिके रूपमे श्रात्मधिकासके विस्तारका उत्तम मार्ग है, जिसकी चर्चा 'पुण्य-पापकी व्याख्या' मे विस्तारसे की जा चुकी है। यह तो रजोगुएको शुभ प्रवृत्तिद्वारा निकालकर निवृत्ति न्ये आनेका आवश्यक साधन है। परन्तु 'यही फल है, इससे आगे और कुछ है ही नहीं यह वेटान्त को स्वीकार नहीं। वेटान्त कहता है, इसमेसे होकर गुज़रना तो पवित्र है परन्तु यहीं ढेरे न डाल दो। साधनको ही फल न मान लो, मिल्लिल इससे आगे हैं, इस लिये आगे वढनंका भी ध्यान रखो। और न यही हमारा आशय है कि जानी लोककार्यमे प्रवृत्त होता ही नहीं, बल्क एसे महापुरुपोद्वारा तो, जैसा नीतिमे रचा गया है, त्रमायास व म्वाभाविक वहुत कुछ लोककार्य हो सकता है। जिस प्रकार बच्चा पालनेमे पडा हुआ स्वाभाविक अपने अङ्गोको हिलाता है, अथवा वृद्ध पुरुप स्वाभाविक अपने होठोको चवाता है, परन्तु किसी निमित्तसे नहीं, इसी प्रकार ऐसे पुरुषोद्वारा बहुत कुछ कार्य सम्पादन हो जाता है, परन्तु किसी कर्तव्यरूप निमित्तसे नहीं। यहाँ पर प्रश्न ज्ञानीके साथ कर्तव्यका है।

तिलक महोदयने गीता-रहस्यकं इसी प्रकरणमे कहा है कि स्वामी शङ्कराचार्यका यह सिद्धान्त है कि ज्ञानोत्तर संन्यास लिये विना मोच नहीं मिलता। तिलक महोदयके यह वचन मवथा प्रमाणशून्य है। शङ्कर-मतमे ज्ञानोत्तर साचात्कारवान ज्ञानी र किसी प्रकार प्रहण-त्याग, योग-सांख्य, विधि-निषेध, प्रवृत्ति-निवृत्ति कर्तव्य नहीं है, वह तो सब प्रकार द्वन्द्वातीत होता है। बिलक वेदान्त तो यह कहता है:—

कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी नृपौ जनकराघवीं। वसिष्ठः कर्मकर्ता च पञ्चैते झानिनः समाः॥

अर्थात् श्रीकृष्ण भोगी और शुकत्वे त्यागी हुए, जनक और रामने राज्य किया तथा विसष्टजी कर्ममे प्रवृत्त रहे। इम प्रकार यद्यपि इन ज्ञानियोका व्यवहार विलक्षण रहा तथापि हान-दृष्टिसे ये सब समान ही हुए है। अर्थात् ये सभी प्रहण-त्याग, विधि-निषेध और प्रवृत्ति-निवृत्तिसं रहित कर्तव्यमुक्त ही हुए है।

अडी ! कर्तव्यक्ष विधि तो अज्ञानदृशामे संसाररोगकी विद्यमानतामे ही थी, रोग निवृत्त होनेपर अपिधिका क्या प्रयोजन ? नवीपार होनेपर नौकासे क्या प्रयोजन ? 'उत्तीर्गे तु परे पारे नौकायाः कि प्रयोजनम् ।' सांख्य व योग आदि तो सीढियाँ थीं, छतपर पहुँच गये फिर सीढ़ियोसे क्या प्रयोजन ? ज्ञानियों के लिये प्रवृत्ति-निवृत्ति मार्गका विधान करके प्रवृत्ति-मार्गी ज्ञानियोमे जिस जनकको तिलक महोदयने शिरोमिशा रखा है, जरा पाठक उसका अनुभव भी सुन ले:—

मय्यनन्तमहाम्भोधौ जगद्वीचिः स्वभावतः । उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न वा क्षतिः ॥ अहो जनसमृहेऽपि न देतं पश्यतो मम । अरएयमिव संवृत्तं क रति करवाएयहम् ॥ (श्रष्टावक-गीता)

अर्थ.—मेरे अनन्त समुद्रस्वरूपमें संसाररूपी तरङ्गे उत्पन्न हो चाहे अस्त हो, परन्तु मेरे ब्रह्मस्वरूपमें न कुछ बढ़ना है न घटना। आश्चर्य है कि जनममुदायमें भी (तरङ्गोमें जल-दृष्टिकी ( परिपक्षता करके) मुक्ते हैं त कुछ भान नहीं होता, (बल्कि सारा संसार) मेरी दृष्टिमें बनके समान शून्य हो गया है। ऐसी अवस्थामें में कहाँ रित वाहूँ।

थोडा व्यान दीजिये, जनककी दृष्टिमें तो सारा संसार ही बन हो गया है। जब संसार ही नहीं रहा और न जनक कर्ता ही रहा, फिर वीचमं ही कर्तव्य कहाँसं निकल पड़ा ? जनक तो अपने निश्चयमे ससारह्मपी तरङ्गोमें अपना विलास कर रहा है और अपने स्वरूपमें कुछ होता नहीं देखता, दूसरे अपनी मंददृष्टि से उसमें 'कर्ता' व 'कर्तव्य' की भावना पड़े किया करे।

तिलक महोदयने गीता-रहस्य पृ० ३२४-३२४ पर ज्ञानीके लच्चणोमे मुँह खोला है तो यह—"श्रहङ्कार छूटनेसे मै-मेरा भाषा नहीं रहती इसिलये निर्मम ज्ञानी होता है, उसके बदलेमें 'जगत व जगत्का' अथवा भक्ति-पच्चमें 'ईश्वर व ईश्वरका' यह शब्द श्वाते हैं। वासना छूटनेसे ज्ञानीका यह भाव रहता है कि ससारके सब व्यवहार ईश्वरके हैं श्रीर ईश्वरने उनके करनेके लिये ही हमें रचा है।"

पाठक जरा ध्यानदे ! उपर्युक्त जनकके श्रमुभव तथा इस तिलक-अनुभवमे कैसा श्राकाश-पाताल जैसा श्रन्तर है ? श्रजी ! जब श्रज्ञानजन्य श्रह्जारक्षप 'श्रहं' ही ज्ञानद्वारा समूल लुप्त हो गया, तब 'मम' कहाँ रह जायगा ? श्रह-त्वंक्षप संसार तो श्रह-द्वारका ही परिणाम है, जब श्रज्ञानक्षप मूल ही न रही तो वृत्त कहाँ ? यह ज्ञान खाली ढकोसला तो नहीं, कोरी कल्पना तो नहीं, जैसे शतरज्ञके खेलमे वजीर-वादशाहकी कल्पना कर ली जाती है। नहीं, नहीं, यह श्रात्म-ज्ञान तो नकृद है उधार नहीं, सचमुच ज्ञानिकी दृष्टिमे संसार इसी प्रकार शून्य हो जाता है जैसा जनकने अपर वर्णन किया। बल्क स्वय सगवान भी गीतामें रिसा ही वर्णन करते हैं.—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी।
यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ (अ०२-६६)
अर्थः—जो आत्मतत्त्व सब भूतोके लिये रात्रिके समान
अन्धकारमय है अर्थात् अज्ञात है, उसमे संयमी ज्ञानीपुरुष

जागता है, त्रर्थात् उसका प्रत्यच त्रानुभव करता है। त्रोर जिम संसारमे भूतप्राणी जाग रहे है त्रर्थात् उसे सत्यस्पसं प्रहण कर रहे है, वह ससार इस तत्त्वमे जागे हुए मुनिके लिये रात्रिके समान शून्य होगया है।

ज्ञानी और उसके साथ 'जगत् व जगत्का,' 'ईश्वर व ईश्वर का' और 'ईश्वरते हमको जगत्के लिये उतपन्न किया है' इत्यादि व्यवहार । आश्चर्य । महान आश्चर्य । महोदयजी । ज्ञानी स्वय ईश्वर है। उसके ऑखे खोलनेसे ससारकी उत्पत्ति और ऑसे बन्द करनेसे संसारका लय स्वाभाविक होता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ वह तो नित्यस्वरूप है। न्वयं गीतामे ज्ञानीके अनुभन्न के सम्बन्धमे कहा गया है —

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् । परयन्शृएवन्स्पृशञ्जिद्यन्नश्चनाच्छन्स्वपन्थसन् ॥ प्रलपन्विस्जन्मुह्णन्तुन्मिपन्निमिपन्निषि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ (आ. ४. १लो = ६)

अर्थ'-मै साचीस्वरूप कुछ नहीं करता, इन्द्रियाँ अपने-अपने विपयोमें वर्त रही है, ऐसा तत्त्वमं जानकर ज्ञानी इन्द्रियोके सब व्यवहार खाना-पीना, चलना-सोना, रोना-धोना इत्यादि करता हुआ भी अकर्ता है। और अनेक श्लोक गीतामें इसी आश्रायको व्यक्त करनेवाले मिलतं है यथा- अ०१ - श्लोक १७, अ०३ श्लोक २२।

ज्ञानी न शरीर है न इन्द्रियाँ, न मन है और न बुद्धि। वह तो सत्रका साची और सबका आत्मा है। जैसे इसी अध्याय ४ श्लो. ७ में कहा गया है।

### सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्व्वन्निप न लिप्यते।

अर्थात् — 'सर्वेषां भूतानां आत्मा भूतात्मा यस्यासी म सर्वभूतात्मभूतात्मा' अर्थ यह कि सब भूतोकी आत्मा ही जिसकी अपनी आत्मा हो गई है, ऐसा पुरुप करके भी कमोंसे लेपायमान नहीं होता । उसकी दृष्टिमें तो सभी कुछ बनके समान हो जाता है, चाहे अज्ञानियोकी दृष्टिमें वह सब कुछ करता दिखलाई भी दें। ऐसी अवस्थामें उस अपरिच्छिन्नपर परिच्छिन्नरूप कर्तव्य कैसा ?

धन्य है । इस ज्ञानकी विचित्र मिह्माको वारम्बार कोटिश धन्य है ।। जिसके प्रभावसे इतना विशाल ब्रह्माण्ड भी व्यथ-रज्जुके समान रह जाता है। जैसे जली हुई रस्सी श्राकारमात्र दिखलाई तो पड़ती है परन्तु वन्धनके योग्य नही रहती, इसी प्रकार यह संसार जिसकी ज्ञान-दृष्टिमे छुई-मुईके समान रह गया है; जहाँ दृष्टि पडी वही इन्द्रियप्राह्म श्राकार दृष्टिसे गिर जाते है श्रीर एकमात्र साची-चेतन ही दृष्टिमे समा जाता है। फिर भला बतलाइये, उसकी दृष्टिमे जब ससार इस प्रकार श्राकार-हीन श्रीर तुच्छ रह गया. तब ऐसी श्रवस्थामे उसके श्रनुभवमें 'जगत् व जगतका' 'ईश्वर व ईश्वरका' श्रीर 'ईश्वरने हमको ससार के लिये रचा है' इत्यादि शब्द व श्रर्थ कहाँसे श्राएंगे ? हाँ यह भाव निष्काम-जिज्ञासुके तो होसकते है, न कि ज्ञानीके।

गीतामे कही एक पद भी ऐसा नहीं मिलता जिसमे 'ज्ञानी' शब्दके साथ 'कर्तव्य' का प्रयोग किया गया हो, विल्क ज्ञानीकी कर्तव्यमुक्तिमें तो यह स्पष्ट प्रमाण है .—

यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । त्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ नेव तस्य कृतेनार्थी नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभृतेषु कश्चिद्येव्यपाश्रयः॥ (ग्र. ३ ग्लो १७, १८)

अर्थ'- जिस मनुष्यकी अपने आतमामें ही प्रीति हैं, जो आतमामें ही तप्त है तथा आतमामें ही सन्तुष्ट हैं, उसके लिये को कर्तव्य नहीं रहता । इस समारमें उस पुरुषके लिये कुछ किं जानेसे प्रयोजन नहीं और न किये जानेसे भी कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उसका सम्पूर्ण भ्रतोमें किसी प्रकारका लगाय नहीं रहा, वह अपने साजीम्बरूपमें सर्वथा असद्ध है।

श्राशय यह कि उसके लिये स्वरूप-जागृति श्राजानंसे न तो 'कुछ करना' हो कर्नव्य रहता है श्रीर न 'कुछ न करना,' क्यों कि उसकी दृष्टिमें तो सब ससार स्वप्रवन् ही रह गया है, ऐसी श्रव-स्थामें क्तव्य कहाँ कर्तव्य तो उस समयतक ही था जबतक मंसारको मत-बुद्धिसे श्रहण किया जा रहा था। तिलक महोद्य ने ऐसे स्पष्ट शब्दों भी खेँचा-तानी करके जानीके साथ कर्तव्य ही जोड़ा है। मगवानजी! सब कर्तव्य तो क्तव्योंसे छुटकारा पानेके लिये ही थे, न कि कर्तव्यमें वॉधे रखनेके लिये ही। सब वीज फल खानेके लिये ही थे, निक वोते रहनेके लिये ही।

तिलक-मतमे ऐसा वर्णन किया गया है कि झानीको निष्काम-कर्म करते-करने मृत्युके पश्चात् मोच मिल जाता है। इस मतके श्रमुमार —

प्रथम नो ज्ञानीको अपने कर्तन्य-कर्मीके साथ मोक्क्पी स्वार्थ लगा हुआ है कि इसप्रकार कर्म करनेसे हमारी मोक् होगी। जब मोक्क्पी स्वार्थ है तब वह निस्स्वार्थ नहीं और जब उसका अपने कर्नन्य-कर्मीके साथ स्वार्थ है तब वह निष्कामी भी नहीं, चाहे उसकी कामना परमार्थसम्बन्धी है परन्तु है कामना ही।

द्वितीय इस मतके अनुसार मोच नकट नहीं, बल्कि मृत्युके पश्चात उधार हैं, और प्रत्यच्च नहीं किन्तु अनुमानजन्य हैं। जब जीते-जी मोच निता और कर्तव्यके बन्धनमें घिसटते फिरे तो मरकर मोच मिलेगा इसका क्या निश्चय किया जाय ? क्यों कि अनुमानजन्य विपयों भे भ्रमका होना बहुत कुछ सम्भव हैं। जैसे दूर देशमें धृलि-पटलरूप हेतुमें अग्निरूप मान्यका अनुमान किया जाय, तो पच्चमें साध्य-अग्निकी प्राप्तिका असम्भव ही रहता है। ( अथात् दूरवेशमें ध्लके वावलों में ध्वाँका भ्रम करके हम अग्निका अनुमान करें तो हमारा वह अनुमान भ्रममूलक ही होता है।)

इसके विपरीत वेदान्त-सिद्धान्तमे तो ज्ञानी सथ कामनाश्रों में मुक्त है। जिसकी मोत्तकामना भी परमानन्दकी श्राप्तिद्वारा छूट जाय वही ज्ञानी है। साथ ही मोत्त उधार नहीं, विल्क नकृट है। जिस प्रकार 'दशम' के ज्ञानसे दशम-पुरुप अपन-श्रापकी तत्काल नकृट पा जाता है, (इस विपयमें पीछे पृ. ७, = पर गाथा कह आये है) उसी प्रकार ज्ञानी ब्रह्म-ज्ञानसे अपने ब्रह्म-स्वरूपको सात्तात् नकृद प्राप्त कर लेता है। गीता भी इसकी स्मृत्तानी देती हैं:—

इहैंव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते ी

श्रर्थात् जिनका मन त्रह्मकृप द्वारा जीवित श्रवस्थामें ही ससार जीति जीतेजी ही मुक्त है), क्योंकि ब्रह्म निर्दोप व सम हे ख्रीर उनकी उस ब्रह्ममें ही ख्रीभन्न स्थित है।

वास्तवमे बात तो है यह कि वेदान्तमतमे 'परमात्माकी प्राप्ति श्रीर श्रज्ञानरूप कारणसहित संसारकी निवृत्ति' मोज्ञका स्वरूप है। त्रह्मज्ञानका फल परसात्माकी प्राप्ति नहीं, क्योंकि वह नी हमारा आत्मा होनेसे (जैसा पीछे 'दशम्' के दृष्टान्त्से म्पष्ट किया गया है) नित्य ही प्राप्त है। तथा ससारकी निवृत्ति भी ज्ञानका फल नही, क्योंकि रङ्जुमें सर्पके समान ब्रह्ममें संसार कटाचित् हुआ ही नहीं, नित्य ही निवृत्त है। ऐसी अवस्थामे ब्रह्म-ज्ञानका फल है तो केवल यह कि अज्ञान करके जीवको ब्रह्म-प्राप्तिरूप जो कर्तव्य बना हुआ था, ज्ञान उस अज्ञानको दूर करके कर्तव्यजन्य क्लेशसे छुटकारा दिला दे, यही ज्ञानका साचात फल हो सकता है, अन्य कुछ नहीं। जैसे किसी मनुष्य की कलाईमें कङ्करण हो, वह कलाईसे ऊपर चढ़ जाय श्रीर इससे उम मनुष्यको यह भ्रम हो जाय कि भेरा कङ्कण खोया गया! मरा कङ्कण खोया गया ।। तब इस अज्ञानके साथ ही कङ्कणकी प्राप्तिरूप कर्तव्य व कर्तव्यजन्य क्लेश उसके हृद्यमे भर जाता है। परन्तु जब उसको किसी पुरुषके बोध करानेसे यह ज्ञान हो जाय कि कह्नए मेरे हाथमें ही है, तब उसके कङ्कएका अज्ञान च्यार कङ्कणप्राप्तिरूप कर्तव्य दोनो ही निवृत्त हो जाते हैं। कङ्कण-ज्ञानका फल कङ्कणकी प्राप्तिनहीं, वह तो पहले भी प्राप्त था, किन्तु कङ्करणप्राप्तिरूप कर्तव्यसे मुक्त कर देना, यही कङ्करण-ज्ञानका माचात फल है। इसी प्रकार 'नित्यप्राप्त ब्रह्मकी प्राप्ति' ब्रह्मज्ञान फल नहीं, किन्तु श्रज्ञानजन्य ब्रह्मप्राप्तिरूप कर्तव्यकी निवृत्ति ही ब्रह्मज्ञानका साचात फल है। इसी लिये कहा

#### झानामृतेन तृष्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। नैवाऽस्ति किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन स तत्त्ववित्॥(श्रष्टावक्र-गीता)

श्रर्थात् ज्ञानरूपी श्रमृत करके तृष्त व कृतकृत्य योगीके लिये किञ्चित् भी कर्तव्य नहीं रहता । यदि कर्तव्य शेप है तो वह ज्ञानी नहीं।

इससे मिद्ध हुन्ना कि अज्ञानके बिना कर्तव्य-वुद्धि नहीं होती। त्र्यत जवतक कर्तव्य-बुद्धि है तवतक अज्ञान है।

माराश, तिलक महोदयका यह मत कि —

- (१) ज्ञानीके लिये मृत्युपर्यन्त निष्काम-वुद्धिसे लोककार्य कर्तव्य है।
  - (२) ज्ञानोत्तर 'साख्य' व 'योग' दो भिन्न-भिन्न मार्ग है।
  - (३) 'साख्य' से 'योग' श्रेष्ठ है।
  - (४) अथवा मृत्युके पश्चात् ज्ञानीको मोन मिलता है।

सर्वथा असझत है। ऐसा न युक्तिसे ही सिद्ध होता है और न प्रमाणसे। ज्ञानी नित्य-मुक्त है, जीता हुआ ही जीवनमुक्त है फिर उसके लिये एक अथवा दो मार्ग कहाँ ? और कर्नव्य कहाँ ?

अव तिलक-मतके तीसरे श्रद्धपर कि 'यद्यपि प्रवृत्ति व तिलक-मतके तृतीय ) निवृत्ति दोनों मार्ग प्राचीन है, तथाणि श्रद्धका निराकरण । ) प्रवृत्तिरूप कर्मकाण्ड ही स्रादिसे हैं श्रीर स्थिर रहनेके तिये हैं, निवृत्ति-मार्ग पीछेसं उसमें धीरे-धीरे प्रवेश होने लगा'—विचार किया जाता है।

'प्रवृत्ति-मार्ग त्रादिसे हैं' इसपर विचार करनेके लिये हमें मूलको ही पकडना चाहिये। सवकी मूल तथा सवना त्यादि 'ब्रह्म' है, उसके स्वरूपमें नो किसी प्रकार प्रश्नित प्रथ्या निर्मन का प्रवेश है नहीं, किन्तु वह तो प्रश्नित च निर्मित्त मार्जा, निन्धिनिर्मित कुटम्थ व प्रचल है। किसी भी शास्त्रने उसके स्वरूपमें कोई विकार प्रज्ञीकार नहीं किया है, विक्रि गीना स्वय उसके स्वरूपको 'ग्रव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुन्यते' केमा

वर्णन करती है। अर्थात यह आत्मा न इन्द्रियों में देगा जाना है. न मन करके चिन्तन किया जा मकता है, ऐमा यह विकार-रहित कहा गया है। तथा गीता. २ श्लोक २० से २४ में भी एमा ही वर्णन किया गया है। हाँ. प्रवृत्ति व निवृत्तिका प्रवेश प्रकृति के राज्यमें है, सो प्रकृतिका वास्तविक स्वम्य भी नीनों गुलोर्जा साम्यावस्थारूप निवृत्ति ही है। प्रकृतिके वाम्नविक स्वरूपमे भी प्रवृत्तिका अङ्गीकार नहीं वत पडता, विल्क वह तो शान्त प्रीर निवृत्तिरूप ही है। हाँ, जब जीवोंके वर्गसस्कार फलोन्स्य होते हैं तब अवश्य प्रकृतिकी माम्यावस्थामे चौभ होकर तीनो गुणोंकी विषमतारूप विकृतिमे प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जोकि नित्य नहीं नैमित्तिक है, अर्थात् जीवोंके कर्मफल भीगके विभित्त से ही है। इस विकृतिका भी स्वाभाविक स्रोत कर्मफलभोगस्य निमित्तको निवृत्त कर उस चोभनिवृत्तिद्वारा प्रकृतिकी वही साम्यावस्था रूप निवृत्तिमे निवृत्त होनेके लिये ही है। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि जीवके स्थूल, सूचम व कारण तीन शरीर माने गये हैं सुपुप्तित्रवस्था कारणशरीर है, स्वप्तत्रवस्था सुद्मशरीर है स्रीर जामतत्रवस्था स्थूलशरीरसे सम्बन्धित है। स्रव इनमेर कारणशरीर जो सुपुप्तित्रवस्था है, उसमे तो किसी प्रका किसी प्रवृत्तिका असम्भव ही है, वल्कि वह तो निवृत्तिरूप शान अवस्था ही है। नित्य ही यह प्रत्येक प्राणीके अनुभवसम्य है इस लिये उसमे किसी प्रमाणकी श्रपेत्ता नहीं है । प्रत्येक प्राए

स्वानुभवसे इस विपयकी सान्ती देता है कि वहाँ सुषुप्ति अवस्था मे कुछ भी नहीं था, केवल आनन्द ही आनन्द था, वहाँ न सूर्य था, न पृथ्वी आदि पद्धभूत और न उनका कार्यक्तप ब्रह्माएड। वहाँ न राजा राजा रहता है, न चाण्डाल चाण्डाल ही रहता हैं इत्यादि। यथा श्रृतिः—

'श्रत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता लोका श्रलोका देवा श्रदेवा वेदा श्रवेदा अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति श्रूणहाऽ-श्रूणहा चाएडालोऽचाएडालः पौल्कसोऽपौल्कसः श्रमणोऽश्र-मणः तापसोऽतापसः।' (बृहदारण्यकोपनिषत् ४. ३. २३)

श्राशय यह कि इस सुषुप्तिश्रवस्थामें सब भेदोंका श्रभाव होकर केवल सबका श्रभेद ही शेष रहता है। इस श्रवस्थामे न माता माता रहती है श्रोर न पिता पितारूपसे शेष रहता है। यहाँ राजा राजा नहीं रहता श्रोर न देवता देवता ही रहते हैं। चाण्डाल चाण्डाल नहीं रहता श्रोर न हत्यारा हत्यारा ही रहता है। विलक्ष इस श्रवस्थामें तो सबका ही श्रभेद रहता है। हाँ, जीवके कर्मसंस्कार जब फलोन्मुख होते हैं, तब उस निमित्त से यह प्राज्ञरूपी जीव सुषुप्तिश्रवस्थासे निकल कर स्वप्त व जाग्रत्मे श्राता है श्रीर फलभोगरूप निमित्तके निवृत्त होनेपर फिर उस सुपुप्तिश्रवस्थामें ही विश्राम करता है; यथा श्रुति:—

'स यथा शकुनिः सत्रे ग प्रशृद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयते, एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्र-यते, प्राणबन्धनं हि सौम्य मन इति।' (क्वा. खप. अ. ६ ख =.) अर्थ - जिस प्रकार पत्ती सृत्रह्म पेटीमे वेंदा तथा दिशा-दिशा में भ्रमण कर अन्यत्र सहारा न पाकर प्रपंत बन्यन है। ज्याश्य स्थित होता है, इसी प्रकार है सोम्य! वह मनोपापित प्रान्मा (जीव) जाअन-स्वप्न दिशाओं में भ्रमण करना हल्ला प्रान्यत्र विश्राम न पाकर सुपुप्ति उपाविवाल प्राण (पान) के ती प्राप्य र स्थित होता है। क्योंकि हे मोम्य! जीव प्राण (त्रज्ञ) आप्रय-वाला ही है। अर्थान सुपुप्ति-अवस्थामें प्राण (त्रज्ञ) में देठ, प्रिट्य, मन व वृद्धि सवका ही लय हो जाता है। उस समय मन सम्यूण संस्कारह्मी सामग्रीको लेकर उसीमें लीन रहना है।

जीवकी इन श्रवस्थात्रयके श्रमुभव-प्रमाण्मे जन्य जिमी
प्रमाण्की श्रपेचा विना, उपर्युक्त प्रकृति व विकृतिका म्यरूप
भली-मॉित प्रमाण्ति हो जाता है। इमसे मिद्ध हुश्रा कि प्रगृत्ति
का न ब्रह्माण्ड-प्रकृतिके वास्तव स्वरूपमे ही प्रवेश है श्रीम न
जीव-प्रकृति सुपुप्ति-श्रवस्थामे, केवल प्रकृतिकी विकृति-प्रवम्था
श्रीर जीवकी जाप्रत्-स्वप्त-श्रवस्थामें ही भोगह्प निभित्त करके
प्रवृत्तिका चोभ उत्पन्न होता है श्रीर भोगह्प निभित्तको भुगाकर किर त्रिगुणोकी साम्यावस्थाह्म प्रकृति श्रयान मुपुप्ति
श्रवस्थामे निवृत्त हो जाना ही उस प्रवृत्तिका उद्देश्य है। यदि
प्रवृत्ति श्रादिसे होती तो ब्रह्माण्ड-प्रकृति श्रीर जीव-प्रकृतिकं
वास्तव स्वरूपमें भी उसका पता मिलना चाहिये था, परन्तु
ऐसा तो नहीं देखा जाता। इस लिये यह मिद्ध हुश्रा कि प्रवृत्ति
नित्य नहीं विल्क नैमित्तिक है।

विस प्रवृत्तिको आदिसे नित्य वतलाया जा रहा है, अव देखना यह है कि वह प्रकृतिके किस गुराका परिगाम है। इस विषयकी जिज्ञामा होने पर गीता स्वय हमको रजोगुगके लक्षा वर्णन करते हुए यें वतलाती हैं— लोभः प्रवृत्तिगरम्भः कर्मगामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ ॥(अ. १४ १२)

अर्थ —हे अर्जुन । रजोगुएके बढनेपर लोभ, प्रवृत्तिका 'आरम्भ और कर्मीम शमन न होनेवाली स्पृहा उत्पन्न होती है।

मन्वगुणकी वृद्धिमें प्रकाश तथा ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, (गी. छ. १४ ग्लो ११) छोर तमोगुणकी वृद्धिमें अप्रकाश, प्रवृत्ति का अभाव, प्रमाद छोर मोह उत्पन्न होते हैं (गी छ. १४, १३)। उसमें सिद्ध हुछा कि प्रवृत्तिका प्रवेश न सन्त्वगुणमें ही है छोर न नमोगुणमें, किन्तु तमोगुण व सन्त्वगुणके मध्यवर्ती रजोगुण में ही इसका प्रवेश है। छार्थात् रजोगुणकी उत्पत्तिसे पूर्व भी प्रवृत्तिका छमाव है छोर रजोगुण-शमनके पश्चात भी उसका छमाव है, केवल रजोगुणकी विद्यमानता मध्यवर्ती-कालमें ही प्रवृत्ति हैं। जो वस्तु न छादिमें पाई जाय और न छन्तमें, उसको छादिमें होना कैसे कहा जो सकता है ?

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ (गी.स्त्र २,२५)

त्रर्थः —हं भारत । सर्व भूत-प्राणी अपनी उत्पत्तिसं पूर्व अव्यक्तस्य ( श्रर्थात् इन्द्रियादिके श्रविषय निवृत्तरूप ) है और अपने नाशकं पश्चात् अव्यक्तरूप (निवृत्तरूप) ही रहते हैं, केवल भव्यकालम ही व्यक्तरूप (प्रवृत्तरूप) भान होते हैं, फिर इस विषय मं रहन कैसा ? आश्य यह कि जो वस्तु केवल मध्यकालवर्ती ही हो वह तो रज्जु-सर्पकें समान अमरूप ही है। इसी प्रकार यह प्रवृत्ति भी आदि व अन्तंके विना केवल मध्यकालवर्ती होने से यथार्थ नहीं, मिथ्या ही है।

इस सिद्धान्तके व्यतुमार प्रमं,क प्रवृत्तिका कल गंवल निर्माल ही है। स्यूलादि नीनों गरीर श्रीर जाग्रादि नीनों ध्ययस्था भी निवृत्त होनेके लिए ही है। याल. युवा च युद्धायस्था निवृत्त होने के लिये हैं। जुधा-पिपामा, राग-हेप प्यार नुग्न-दुःग्वारि ह्न-ह निवृत्त होनेके लिये हैं। ममता के विषय यन-पुत्रारि सभी पटाय निवृत्त होतेके लिये हैं। दिन. रात, पन, साम, प्यनु, मन्यन व युगादि काल निवृत्त होनेकं लियं हैं। प्रद्या य उन्द्रादि देवना और सप्तऋषि इत्यादि मभी निवृत्त होनेके लिये हैं। सारांश सम्पूर्ण देश, काल व वस्तु निद्वत्त होनेके लिये ही हैं। जायन. श्रस्ति, बद्धते, विपरिसमते, श्रपद्मीयते, विनश्यिन दन पह विकारोमे युक्त यह ससार निवृत्त होनेक लियं ही है। कहाँ तक करा जाय, श्रन्ततः पह् विकार भी निवृत्त होनेक लिये ही हैं नथा जन्म-मरण व प्रवृत्ति-निवृत्ति भी निवृत्त होनेके लिये ही है। सारा संसार ही जब निवृत्तिके लियं सिद्ध हुआ प्रार प्रवृत्ति-निवृत्ति भी निवृत्तिके लियं सिद्ध हुई तो फिर कर्मप्रवृत्ति की श्रनाटि सिद्ध करना कितना आश्चर्यजनक हो सकता है ? पाठव स्वयं ही इसपर घ्यान देंगे। वावा। श्राम्रफल वृत्तमें प्रवृत होकर और पक्कर निवृत्ता होनेके लिये हैं। इसी प्रकार पत्येक प्रवृत्तिका स्वभाविक स्रोत निवृत्तिकी स्रोर ही दौड रहा है। प्रकृतिके राज्यमें कोई भी ऐसा दृष्टान्त नहीं भिलता जो स्थिर-प्रवृत्तिके लिधे ही सिद्ध होता हो, फिर ऐसा कथन करनेका साहमें क्यों किया गया, यह सममम् नहीं आता। 'कर्मद्वारा प्रकृति की तिवृत्तिमुखीनता' शीर्षकसे यह विपय इसी प्रन्थमें स्पष्ट किया जा चुका है। ब्रह्मलीन श्रीस्वामी रामतीर्थनी के वचनानुसार कि 'समाप्टि ब्रह्माएड जिस नियमके अधीन चल रहा है, एक प्रेमीकी श्रॉखसे एक श्रॉसुकी बूँद गिरनेमें भी उसी नियमका राज्य है। इसी निवृत्तिमुख दैवीनियमके अनुसार

प्रजु नके इदयमें जिसके निमित्तसे गीता प्रवतीर्ण हुई, श्रद्वारह प्रजीतंत्रणी सेनाक बीचमें वही त्यागकी विद्युत् कडक गई, जिसके प्रभावनं न जातीय-श्रिभान रहा, न गाएँडीव-धनुपका गौरव र्यार न भगवानके ये वचन ही कुछ काम कर मके कि "हे अर्जुन ! महारधी लोग तुक्तको चराग्य करके नहीं, किन्तु भय करके ही श्एमे उपराम हुन्ना जानेगे. जिनके मध्य बहुमान्य होकर भी तृ लवताको प्राप्त होगा और तेरी अविनाशी अपकीर्तिके गीत गाये जायेंगे । माननीय पुरुषोके लिये तो अपकीर्ति मरगसे भी अधिक हं।" (छा. २. ऋो ३४, ३४)। वही छार्जुन 'श्रे यो मोक्तुं भैदय-मपीह लोके (अर्थान इस हत्यारे राज्यकी अपेचा तो इस लोकमे भिचायृत्ति भोगना ही उत्तम हैं ) के लिये तैयार होगया। इसी नियमकं श्रावेशमे श्राकर उस वीर पुरुषको विपाद काके श्रांमुद्योंकी नदी बहानी पडी। (गी. स्त्र, १ स्त्रो. ४५ ४६ व स्त्र २ फ़ो. १)। छारे छाभागे हैवीनियम । विचारे अर्जु नपर वुरी ठाँर कुलसयमें निणाना मारा ।। जरा तो देश, काल व पात्रका विचार किया कर, इतनी आजादी तो तेरे लिये भली नहीं !!! श्रागिर श्रीर कोई चारा न देख उस बीर श्रजु नको सखाभावकी निलाञ्जली दे गुरुभावसं भगवान्की शरण लेनी पडी, 'कृपणता करके मेरा चत्रियस्वभाव नष्ट हो गया है, इसितये मेरे लियं जो कल्याणकारी हो वह निश्चयसं कहिये। मै आपका शिष्य हूँ मुक्त विश की जिये।' (अ. २ श्लो. ७)। इस अवसरपर कठीर नियमने अज्ञतके चित्तको ऐसा तपाया कि भूमिका निष्कण्टक राज्य तो क्या, देवलोकका स्वामित्व भी उसके इन्द्रियदाहक शोक को दूर न कर सके (श्र २ श्लो. ५)! लोहा गरम हुए विना तो चोटे मार्थक हो कैसे सकती हैं ? इस प्रकार 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनकेऽमृतत्वमानशुः' अर्थात अमृतत्वकी माप्ति

न कर्मसे हो सकती है, न मन्तानसे और न अनसे, एकमात्र त्यागसे ही वह भोगा जा सकता है। जब मोलह आने अज् पर यह कानून प्रभावित होचुका तब ही वह भगवान्के उपदेशका पात्र हुआ। परन्तु अन्दर रजीगुण दवा हुआ रहनेक कारण उस गीताज्ञानप्राप्त अर्जुनको युद्धमे ही जुडना पड़ा और जव युद्ध-द्वारा दवा हुआ रजोगुण निवृत्त हो गया तव वह जानी-अर्जु न ही हिमालयकी और ऐसा मपटा कि वह गया । वह गया ।। वह गया ।।। ज्ञानी-अर्जुन तय न तिलक महोदयके इस अनुभवकी साची ही दे पाया कि प्रवृत्ति ही आदिसे है और स्थिर रहनके लिये है और न समूचे तिलकमतको ही सार्थक कर पाया कि 'ज्ञानीको मरणपर्यन्त लोककार्य कर्तव्य है।' जिसके लिये गीता अवतीणे हुई, वही म्वय जब तिलकसतका विरोव करे तो हम किसी खोरको क्या कहे ? अजी ज्ञानी-अर्जुनके लिये जव कि निष्कएटक-राज्य प्राप्त होगया या और कोई विरोधी रहने पात्रा ही नहीं था, तब लोककार्य करनेका सुअवसर तो अब प्राप्त हुआ था। इसमें पहिले तो न वह जानी ही था और न घरेल मंभदोने ही उसे दम लेने दिया था। परनतु क्या करे ? जब म्टीम ही खलास हो गर्द तब एखिन कैसे चले ? रजोगुरा ही न रहा तब प्रवृत्ति कैमे हो १ अजी । यह देवी-विधान बडा कठोर है, निर्देशी है। इसको फिमीपर द्या नहीं आती। चाहे कोई लाख कहं, कठोर कहे, निर्देशों कहे, परन्तु यह सत्यकी स्टीम नो दवाय दवती ही नहीं।

नहीं छुपती छुपाये वृ छुपाछों लाख पडदों में।
मजा पडना है जिस गुल पैरहनकों वेहिजावी का॥
त्याग (अर्थात् परमात्मा) ही सत्य हैं। त्याग ही सत्य है।।
इसकों कोई द्याना चाह यह कब दब सकता है है इसके विपरीत जो

त्रह्म (त्रर्थान स्सार) की सत्यताके गीत गा रहे है, वे मर भिटेंगे, गुचले जायेगे श्रीर श्रन्तत मरकर भी, 'राम-राम सत्य है! राम-राम सन्य है! श्रुकारना ही पड़ेगा। परन्तु मरे हुए मुख्ये पायुको धृतलेपनसे क्या लाभ श जीते-जी ही पुकरो, जिससे मरना ही न पड़े।

सरीश, तिलक-मतका तीसरा श्रङ्क कि 'प्रवृति श्राविसे हैं जोर स्थिर रहनेके लिये हैं' किसी प्रकार श्रनुभवानुसारी नहीं।

श्रव हम तिलक-मनके चतुर्थ श्रङ्कपर श्राते है। फुटकल तिलक-मनके चनुर्थ ) संन्यास-मार्गियोकी इस उक्तिको उद्देश्य श्रङ्कन निराकरण ) करके कि 'गीतामे श्रर्जु नको चित्त-

शृद्धिके लिये कर्नका उपदेश दिया गया है, क्योंकि उसका श्रिध-कार कर्मका ही था, परन्तु सिद्धावस्थामें तो कर्नत्याग ही भग-वानका मत है'—भगवान तिलक द्धुव्ध हो गये हैं श्रीर कहते हैं—''हा, इसका भावार्थ यह देख पड़ता है कि यदि भगवान् कह देते, 'श्रर्जुन । तू श्रज्ञानी हैं' तो वह निचकेताके समान पूर्ण ज्ञानका श्राग्रह करता, युद्ध न करता श्रीर इससे भगवान् का उद्देश विफल जाता। मानो श्रपने श्रिय भक्तको धोका देनेके लिये गीताका उपदेश किया गया। इस प्रकार श्रपने मत का समर्थन करनेके लिये जो भगवान्को भी धोखा देनेका दोष लगाते है, उनसे तो कुछ वाद न करना ही श्रच्छा है।"

'अपने प्रिय भक्त भो धोखा देनेके लिये गीताका उपदेश किया गया' 'भगवान ऐसा न करते तो अर्जु न युद्ध न करता और उनका उद्देश्य विफल जाता।' ऐसा भावार्थ उन सन्यास-मार्गियोका तो नहीं हो सकता, और न ही कोई विचारवान त्रास्तिक पुरुष उनके कथनका एमा भावार्थ निकालनेका साहस कर सकता है, तिलक महोदयके भावोद्गारका फल ऐसा भले ही हुआ करे। उन सन्यास-मार्गियोंके कथनका तात्पर्य नो यह हो सकता है कि "यह समार मायामय है, एकरस कोई पटार्थ नहीं रह सकता। इस संसारमे असल्य जीव हैं जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, परन्तु सारे मंगारमें हुँह देखिये, ऐसे कोई दो जीव नहीं मिलेंगे जो आकृति व प्रकृतिमें एक जैसे हो । एक कारी-गर किसी वस्तुका दस्तकार है और नित्य ही वह ऋपनी दस्त-कारीका काम करता है। एक साधारण चटाई बनानेवालको ही ले लीजिये, परन्तु अपने जीवनभरमें वह ऐसी दो चटाई कभी नहीं निर्माण कर सकता जिनकी सर्वागमे समना हो सके। मायाके राज्यमे तो भेट म्वामाथिक ही है, इसी नियमके अनुसार जीव-जीवकी आकृति भिन्न-भिन्न है, प्रकृति भिन्न-भिन्न है, रुचि भिन्न-भिन्न है, अविकार भिन्न-भिन्न हे, रोग भिन्न-भिन्न हैं और श्रोपिव भिन्न-भिन्न है। सारे ससारमे सत्त्व, रज व तम गुण तो तीन ही है, पर इन तीनोका परिवर्तन, मात्रा श्रीर परिमाण प्रत्येक प्राणीमें भिन्न-भिन्न है। इसीलिय प्रत्येक रोगीके लिये त्रोपधिका भेद, मात्राभेद, अनुपानभेद त्रोर पथ्य-भेट होना जरूरी है। जो वैद्य सभी रोगियोपर एक ही जमाल-घोटा और वह भी एक ही मात्रामें वर्तता रहे, वह कभी सफल नहीं हो सकता और उसका अपने रोगियों के लिये भयक्कर होना त्रावश्यक है।" उपयुक्त सन्यास-मार्गियोकी दृष्टिसे भगवान् एक ऐसे भयङ्कर वैद्य नहीं थे। उन्होंने अजु नके सस्कारोका भली-भाँति निरीचण किया और जाना कि यद्यपि यह मीठी-मीठी वार्ते वैराग्यकी कर रहा है श्रेयो भोक्त् भैच्यमपीह लोके' के गीत गा रहा है, परन्तु रजोगुण अभी इसके हृदयमे भरपूर है, वह

इसको टिकने न देगा। इस लिये उसको कर्ममे ही प्रवृत्त किया गया और गीताके अन्तमे स्पष्ट कह दिया:—

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । मिध्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ (ऋ. १८, ४६)

अर्थान् अहकारके वशीभूत हुआ जो तू ऐसा मानता है कि 'मै युद्ध न करूँ गा' यह तेरा मिध्या निश्चय है, क्योंकि तेरी प्रकृति तुमे वरवश युद्धमें जोड़ देगी।

परन्तु उद्धवको, जिसके अन्दर रजोगुण था ही नहीं, कर्म में प्रवृत्त कैसे किया जाता ? उसके लिये तो शुक्तसे ही त्याग की महारनी पढ़ी गई । (देखो श्रीमद्भागवत् एकादश स्कन्ध कृष्ण-उद्भव सम्वाद श्र ६ से २६) श्रीर श्रन्तमे कहा गया कि इस ज्ञानको अपरोत्त करनेके लिये तुम बद्रिकाश्रममे जाओ, वल्कल-वस्त्र धारण करो और कन्द-मूल आहार करके तप करो इत्यादि । गीताके कृष्ण और भागवतके कृष्ण दो तो थे ही नहीं, यह वार्ता तो तिलक महोदयको भी स्वीकार ही होगी। यदि सारे ससारमे सब जीवोके लिये कर्मयोग ही एकमात्र भेपज है तो उद्भवको छूटते ही त्यागका उपदेश क्यो किया गया ? तिलक-मतके अनुसार यदि कर्मयोग ही एक ओपिध थी तो अपने महाप्रयाणके समय श्रीकृष्ण अवश्य अपने अत्यन्त प्रिय भक्त उद्धवको धोखा दे गये और अपनी चालाकीसे नही चूके। परन्तु नहीं जी । घोखे-वोखेकी बाते जाने दो । वास्तवमें अपनी विपरीत भावना करके अपना-आए ही अपनेको बोखा देता है, जब कि हम ससारके किसी पदार्थको अथवा मत-मतान्तर व पन्थ-पन्थाईको सत्य मान बैठते है और दूसरोसे द्वेष करके विष उगलने लगते है, दूसरा तो कोई घोखा देनेवाला है ही नहीं।

वेदान्तका किसीसे होप नहीं, वेदान्त अपने में सवको अवकाण देता है और सबका सदुपयोग करता है। वयका तो काम यही है कि रोगीके अधिकारका भली-भाँति निर्ण्य करके उसको मार्ग पर डाल दे, फिर प्रकृति आप अपना काम करेगी और आप ही प्रवृत्तिसे निवृत्तिमे उठा ले जायगी। अजी । गुरुका काम तो इतना ही है कि शिष्यके चित्तको भली-भाँति टटोलकर जिधरसं पानीके निकासका मार्ग दीख पडे, उधर पानीको निकलनका मार्ग खोल दे फिर पानी आप ही अपनी गतिमे निचानकी और चलता हुआ समुद्रमे मिलकर अपने नाम-स्पक्तो मिटा देगा। यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छिन्ति नामस्पे विहाय। तथा विद्वानामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। (मुण्ड उप ३, २, ५,)

त्रर्थात् जिस प्रकार निदयाँ बहती हुई समुद्रमे लय होकर अपने नाम-रूपको मिटा देती है, इसी प्रकार विद्वान् नामरूप से छूटा हुआ परात्पर दिव्यपुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

हॉ सिद्धान्त यह अवश्य है कि ज्ञनोपदेशसं पूर्व अधिकारीका हृदय तीव्रतर वैराग्यकी अभिमे खूब तपा हुआ होना चाहिये। यदि संसारके प्रति थोडा-सा भी राग है तो उपदेश सफल होनेकी आशा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार लोहा यदि ठडा है तो उसपर छोडा हुआ जल उसके अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता, इधर-उधरको ढुलक जायगा और यदि वह तप कर लाल होगया है तो फिर क्या मजाल जो पानीकी एक बूंद भी इवर-उवर चली जाय, पानीका लोहेसे स्पर्श हुआ कि भट गायव। इसी प्रकार अधिकारीका चित्ता भी तपा हुआ हो तो गुरुके बचनोको ऐसा शोषण कर जायगा, जैसे हस दूधको पानीमेसे। यह सिद्धान्त

सवपर लाग् हैं चाहें कर्मकाएडी-अर्जुन हो चाहें जनक। एक वार तो इसको धर्म-कर्म सभीकी विल लेनी ही है। इस रिाद्धान्त की मत्यतामे अर्जु नके लिये तो स्वयं गीता प्रमाण है ही। (देखो गीता श्र २ को १ व को ४ से न)। इसी प्रकार जनकरो ी यह वित देनी पड़ी कि अनायास सिद्वोकी गीता अवस् कर 'सका निर्मत्त 'प्रन्तः करण तप गया । (देखी योगवासिष्ठ, उपशम प्रकरण, सिद्ध-गीत। श्रीर जनक-विपाद सर्ग म व ६ )। यह वात दूसरी है कि अर्जुन और जनकको बहुत काल इस वराग्यकी श्रिमि तपना न पड़ा, क्योंकि वे पूर्व जन्मके योगश्रष्ट थे श्रीर इस मिललमंगं वे पहले लँघे हुए थे। तथापि ज्ञानमं पूर्व इस मिललमेसे होकर निकलना उनकी भी आवश्यक था, चाहे इसमे उनका रकना न पडा। स्वामी रामतीर्थजीन अमे-्र रिकाकी एक प्रदर्शनीम देखा कि स्त्रीके उदरमें गर्भ प्रवेश होकर नौ मासके अन्दर वह वडी शीव्रतासे लाखो रूपोमे बदलता है कभी चृहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इत्यादि । कहा गया है कि लगभग न्धे लाख रूपोमेसे उस गर्भको निकलकर फिर मनुष्यकी आकृति ाप्त होती है। गर्भकी उन भिन्न-भिन्न योनियोकी आकृति । प्रदर्शिनीमे दिखलाई गई थी । ठीक, इसी प्रकार योग-भ्रष्टको धर्मकी इन भिन्न-भिन्न कोटियोमेसं लॅघना जरूरी है, चाहे इनमे ्रनान पडे।

हसी सिद्धान्तके अनुसार जब भगवानने अर्जुनको तपा हुआ देखा तो अपने वचनामृतकी वर्षा उसपर करना जरूरी समभा। अपनी विचित्रयुक्तियोसे जब उन्होने अर्जुनको अपने वास्तविक स्वरूपका बोध करा दिया और जब उसका अपने - व्यक्तिगत शरीरपरसं कव्जा उठ गया, तब उसकी अपनी दिष्टिमें न कमें रहा न अकर्म, न योग रहा न साख्य, न वह कर्ता रहा न भोक्ता श्रोर न भोग्य-मंसार ही उसकी दृष्टिमें शेष रहा। दृसरे भले ही श्रजु नमें यह सब उपाधियों आरोपण किया करे, परन्तु श्रजु न तो फिर इन सब उपाधियों का मानी और इन सबसे दूर खडा था। जैसे इन्द्र-धनुषमे देखनेवाले भले ही विचित्र-विचित्र रंगों को देखा करे. परन्तु वह नो श्रपनी दृष्टिमें सब् रंगोसे रहित होता है। इमी प्रकार श्रजु न तो तब शरीरद्वारा मब कुछ करता हुश्रा भी श्रपने नान्नी-स्वरूपसे कुछ भी न करता था, बल्कि सर्वधा श्रकर्ता श्रोर श्रसग था तथा शरीरद्वारा कुछ न करता हुश्रा भी श्रपनी सत्ता-स्पृतिद्वारा सब कर्ता-धर्ता वही था (गी. श्र. ४-१८)। वास्तवमे गीताका प्रतिपाद्य विपय है नो वस इतना ही। इसमे भिन्न प्रवृत्तिरूप निष्काम-कर्मश्रोग न गीताका विषय है श्रीर न निवृत्तिरूप साख्य। ये दोनों प्रवृत्ति (ग्रोग) व निवृत्ति (साख्य) तो मार्ग हैं न कि उद्दृष्ट-स्थान।

श्रव हम तिलक-मतके पाँचवे श्रद्धपर श्राते है। इस श्रद्ध निलक-मतके पद्मम ) में हमारे लिये जो विचार कर्तव्य है, श्रद्धका निराकरण ) वे ये है।

<sup>(</sup>छ) 'योग' शब्दका क्या छार्थ है ? और 'योग' शब्द गीतामे निष्काम-कर्मके छार्थमे ही प्रयुक्त हुछा है छाथवा छान्य छार्थमे भी ? तथा मुख्य छार्थ 'योग' शब्दका क्या है ?

<sup>(</sup>त्रा) कर्म किमको कहते हैं ?

<sup>(</sup>ई) भिनावृत्ति, जिसको निलक महोदयने निर्लज्जतामूलक कर्म वर्णन किया है, क्या यह उनका विचार वर्मकी मर्यादाको स्थिर रखनेवाला है? श्रीर क्या वह वस्तुत निर्लज्जनामृतक कर्म है?

(उ) श्रनासक्त-व्यवहारिक-कर्म मब श्रिधकारिश्रोके लिये एक ही प्रकारका होना चाहिये अथवा श्रिधकारानुसार उनका भेद हो सकता है ? श्रीर किसी श्रिधकारपर जहाँ उन कर्मीका त्याग प्रत्यवायरूप हो सकता है, वहाँ अन्य श्रिधकारको प्राप्त करके उन कर्मीका श्राचरण भी प्रत्या-वायरूप हो सकता है वा नहीं ?

अब इन चारो विकल्पोपर भिन्न-भिन्न विचार किया जाता है —

(अ) 'योग' शब्दका सामान्य अर्थ 'जुडना' 'मिलाप पाना' है। धर्मसम्बन्धमें जब 'योग' शब्दका प्रयोग होता है, तब वह चेष्ठा जिसके द्वारा परमात्मासं चित्तका लगाव हो, 'योग' शब्दसे निरूपण की जाती है। इस प्रकार अधिकारमेद व साधन-भेदसे योग अनेक प्रकारका वर्णन किया गया है। जैसं कर्म-योग, ध्यान-योग, भक्ति-योग, जप-योग, तप-योग, दान-थोग, जान-योग, हठ-योग इत्यादि। अपने अधिकारानुसार जो अधिकारी जिस साधनद्वारा परमात्माके सम्मुख हुआ है, वह उसी 'योग' का योगी है। सासारिक कामना न रख जो चेष्ठाएँ केवल ईश्वरप्राप्तिकप निमितसे आचरणमें लाई जाठ वे मब 'योग' शब्दके अन्तर्गत आ जाती है, परन्तु गीतामें मुख्यतया 'योग' के 'ज्ञान-योग' और 'कर्म-योग' भेदसे दो ही भेद किये गये हैं। यथा:—

्रोकेऽस्मिन्द्विवधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध्। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।। (आ ३ ३.)

अर्थात इस लोकमे हे निष्पाप अर्जुन! मेरे द्वारा पहले दो प्रकारकी निष्ठा कही गई है, एक साख्योकी ज्ञान-ग्रोगमं और इसरी योगियों की कर्म-योगसे। ज्ञान-योगसे भिन्न श्रोर जितने प्रकारके योग कहे गये हैं, ये सब कर्म-योगमे गणना करने योग्य हैं, क्यों कि वे मब या तो शारीरिक-क्रियारूप है या मानसिक-क्रियारूप। उसलिय क्रियारूप होनेसे सब ही कर्म-योगके श्रन्तर्गत हैं। चित्तक निश्चयका नाम 'निष्ठा' है। जैसा जिनके चित्तका निश्चय है श्रीर जैसा जिसके चित्तका प्रवाह है, वैसी ही उसकी निष्ठा है। लोक में भी ऐसा ही प्रसिद्ध है, जैसा जिसके चित्तका प्रवाह होना है वैसी ही उसकी निष्ठा है। लोक वैसी ही उसकी निष्ठा है कि श्रमुक पुरुषकी निष्ठा संसारमें है, श्रमुककी धर्ममें, श्रमुककी क्यान व ज्ञानमें इत्यादि, निष्ठा चित्तका धर्म है।

'योग' शब्द गीतामे केवल निष्काम-कर्मके अर्थमे ही प्रयुक्त नहीं हुआ और न निष्काम-कर्म गीता-दृष्टिसं 'योग' शब्दका मुख्य अर्थ है। 'योग' शब्दका मुख्य अर्थ गीतामे वह मिद्धावन्था है, जहाँ तत्त्वसात्तात्कारद्वारा अपने आत्माका परमात्मासे मेल हो जाय, अभेद हो जाय। जहाँ देहाभिमान गलित होकर कर्त्व-अहंकारमे छुट्टी मिल जाय और 'सर्व में ही हूँ की अभेद-भावना करके भेद-भावना भाग जाय। यही अवस्था 'योग' शब्दका मुख्य अर्थ है, गीताने स्वयं इस विषयको यूँ स्पष्ट किया है.—

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् । वेति यत्र न चैवायं स्थितश्रलित तत्त्वतः ॥ यं लव्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । स निश्रयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विष्णचेतसा ॥ १४ स्लो २१-२३ श्रधः—जो श्रात्यन्तिक सुख इन्द्रियोसे श्रतीत केवल (सूच्म) बुद्धिद्वारा ही यहण करने योग्य है, जिस श्रवस्थामें उसको श्रनुभव करता है श्रीर जिसमे स्थित हुश्रा भगवत्स्वरूपसे चलायमान नहीं होता, जिमको पाकर उससे श्रधिक कोई दूसरा लाभ पाने-योग्य नहीं मानता श्रीर जिसमे स्थित हुश्रा महान दुःखसे भी चलायमान नहीं होता, दुःखसंयोगसे रहित उस स्थितिकी 'योग' संज्ञा जाननी चाहिये। तत्पर हुए चित्तसे वह 'योग' निश्चय-पूर्वक उपार्जन करने योग्य है।

इसी अध्यायमे आगे चलकर इसी तत्त्वज्ञानीकी 'योग' रूपसे प्रशसा की गई है और स्रोक २६, ३०, ३१, ३२ में कहा गया है कि 'योगसे जिसका आत्मा युक्त है, ऐसा सर्वत्र समदर्शी पुरुष सर्वभूतोमें स्थित अपने आत्माको और सर्व भूतोको अपने आत्मामे समान रूपसे देखता है'। (गी. अ. ६ स्रो. २६)।

'जो मुमको सर्वत्र देखता है श्रीर सर्वको मेरेमे देखता है, उसके लिये न में श्रदृश्य होता हूं श्रीर न वह मेरे लिये श्रदृश्य होता है।' (गी. श्र. ६. ३०)।

'जो सर्वभूतों मे एकीभावसे स्थित मुक्त परमात्माको (समता-दृष्टिसे) भजता है, वह योगी सर्व प्रकार वर्तता हुआ भी मुक्तमें ही रम रहा है।' (गी. ख्र. ६ क्षो ३१)।

'हे अर्जुन! अपनी उपमा करके (अर्थात् जैमी अपने शरीरमें आत्मदृष्टि है, वैसी ही सर्वभूतोमें आत्मदृष्टि रखनेवाला) जो सर्वत्र समान रूपसे देखता है, चाहे सुख हो चाहे दु.ख हो मर्व सुख-दु: चौंको जो आत्मरूपसे आलिइन करता है, वह योगी परम श्रेष्ट माना गया है।' (गी. आ. ६ स्रो. ३२)।

इससे अगले २२ वें स्रोकमे ही अर्जुन इस ज्ञानरूप योगकी महिमासे चिकत हो भगवान्से पूछता है कि हे मधुसूरन । यह जो योग समताभावसे आपके द्वारा कहा गया, मनकी चज्रलता के कारण इसकी स्थिति तो वड़ी दुर्लभ है। अर्जुनकी इस शङ्का का समाधन करते हुए इसी अध्याय ६ के अन्तमे भगवान् इस 'योग' की मुक्तकएठसे सर्व श्रेष्ठता यूं वर्णन करते हैं:—

तपस्त्रिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवार्ज् न ॥ (गी. च्र. ६, ऋो ४६)

अर्थ - (अपने आत्मस्वरूपमे योग पाया हुआ) योगी तपस्वियोसे श्रेष्ठ है, शास्त्रश्रवणद्वारा जिन्हे परोच्न-ज्ञान हुआ है उनसे भी श्रेष्ठ माना गया है और कर्मकर्ताओसे भी वह योगी श्रेष्ठ है। इस लिये हे अर्जुन । तू योगी वन, अर्थात् उपयुक्त रूपसे अपने परमात्मस्वरूपमे अभेद प्राप्त कर।

सातवे अध्यायके आरम्भमे ही इसी योगस्थितिके उपायके सम्वन्धमे भगवान् कहते है:—

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युज्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।। ( ज्ञ. ७, १.)

श्रथीत्.—मेरे मे श्रासक्त हुए मनवाला श्रीर मत्परायश् हुश्रा जिस प्रकार इस योगको उपार्जन करता हुश्रा तू निश्चय पूर्वक समग्ररूप मुक्तको जान जायगा, वह ज्ञान मुक्तसे श्रवश् कर। फिर सातवे श्रध्यायके दूसरे श्लोकमे ही इस ज्ञानकी प्रशसा इस प्रकार करते हैं.—

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वानेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ (ऋ. ७, २.) त्रर्थ.—में तेरे लिये रहस्यके सिहत उस तत्त्वज्ञानको अशेषता से कहूँगा कि जिसको जानकर फिर तुक्ते और कुछ जानना शेष न रहेगा।

इससे स्पष्ट विदित होता है कि उपयुक्त दोनो श्लोकों में 'ज्ञान' व 'योग' पर्यायसे है, स्वरूपसे इनका भेद नहीं। अर्थात् 'योग-युज्जन करता हुआ तू समयरूप मुमको जान जायगा' (७.१) तथा 'जिसको जानकर फिर तुमें और कुछ जानना शेष न रहेगा' (७.२) दोनो एक ही अर्थके द्योतक है, इससे 'ज्ञान' व 'योग' का अभेद सिद्ध है। तदनन्तर इसी अध्यायमे श्लोक १२ तक अपनी सर्वरूपता सम्पूर्ण भूतोमें वर्णन की है, इससे सिद्ध है कि सर्वातम-दृष्टिका नाम ही 'योग' है।

वपर्युक्त व्याख्यासे स्पष्ट है कि 'योग' शब्द गीतामे केवल तिष्काम-कर्मके अर्थमे ही प्रयुक्त नहीं हुआ, किन्तु इसका सुख्य अगवत्त्वक्पस्थितिक्प सिद्धावस्था ही है। 'फलाशाका परि-त्याग करके कर्तव्य-बुद्धिसे कर्मोंमे प्रवृत्त होना' ऐसा तिलक-मतमे निष्काम-कर्म-योगीका जन्नण किया गया है। परन्तु प्राक्त-तिक नियमके अनुसार कर्तव्य-बुद्धिके साथ कर्ता-बुद्धि वलात्कार से लागू होती है, कर्ता-बुद्धिके बिना कर्तव्य-बुद्धि हो नहीं सकती, जैसा इस विषयको पीछे कई स्थानो पर स्पष्ट किया जा चुका है। और जब कर्ता-बुद्धि व कर्तव्य-बुद्धि विद्यमान है, तब कर्मोका लच्य ईश्वरप्राप्ति रहना स्वभाविक है और ज़क्ररी है, किसी न किसी लच्यके बिना कर्तव्य-बुद्धि हो नहीं सकती। ऐसी अवस्था में कर्ता व कर्तव्य-बुद्धिके रहते हुए वह समता-बुद्धि जिसको पाकर और कुछ पाना न रहे (गी. अ. ६, रलो. २२) और वह अभेद- हिंह, जिसको जानकर और जानना शेष न रहे (गी. छ. ७,

श्लो. २) कहाँसे आ सकती है १ क्योंकि भेद-हाष्ट्रिके कारण अभी उसकी प्राप्तन्य व ज्ञातन्य रोप रहता है।

सारांश, यह सिद्ध हुआ कि निकाम-कर्म-योगी मर्थथा समदृष्टि व अभेदृदृष्टिवाला नहीं होता। यद्यपि वह उस मार्ग पर चल रहा है, परन्तु अभी मिललपर नहीं पहुँचा. मिलल अभी दूर है। तथा गीता दृष्टिसे 'योग' शद्दका मुख्य अर्थ वह पूर्ण अवस्था है, जहाँ जिज्ञास अपने लद्द्यको पाकर और सफलमनोरथ होकर कुतकृत्य हो जाय और अपने सम्पूर्ण पुरुपार्थों से छुटकारा पाकर सब कतन्योसे मुक्त हो जाय। जहाँ पहुँचकर जिज्ञास न जिज्ञास ही रहे और न जिज्ञासा, न छुछ करना ही रहे न पाना।

(आ) 'कर्मकी व्याख्या' निष्काम-कर्मके प्रसंगमे पीछे प्रथम खण्डमे की जा चुकी है इसिलये पुनरुक्ति निष्प्रयोजन है। ('कर्मकी व्याख्या'को इसके साथ मिलाकर पढ़ना चािहये)। यहाँ प्रसंगसे इतना ही कह देना काफी होगा कि शारीरिक अथवा मानसिक वह चेष्टारूप व्यापार जिसके साथ मन-बुद्धिका सम्बन्ध हो और जो मन-बुद्धिकी जानकारीमे हो तथा भावी-त्पादक हो, उस चेष्टारूप व्यपारकी 'कर्म' रूपसे संज्ञा की जाती है। परन्तु जिन शारीरिक चेष्टाओं साथ मन-बुद्धिका सम्बन्ध नहीं होता और जो भावको उत्पन्न करनेवाली नहीं होती वे 'कर्म' की गणनामे नहीं आर्ता। स्वयं गीताने 'कर्म' की व्याख्या इसी रूपसे की है। यथा:—

भृतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। (त्र ५. रतो ३.)

अर्थ — भूतोमे भावको उत्पन्न करनेवाली जो चेष्टाएँ हैं, उनकी 'कर्म' रूपसे संज्ञा की गई है।

तिलक महोदयने कर्मकी जो व्यापक व्याख्या की है और भूख, प्यास, श्वासोच्छ्वास व च्एभर जीवित रहना भी 'कर्म' मे सम्मिलित किया है वह व्यापक दृष्टिसे तो हमे हृद्यसे स्वीकार है। यद्यपि श्वासोच्छ्रास हमारे मतमे 'कर्म' की व्याख्यामे नही ्र्ञाता, क्योंकि श्वासोच्छ्लास किसी भावको उत्पन्न नहीं करता। तथापि व्यापक दृष्टिको लेकर हम तो इससे आगे बढ़कर यह कहनेके लिये उद्यत है कि केवल प्रवृत्तिरूप व्यापार ही 'कर्म' नहीं, किन्तु सम्पूर्ण निवृत्तिरूप व्यापार भी 'कर्म' है और कर्म का त्याग भी 'कर्म' है, क्यों कि यह सम्पूर्ण चेष्टाएँ मन-बुद्धिके सानात् परिणाम है और भावको उद्भव करनेवाले है । कमकी जिस व्यापक दृष्टिपर वे जा रहे है और श्वासोच्छ्रासपर्यन्त चेष्टाको 'कर्म' मानते है, उसे लेते हुए क्या तिलक महोदय यह कहनेका माहस करेंगे कि निवृत्तिरूप चेष्टा 'कर्म' नहीं ? चाहे वह निवृत्तिरूप चेष्टाएँ उनकी दृष्टिसे भला हो या बुरी, यह बात दूसरी हैं. परन्तु है वे 'कर्म' । और जब यह बात निश्चित हो चुकी तव तिलक महोदयका 'निवृत्ति' को कर्महीन मानना श्रीर श्वासोच्छ्रासकी भी बराबरी न देना, या तो हठ हैं या उनके विचारोकी संकीर्णता। हाँ, यह बात श्रवश्य है कि 'कर्म' का श्रधिकारीके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, एक श्रधिकारीके िक्ये जो 'कर्म' हो सकता है वही अन्य अधिकारीके लिये 'विकर्म'। गृहस्थके लिये जो 'कम' हो सकता है संन्यासीके लिये वह विकमें और संन्यासीके लिये जो 'कर्म' है वह गृहस्थके लिये 'विकर्म' होगा, इसमें सन्देह ही क्या है ? इसी प्रकार लोकसेवा किसी अधिकारीके लिये कर्मरूप हो सकती है तो इससे भिन्न अधिकारीके लिये वह विकर्म होगी। यदि विचारसे देखा जाय तो प्रत्येक चेष्टा जो स्वधर्मानुकूल हो, चाहे निवृत्तिरूप हो श्रयवा प्रवृत्तिरूप, वह लोकसेवा व लोकसग्रहरूप स्वतः सिद्ध होती है।

द्रेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनज्ञय । बुद्धो शरणमनविच्छ कृपणाः फलहेतदः । (१३ २, ४६)

अर्थ बुद्धि-योगसे सकाम-कर्म अत्यन्त तुच्छ है, इमिल्ये हे धनक्षय । तुम बुद्धि-योगका आश्रय बहुण करो । जो फन्को । वासनावाले हैं वे अत्यन्त दीन है ।

यदि स्वयं भगवान्के विचारसे निवृत्तिपत्त निन्दित होता नो ऐसी अवस्थामें क्या साथ ही वे उसका स्पष्ट रूपने न्वरहत नहीं कर सकते थे और उसको भी क्या निन्दित नहीं कह सकते थे कि हि अर्जुन । भिना माँगना निर्लजनाका व्यवहार है और पितत करनेवाला है। 'क्यों कि इस समय अर्जुनके लिये यही तो विवादका विषय बन रहा था। हाँ, यह बात ठीक है कि उन्होंने अर्जुनको इसका अधिकारी नहीं पाया और अध्याय २ श्लो. ३१ से ३४ तक 'युद्ध ही तेरा धर्म हैं' 'युद्ध न करनेसे नू अपने स्वधम व कीर्तिको नष्ट करेगा' इत्यादि रूपसे उसको उपदेश किया। परन्तु यह कड़ी नहीं कहा कि निवृत्तिपत्त निन्दित हैं अथवा विकम है। इसके विपरीत भगवानने तो स्पष्ट रूपसे अधिकारको स्थिर रक्खा है और स्पष्ट ही कहा हैं'—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधंन श्रेयः परधर्मो नयावह ॥ (ऋ. ३-३४)

शर्थ.—दूसरेके धर्मको श्रच्छी तरह श्राचरणमे लानेकी अपेता श्रपता गुण्रहित धर्म भी कल्याणकारी है, श्रपने धर्मा- वरणमे मरना भी श्रेयस्कर है, परन्तु पराया धर्म भयको देने- वाला है। यही श्लोक श्र. १८. ४७. में कुछ हेर-फेरसे फिर भी निरूपण किया है श्रीर श्र. १८ ४८ में फिर ताकीव की है कि अपना स्वाभाविक कर्म चाहे दोपवाला भी हो परन्तु उसका याग न करे, क्योंकि यूँ तो सभी कर्म श्रूमसे श्रिप्तके सहश होपोसे घरे हुये होने है। हाँ, श्रर्जुनको भगवान्ते रजोगुणके कारण नेवृत्तिका श्रिधकारी नहीं पाया श्रोर उसको युद्धमें ही जोड़ना गृरूरी सममा। परन्तु न तो यह कहा जा सकता है श्रीर न कदापि भगवान्का ही यह श्राशय हो सकता है कि सवको प्रवृत्तिमें ही फेंसे रहना ज़रूरी है।

विचार से देखा जाय तो कर्ममे प्रवृत्ति व निवृत्ति प्रकृतिके तीन गुणोके अधीन ही होती है और वे प्राकृतिक गुण ही प्रवृत्ति व निवृत्तिमे प्रेरक है। रजोगुण वृद्धिको प्राप्त हुआ प्रवृत्तिमे

जोडता है और सत्त्वगुण निवृत्तिमे ।( गी. घा. १४ शहो. ६, ७ )। यह बात अनुभवसिद्ध है श्रीर 'कर्मद्वारा प्रकृतिकी निवृत्तिः मुखीनता' के प्रमगमे पीछे प्रथम खर्डमें हमारे द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रकृतिका स्वामाविक स्रोत निवृत्तिमुखी ही है और धर्मानुकूल प्रत्येक प्रयुक्तिके गर्भमें निवृत्ति ही गर्भित हे जो श्रवश्य श्रपने समयपर प्रस्वित होगी। इस नियमके अनुमार इस जन्ममे अथवा गत जन्ममे जो व्यक्ति प्रवृत्तिमे रत रहकर उससे अघाये है और अपने वढे-चढ़े रजोगुणको खो वैठे है तथा जिनके हदयमें सत्त्वगुणका विकास हो आया है श्रीर जिनका चित्त त्यागपरायण हुत्रा है, उनकी अपनी प्राकृतिके विरुद्ध कोई भी धर्मशास्त्र अथवा भगवान् यह कैसे कह सकते हैं कि उनके लिये प्रवृत्तिके बन्धनमें फँसे रहना हैं स्वधर्म है। यदि वह ऐसा बन्धन लगात है तो न वे धर्मशान ही हैं छौर न वे भगवान ही हैं। पूर्व अवस्थामे भी वर्णाश्रम-धर्मका बन्धन इसी लिये था कि प्रवृत्ति उच्छुद्भत न हो और इस प्रकार प्रवृत्ति मर्यादामें रहकर रजोगुणका वेग निकल जाय तथा निवृत्तिका स्रोत चल गडे, निक धर्मवन्धन प्रवृत्तिरूप वन्धनके लिये हो थे। नहीं जी। यह वन्यन कौन सहार सकता है और धर्मशास्त्र अथवा भगवान ऐसे कठोर कैसे वन सकते हैं १ जो वन्यनसे मुक्तिके अधिकारीको भी बन्धनमें फँमानेके जिये ही उचत रहे श्रीर लोक व लोकसेवाकी सत्यताके गीत गाये ही जाएँ, हमारे तिलक भगवान यह ड्यूटी भले ही सँभाले रक्लें। परन्तु हमारे धर्मशास्त्र और हमारे भगवान्ने तो सच श्रिविकारीको सर्व प्रकार सची स्वतन्त्रता व सचा स्वराज्य प्राप्त करानेके लिये कमर वाँची हुई है और मुक्तकएठसे कह दिया है:-''त्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा यदहरेव विरजेत नदहरेव प्रवजेत्"

श्रशीत् बहाचर्याश्रममे, गृहस्थाश्रममें अथवा वानप्रस्थाश्रममे जिस दिन भी तीव्र वैराग्य हो, उसी दिन संन्यास ले लेवे। अध्याय १३ से ज्ञानके साधनोंका निरूपण करते हुए स्वयं गीता यूँ कहती है —

श्रेसिक्तरनिभिन्नङ्गः पुत्रदारगृहा। देषु । नित्यं च समिचित्तत्विमष्टानिष्टोपपित्तिषु ॥ मिय चानन्ययोगेन भक्तिरच्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरितर्जनसंसदि ॥ श्रध्यात्मज्ञानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानिति श्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ (स्रो ६ से ११)

शर्थ :-पुत्र, छी, घर व धनादिमे श्रासिक्त श्रमाव और ममता न होना, त्रिय-अत्रियकी प्राप्तिमे सदा ही चित्तका सम रहना, मुममे एकीमावसे स्थितिरूप ध्यान-योगके द्वारा श्रव्य भिचारिणी भक्ति, एकान्त देशमें रहनेका स्वभाव, जनसमुदायमें श्रदेत (श्रर्थान श्रनासिक्त), श्रध्यात्म-ज्ञानमें नित्य स्थिति श्रीर तत्त्व-ज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सर्वत्र देखना—यह सत्र तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह श्रज्ञान।

अध्याय १८ ऋोक ४१, ४२, ४३ में फिर भी ऐसा ही कहा उगया है:—

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥ विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः॥

# अहंकारं वलं दर्भं कामं क्रोधं परिग्रहम्। विम्रुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

श्रशं:-विशुद्ध वुद्धिसे युक्त और सारिवकी धारणासे श्रन्तः-करणको दशमे करके, शब्दादि विषयोको त्यागकर और राग-द्वेषको नष्ट करके एकान्त देशका सेवन करनेवाला, श्रन्पाहारी. मन वाणी और शरीरको वशमे रखनेवाला, दृढ वराग्यको भली भाँति श्राश्रित करके नित्य ध्यान-योगपरायण हुआ पुरुप श्रह-कार, बल, धमण्ड, काम, क्रोध श्रीर सग्रह को त्यागकर ममता रहित और शान्त श्रन्तः करण होकर श्रद्धामे एकीभाव प्राप्त करने के योग्य होता है।

सारांश, उपर्युक्त विवेचन व प्रमाणोसे यह स्पष्ट है कि कर्मकी व्यापक व्याख्यामें प्रत्येक निवृत्ति मन-बुद्धिका सान्तात परिणाम होनेसे 'कर्म' हो है, न कि 'श्रकर्म' वा 'विकर्म'। तथा यदि श्रिधकारानुसार किसी के लियं एक श्रोर प्रवृत्ति ही कर्म व निवृत्त विकर्म है तो दूसरी श्रोर किसी श्रन्यके लिये निवृत्ति ही कर्म व प्रवृत्ति विकर्म हो सकती है। सभी धर्मशास्त्र श्रीर स्वयं भगवान्का यही श्रेष्ठ सम्मत् है। इससे हमारा यह श्राश्य नहीं कि लोकसेवा निर्थक वस्तु है। नहीं। जिन हद्यों से रजोगुण भरा हुश्रा है उनके लिये यह परमार्थका श्रद्धितीय साधन है। परन्तु एकमात्र यही साधन है इससे श्रामे श्रीर कोई लच्य है ही नहीं, केवल इतने मात्रसे हमारा विरोध है। श्रजी मायाके राज्य में किसी बातका नियम कैसे बनाया जा सकता है १ धर्मशास्त्र श्रीर राज्यके कानून यथाशिक्त नियम करते है, परन्तु पट-पट पर उनको भी श्रपवाद ( exceptions ) करने ही पड़ते है। जव पाँच-पाँच वर्षके ध्रुव व नामदेवादि बालकों में निवृत्ति फड़क गई

श्रीर दवानेसे न दव सकी, तब यौवनोकी तो वार्ता ही क्या है ? धर्मशास्त्र और सर्वज्ञ ऋषि-मुनि तो इस बातकी जुम्मेवारी ले नहीं मकते थे श्रौर उन्होंने तो अपवाद (exceptions) लिख मारे 'यदहरेव विरजेत तदहरेत प्रवजेत्'। भगवान तिलक भले , ही इस बात भी जुन्मेवारी लेवें श्रीर चिल्लाते रहे कि निवृत्ति धर्म-विरुद्ध है। मायाके राज्यमें यह नियम तो नहीं किया जा सकता कि सभी भगवान तिलक जैसे कर्मत्रीर व कर्मयोगी होगे। परन्तु श्रपने पिछले जन्मोंमे जो भगवान् तिलककी भाँति प्रवृत्तिपरायण हो अपने रजोगुणके वेगको खलास कर बैठे हैं और इस जन्ममे योगभ्रष्ट होकर उत्पन्न हुए है; श्रथवा अपने वर्तमान पुरुषार्थद्वारा जो सत्त्वगुण उपार्जनमें तत्पर हैं और प्रवृत्तिमे घकेलनेवाला रजीग्रण जिनमें है ही नहीं, ऐसे पुरुषोंके लिये भी तिलक महीद्य को कोई मार्ग खोलना चाहिये था कि वह कहाँ जाएँ और क्या करें ? प्रवृत्तिकी सामग्री उनमे रही नहीं और निवृत्तिके लिये उनका मार्ग बन्द, फिर उनकी कीन गति ? यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि इस योनिमें गीतारहस्य लिखते समय भगवान् तिलक के हृदयमें पूर्ण रूपसे और निष्कास-भावसे रजोगुणका समुद्र उमेंड रहा था, इसिलये उस पार उन्होंने अॉख उठाकर देखा ही नहीं, तथापि प्रकृतिके राज्यमे रजोगुण निकलनेपर सत्त्वगुणका प्रसव स्वाभाविक है। यदि इस समय हम भगवान् तिलक की 🚁 आत्माका आह्वान कर सकते तो इस विषयपर उनसे उचित साची प्राप्त की जा सकती थी।

(इ) अब हमे यह विचार करना है कि अधिकारीके लिये भिक्तावृत्ति, जिसको तिलक महोदयने निर्लज्जतामूलक कर्म वर्णन किया है, यह उनका विचार कहाँतक उचित है ? गृहस्थके लिये नित्य ही पद्ध-महायज्ञोकी विधि शास्त्रकारोंने विधान की है और इन पज्ज-महायज्ञोमे नृयज्ञको सर्वश्रेष्ठ कथन किया गया है। जाति-पाँतिका विचार न करके अनायास द्वारपर आये हुए ऋतिथि-अभ्यागतको ईश्वररूप जान और उसके शरीर व मनके अविकारका विचार ने कर आदर-मत्कारपूर्वक यथाशक्ति अन्न-जलादिसे उसको सन्तुष्ट करना 'नृयज्ञ' कहा गया है। यही एक ऐसी पित्रत्र चेष्टा है जो कि विषम-दृष्टियुक्त गृहस्थको व्यव-हारिक रूपसे स्वाभाविक समतादृष्टिका पाठ पढाती है श्रीर सर्वत्र ईश्वरदर्शनके आनन्दकी चटक लगाती है भावपूर्ण दानसे स्वभावतः ही कोमलता आती है और दानके अभावसे स्वभावत कठोरता जपजती है, यह नीति है। दानके मूल्यका ध्यान न रख अद्धाभावसे दिया हुआ एक दुकडेका भी दोन दानाक चित्त को पानीके समान पतला करके यहा देनेमें समर्थ है और येन-केन प्रकारेश कोमलता उपजाना ही धर्मका लच्य है। इस विषयमे महाभारतमें एक आख्यान है कि एक यतिको १०।१४ दिनके पश्चात् एक रोटी मिली। उपूँ ही विलवैश्वदेव करके वह उसे खानेके लिये वैठा कि एक अतिथि उसके निकट आ पहुँचा। यतिने अतिथि-नारायणके दर्शनसे अपनेको कृतार्थ जाना श्रीर वडा प्रसन्न हुआ, उसने ईश्वररूपसे उसकी पूजाकी श्रीर प्रसन्नमनसे नम्रतापूर्वक रोटीका आधा भाग उसको निवेदन किया श्रीर शेप श्राधा प्रसादके रूपमे ग्रहण किया। यति जव भोजन करके उस स्थानसे चला गया, तब एक नेवला स्वाभाविव उस स्थानपर आया और यतिकी जुठनपर आनन्दसे लोट पलोटे मारने लगा। उस जूठनसे नेवलेके मुखका स्पर्श होते का यह प्रभाव हुआ कि उसका आधा मुख स्वर्णमय हो गया यह प्रभाव इस आधी रोटीके भावपूर्ण दानका था। वही नेवला मुधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमे, जहाँ सगवान कृष्णने अतिथियोंके

पाटप्रजालन व जठन उठानेका भार लिया हुआ था, पहुँचा प्रोर उस हजारों मन जूठनपर कई दिनतक पड़ा रहा। परन्तु युधिष्ठिरके राज्सूय-यज्ञमें उस कोमल भावका महत्त्व न रहनेके कारण उसका शेष आधा मुख भी स्वर्णमय न हो सका। इसमे वहाँ यही निष्कर्प निकाला गया है कि जितना मृल्यवान् यति की ष्राधी रोटीका दान था, युधिष्टिरका समग्रे राजसूय-यज्ञ उसके एक अशके बराबर भी नहीं था, भावराज्य का ऐसा ही विचित्र महत्त्व है। भगवान तिलकने स्वय श्रपने गीतारहस्यमे इस आस्त्रानको द्रप्रान्त रूपसे प्रहण किया है। इस प्रकार धनी व निर्वनका विचार न रख, सभी गृहस्थोके लिये उपयोगी और मबको सुलभ एसे महत्त्वपूर्ण नृपज्ञका विधान करके हिन्दु-धर्म नथा वेद-शाम्बोने ससारमें गौरव प्राप्त किया है। इसके यथार्थ उपयोगद्वारा प्राप्त हुई चिंग्क शान्ति ऐसी बहुमूल्य है कि वह लाखों रुपयों के भोग भोगने से भी नहीं भिल सकती। यह शान्ति-सुख ही ऐसा प्रवत शस्त्र है जो अनेक दुराचारोस रच्चाकर दाताको धर्म-पथमें अग्रसर होनेके लिए बरवश धकेल देता है। स्वयं गीता इस नृयज्ञके लिये इन दृढ शब्दोमे यूँ जोर देती हैं —

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते मर्वकिल्विषैः।
भुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।। (अ ३-१३)

अर्थ:—यज्ञशेष अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सर्व पापेंसे मुक्त हो जाते है और जो पापी केवल अपने ही उद्रके निमित्त पकाते है वे अन्न नहीं, किन्तु पाप भन्नण करते हैं।

गृहस्थाश्रमकी जो महिमा तिलक महोदयने गाई है वह यथार्थ है, परन्तु उसकी यह महिमा केवल उदारतापूर्ण त्यागकें सम्बन्धसे ही है, न कि कृपणतापूर्ण पकड़से। वास्तवमे यह नृवज्ञ ही गाईस्थ्य-धर्मका प्राण है, इसके विना गाईस्थ्य-धर्म ऐमा ही है जैसे बिना प्राणका पुतला—

### त्रातिथ्यं शिवपू वनं प्रतिदिनं धन्यो गृहस्था श्रमः।(भवं हरी)

अर्थान् वही गृहस्थाश्रम धन्य है, जिसमें प्रतिदिन ऋतिथिन मश्कार व शिवपूजन होता है। जिस आतिथ्य-धर्मके प्रभावसं मोरध्वजादि नरेशोंने श्रव्यक्त परमात्माको व्यक्तरूपसं श्राकर्षण कर लिया और आप परम गतिके भागी हुए, ऐसे पवित्र वर्माङ्गमे श्रश्रद्धा उपजाना तो शान्तिके स्थानपर श्रशान्तिका ही श्राह्मान करना है। इस प्रकार तिलक महोदयका यह उपदेश गृहस्थके लिये तो किसी प्रकार न इहलोंकिक सुखका हेतु हो सकता है और न पारलोकिक उन्नतिका साधन।

यह तो गृहस्थके सम्बन्धमें चर्चा हुई, अब भिज्जके सम्बन्ध में सुनिये। अहंकारकी मूलको समूल निकाल फेंकना तथा 'वसुधेव कुटुम्बकम्' रूप समताभावका केवल कथनमात्र ही नहीं किन्तु व्यवहारिक रूपसे उपार्जन करना, यही वेदान्तका एकमात्र प्रतिपाद्य विषय है। यही 'वैताल' की पहेलीका अन्तिम साध्य औप यही परम पुण्य। धर्मके जितने भी बङ्ग-प्रत्यद्भ हैं वे सभी सात्तात् अथवा परम्परासे इसी उद्देश्यकी पूर्तिमं सहायक होनेमं धर्मरूप है। अधिकारीके लिये व्यवहारिकरूपसे 'वसुधेव कुटुम्बकम्' (अर्थात् सम्पूर्ण पृथ्वी ही हमारा कुटुम्ब है) यह भाव उपार्जन करनेके लिये भित्तावृति एक अद्वितिय जीता जागता सावन है। यह अधिकारीके चितकी परम उदारताका परिचायक है और आत्मविकासका एक अनोसे रूपसे शित्ता देनेवाला शित्तक है। इससे अधिकारीके चित्तमें यह भाव कूट-कूट कर भरे जाते हैं कि 'हे। मन जिसमें तून शरीर धारण किया वही

तेरा कुटुम्ब नहीं, बिलक समग्र संसारही तेरा कुटुम्ब है। किसी एक कुटुम्बमें उत्पन्न होना और ममत्व बाँधना तो आवश्यक है, परन्तु उसी चार-डीवारीमें अपने ममत्वकों सकीएं रखकर मर जाना तो जीते ही कबरमें सडनेके समान है और पाश्विक जीवनसे भी निकृष्ट। किसी एक माताके उदरसे जन्म लेना तो जरूरी है, परन्तु केवल उसीका रहकर मर जाना तो माताके यीवनकों नष्ट करनेके लिये कुठाररूप ही बनना है।' ऐसे उदार भावोसे जिसका हत्य पूर्ण है बह समतारूपी प्रेमका मतवाला,

#### विरह कमएड्छ कर लियो, वरागी दो नैन। माँगें दरश मधुकरी, छके रहें दिन रैन।।

जब मोली हाथमे लेकर निकलता है तब कौन ऐसा कठोर हृदय होगा जो उसकी ऑखोको देखकर पिघल न जाय, सत्य-स्वरूपकी एक लहर उसके हृदयमे उमड़ न आवे और मसारकी असारताका फोटो खैच न देवे। तिलक महोदयके विचारसे यह 'मगनपन' भले ही जचे, परन्तु वास्तवमे यह मॉगना तो मॉगना नहीं, बल्कि तन-मन-धन सर्वस्व लुटा देना है। अहंकारकी जड़को निकाल फेंकनेका यही एक सच्चा व्यवहारिक माधन है। यद्यपि अहंकारकी मूल केवल ज्ञानसे ही निकाली जा सकती हैं, तथापि जिस प्रकार पडदा मोटा हो तो एका-एक उसे फाड़ा नहीं जा सकता; परन्तु जब उसको घिस कर पतला कर लिया गया तो उसका फाड़ना सहज हो जाता है, इसी प्रकार अहकारके पड़देको पतला करनेमे भित्तावृत्ति परम उपयोगी साधन हैं। जप-तप-त्रतादि जितने साधन हैं सबका फज़ एकमात्र मनपर विजय पाना है और मनोनाश वासनात्त्रयकी सिद्धिद्वारा ही तत्त्व-विचारका अधिकार प्राप्त हो सकता है, जिससे अहकार

समूल दग्ध हो जाता है। चिरकालीन जप-तप-व्रतादिहारा मन पर वैसी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जैसी भिचावृत्तिद्वारा स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाती है और इससे मनोनाग वामनाच-यकी सिद्धि हो सकती है। योग-वाशिष्ट निर्वाण प्रकरण मर्ग ६३. ६४ में राजा भागीरथका आख्यान है। जब उसको नन्विज्ञामा, उत्पन्न हुई तब उसके गुरु त्रितल ऋपि ने पहिला उपटेश बही किया कि "हे राजन । तू राज-पाटका परित्याग करके अपने शतुर्श्रांके घर से भिन्ना माँग, जिससे तरा मनोनाश व वासनान्त्य सिद्ध हो।" आधुनिक कालके भन् हिर तथा गोपीचन्द्रादि नरेश इसके ज्यलन्त दृष्टान्त हैं। इससे हमारा यह श्रभिप्राय नहीं कि सर्व साधारणके लिये ऐसा कर्तव्य है, परन्तु धर्मकी उपर्युक्त मोपानों को उत्तीर्ण करके जिनके हृद्योमें 'हक्तीनी इश्क' तरङ्गायमान हुआ है, जो सत्यप्रेमके मतवाले हुए है, किसी हटीले-रगीलेके रगमें जिनका मन रंगा गया है और उस रगने श्रागा-पीछा देखनेकी श्राँखें ही बन्द कर दी है, उनके लिये तिलक महोद्य सरीखे देश-भक्त भले ही घृणा-दृष्टि उपजाते रहे और देश-भक्तिके गीत गाया करें, परन्तु वहाँ तो सुननेके कान ही किसी बदमस्तने रहने न दिये, फिर सुने कौन ? गालियाँ देनेवाले गालियोंकी बौछाड़ वॉधते ही रह जायेंगे, परन्तु जिनके सिरपर सफर सवार हुआ है उन्हें पीछे मुङ्कर कब देखना है ?

> सात गाँठ कोपीन की, साधु न माने शङ्क । राम अमल माता रहे, गिने इन्द्र को रङ्क ॥

स्वामी रामदासजीने ऋपने अन्य दासर्वोधमे जिसको तिलक महोदयने स्थान-स्थानपर प्रमाणभूत माना है, दशक १४ समास २ में भिन्नायृत्तिकी महान् प्रशसाकी है। उनका कथन है — भित्ताके समान अन्य वैराग्य नहीं और वैराग्यके समान अन्य सीभाग्य नहीं। भित्ता कामधेनु है, जो पुरुष भित्तात्र भोजन करता है वह मानो नित्य अमृतपान करता है।' उनका यह भी वचन है:—

### भिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नैव प्रतिग्रह। श्रसन्तो वापि सन्तो वा सोमपानं दिने दिने ॥

श्रर्थः—भिनान श्राहार करनेवाला निराहारी है (क्यों कि उसने देहा भिमान को वेच डाला है और देहा भिमान रखते हुए भोजन करना ही श्राहार करना है।) इस प्रकार भिन्ना प्रतियह भी नहीं है। चाहे सन्त हो वा श्रसन्त, भिन्नाहारी प्रतिदिन श्रमृतपान करता है।

देशसुधारके मतवालो और देशस्वराज्यके प्रेमियोंकी दृष्टिमें भिनावृत्ति चाहे खटकती हो और द्वेषका पात्र बनी रहे, परन्तु वाम्तवमे वात तो है यह कि ह्क़ीक़ी क्ष स्वराज्य व हक़ीक़ी सुधार का माधन जो यह भिनावृत्ति जिसमें सर्वत्यागरूपी महेशका निवास है, इस ऐसे पवित्र धार्मिक कार्यसे घृणा उपजाकर तो वे देशसुधारके स्थानपर धार्मिक-श्रशान्ति व धार्मिक-विसवके ही कारण सिद्ध होगे। हॉ, जो महाशय देशस्वराज्यके कार्यमे प्रवृत्त हैं उनके लिये उनकी प्रकृतिके श्रनुसार यह देशसेवा एक पवित्र साधन है, परन्तु श्रन्य श्रधिकारियों प्रति घृणा करना तो कोई सुधार है ही नहीं, बल्कि उल्टा उनके लिये हानिकारक है और उनकी पवित्र शक्तिका हास करनेवाला है। यह तो ठीक ऐसे ही है जैसे कोई कारीगर आगे-श्रागे मकान बनाता जाय श्रीर पीछेसे उसको गिराता आवे। जिस सड़कसे वे जा रहे हैं तीव्र

<sup>🕾</sup> पारमार्थिक

वेगसे अपनी सडकपर चले जाएँ, उनको भी है मुटकर क्यों देखेना चाहिये? जब वे भी हे मुडकर देखने हैं उसी समय उनकी चाल वेढंगी हो जाती है। भला, आत्म-अकन्याण करने हुए देश-कल्याण कैसे होगा?

सरांश, दाता व भिज्ञक दोनेंकि लिये परमशान्तिका साधन जो यह भिन्नावृत्ति, उसे 'निर्लञ्जतामृलक' कथन करनेपर तो निर्लञ्जता भी लिञ्जित होती है।

(उ) अब हमें देखना है कि अनासक्त व्यवहारिक कर्म क्या है ? प्रकृतिके राज्यमे भेद है । प्रकृतिभेट, गुग्भेट, वर्णभेट, आश्रमभेद, शरीरभेद, इन्द्रियभेद और मन-वुद्धिका भेद, सारांश सर्व संसार भेदरूप ही है। जब सर्व भेडमय है तब अधिकारभेद ही क्यों न हो ? श्रीर जब अधिकारभे इ सिद्ध हुआ, नव अधिकारा-नुसार प्रवृत्ति व निवृत्तिका भेद होना भी जरूरी है। जनकि अधिकारभेद मुख्य है तब अधिकारानुमार प्रत्येक प्रवृत्ति व प्रत्येक निवृत्ति 'व्यवहारिक कर्म' के अन्तर्गत आनी चाहिये। प्रवृत्तिरूप न्में ही 'व्यवहारिक कर्म' है और निवृत्तिरूप कर्म 'व्यवहारिक कम हो व्यवहारक कम ह आर । नशुत्तरूप कम व्यवहारक कम हों, ऐसा तो कोई भी बुद्धिमान् आग्रह नहीं करेगा, क्योंकि अर्--त्यागरूप सम्पूर्ण व्यवहार व कम प्रकृतिके राज्यमें ही हैं। इस स्त्रे अधिकारानुसार प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनो भी प्रकृतिके राज्यमें ने हैं और अधिकारभेदसे दोनो ही कमें की व्यापक व्याख्याम क्यों हों। इस प्रकार क्या प्रवृत्ति व व्यापित का दोनों व्यापित कमें ही है, तब फलकी आसक्ति छोड़ कर होनों ही हारिक कमें ही है, तब फलकी जा सकते हैं। फलाशारिह 'अनासक्त व्यवहारिक कर्म' बनाये इससे सिद्ध हुआ कि फली कर्मको ही 'अनासक्त कर्म' कहते हैं, नुसार प्रवृत्ति व निवृत्ति सकी आशाका परित्यागकर अधिकारा-ोनो ही 'अनासक्त व्यवहारिक कर्म' है।

इस विपयमें थोडा और विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि प्रवृत्ति जिनके लिये अधिकारकी वस्तु और व्यवहारिक-कर्म है, निवृत्ति उनके लिये त्याज्य है और वह व्यवहारिक-कर्म नही है। तथा निवृत्ति जिनके अधिकारमे आती है और व्यवहारिक-कर्म है, उनके लिये प्रवृत्ति त्याज्य है और वह व्यवहारिक-कर्म नहीं है। साथ ही इस प्रकार जिनके जिये प्रवृत्ति त्याज्य है उनके लिये प्रवृत्ति प्रत्यवायरूप होगी श्रीर निवृत्ति जिनके लिये त्याच्य है उनके लिये निवृत्तिका प्रत्यवायरूप होना जरूरी है, इसमे सन्देह ही क्या है ? दृष्टान्त-स्थलपर समभ सकते है कि गृहस्थके लिये जो धर्म है वह सन्यासीके लिये छाधर्म, छौर संन्यासीके लिये जो धर्म है वह गृहस्थके लिये अधर्म होगा । धनसंप्रह व पुत्रोत्पत्ति गृहस्थके लिये धर्म है तो सन्यासीके लिये अधर्म, और भिन्नावृत्ति संन्यासीके लिये धर्म है तो गृहस्थके लिये अधर्मरूप होगी। हाँ कामनाका परित्यागकर केवल ईश्वरप्राप्ति लच्च सासारिक करके अपने-अपने धर्मोंका आचर्ण तो दोनोके ही लिये अनासक्त व्यवहारिक कर्म हो सकते है। परन्तु तिलक महोदयकी अपनी एकदेशीय दृष्टिमें तो केवल प्रवृत्ति ही अनासक्त व्यवहारिक कर्म है. निवृत्ति तो न कर्म ही मानी जा सकती है और न व्यवहारकी गणनामे ही आती है, फिर वह अनासक व्यवहारिक कर्म तो वने ही कैसे ? वास्तवमे विचारसे देखा जाय तो आसक्ति व म्रानासक्ति ग्रह्ण व त्यागरूप ही हैं, त्रर्थात् स्रासक्ति ग्रहण्रूप व प्रवृत्तिरूप है तथा श्रनासक्ति त्याग व निवृत्तिरूप। एकमात्र फल-त्यागके सम्बन्धसे ही जब 'आसिक' अर्थात् प्रवृत्ति 'अनासिकिके' रूपमे मानपात्र हुई, फिर सर्वत्यागरूप निवृत्तिको अनासक्त व्यव-हारिक कर्म भी न मानना तो विचरोकी अत्यन्त वसंकीर्णता है।

दस अक्रमें 'योग' शब्द व 'कर्म' शब्दकी व्याख्या हो चुकी विलक्मतमें प्रमाणभूत है, इसिलये उन गीताश्लोकोपर जिनको नीताश्लोकोकी समा- तिलक महोद्यने अपने मतकी पृष्टिमें अमाग्रह्मपसे प्रहण किया है, विचार स्वपन्नसिद्धि कर लेना आवश्यक है। आगे चलनेसे पहले तिलक्मतपर व वेदान्तसिद्धान्तपर सामान्यह्मपसे दृष्टि-

पहले तिलकमतंपर व वेदान्तसिद्धान्तपर सामान्यरूपसे दृष्टि-पात कर लेना चाहिये, जिससे पाठकोको आशय समभतेमें सुविधा मिले।

- (१) 'सांख्य' घ 'योग' वेदान्तदृष्टिसे दो मार्ग जिज्ञासुके लिये है, ज्ञानीके लिये नहीं, जैसे जो छतपर पहुँच गया उसके लिये सोपान नहीं रहतं, मोपान उपीके लिये है जो छतपर पहुँचनेकी इच्छा रखता है। परन्तु तिलक-मतके अनुसार ज्ञानके याद भी दोनों मार्ग ज्ञानीके लिये शेप रहतं है तथा दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं, एकको दूसरेकी अपेन्ना नहीं। ज्ञानी ज्ञानीत्तर मोन्न प्राप्त करनेके लिये चाहे साख्यमार्गसे ज्ञाय चाहे योगमार्गसे, तथाप सांख्यकी अपेन्ना योगमार्ग श्रेष्ठ है और ज्ञानीपर कर्तव्य रोप रहता है, ऐसा उनका कथन है।
  - (२) वेदान्त-मतमंदोनो मार्ग जिज्ञासुके लिये मानकर निष्काम-कर्मरूप 'योग' से अन्त करणकी शुद्धि और तत्पश्चात् ज्ञान (सांख्य) से मोच माना है। वेदान्त-मतमे गीतोक्त 'सांख्यका' अर्थ 'सन्यास-आश्रम' नहीं, किन्तु श्रवण, मनन व निदिध्यासनरूप आत्मानु-सन्यान है।

तिलक मतमे 'माल्य'मे निवृत्तिपत्त और 'योग'से प्रवृत्तिपत्त अभिप्राय है। निलक मतमें प्रवृत्तिरूप चेष्टाओं को ही 'कर्म' मान-कर निर्वृत्तिरूप चेष्टार्थांका खर्डन किया है और निवृत्तिरूप चेष्टार्थों को कर्म नहीं माना, जोकि वेदान्त व गीतासे विरुद्ध है। गीताने कर्मकी न्यापक न्याख्या यही की है कि जो भावको उत्पन्न करनेवाली चेष्टाएँ है वे सब 'कर्म' है (श्र = फ्रो.३)। इस दिष्टसे केवल शारीरिक चेष्टाएँ ही 'कर्म' नहीं, किन्तु मानसिक व बौधिक सम्पूर्ण स्पन्दरूप परिणाम भावोत्पादक होनेसे 'कर्म' है, चाहे शरीरसे उनका कोई सम्बन्ध न हो श्रीर चाहे वे प्रवृत्तिरूप हों या निवृत्तिरूप।

(३) वेदान्त-मतसं लोकसमह प्रवृत्तिसे ही सिद्ध नही होता यिलक निवृत्तिद्वारा भी सिद्ध होता है, इसको आगे स्पष्ट किया जायगा । यदि भगवद्दिष्टसे मोत्तप्राप्ति च लोकसंग्रह केवल प्रवृत्तिद्वारा ही सम्भव होता तो उद्धवको निवृत्तिका उपदेश न किया जाता । परन्तु तिलक-मतसे केवल प्रवृत्तिद्वारा ही लोक-संग्रहकी सिद्धि मानी है, निवृत्तिद्वारा नही ।

(४) वेदान्त-मतसे गीता प्रकृतिनिरुद्ध उपदेश देनेको प्रवृत्त नहीं हुई श्रीर प्रकृतिका स्वाभाविक स्रोत प्रवृत्तिसे निवृत्तिमे ही है। रजोगुणसे प्रवृत्ति व सत्त्वगुणसे निवृत्ति उत्पन्न होती है, इस प्रकार रजोगुण निवृत्त होकर सत्त्वगुणका उत्पन्न होना प्राकृतिक है। परन्तु तिलक-मतमे प्रवृत्ति नित्य है श्रीर निवृत्त होनेके लिये नहीं। वेदान्त-मतमे निवृत्ति प्रवृत्तिको निकालकर श्राप भी निवृत्त होने के लिये है, स्थिर रहने के लिये दोनो ही नहीं।

इस प्रकार सामान्य रूपसे दोनो मतोका दिग्दर्शन कराया गया। तिलक महोदयने (१) 'ज्ञानीके लिये कर्तव्य' (२) 'मोत्तकी कर्मसे सिद्धि' (३) 'कर्मकी विशेषता' श्रीर (४) 'निवृत्ति खण्डन' में जिन गीताश्लोकों प्रमाणमें दिया है वे ये है, श्रव उनपर विचार किया जाता है—

(१) यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ (अ.४.४) श्रर्थ- जो स्थान सांख्योंद्वारा प्राप्त किया जाता है यही योगियोंद्वारा गमन किया जाता है, उमलिये जो एकप सांस्यकों श्रीर योगको एक देखता है, वही देखता है।

इस स्होकसे तिलक महोदयने यह भिद्र किया है कि 'झान' (साख्य) से जो मोच मिलता है वही 'कर्म' (योग) में, 'कर्म' जान भे का पूर्वाग नहीं, मोचहिष्टसे यह दोनो तुल्पवतवाले श्रीर स्वतन्त्र हैं। परन्तु उनका यह विचार ठीक नहीं है, अमे रात य दिन परस्पर विरोधी हैं इकट्ठ नहीं रह सकते, उसी प्रकार' सांन्य' (निवृत्तिमार्ग) व 'योग' (प्रवृत्तिमार्ग) परम्पर विरोबी है। प्रवृत्ति (ब्रह्ण) व निवृत्ति (स्थाग) परस्पर विरोधी पदार्थों हो स्वतन्त्र व तुल्यवल कोई भी वुद्धिमान् नहीं मान नकता। हाँ, कालभेदसे दोनो उपयोगी वनाये जा मकते हैं, परन्तु एक ही श्रिथिकारीमे एक ही कालम परस्पर िरोबी साधनोको स्वतन्त्र व तुल्य। बलवाले निश्चय करना ऐसा हो प्रमान्जनक होगा, जैसे कोई वैद्य अपने रोगीके लिये एक ही कालमें परस्पर विरोधी रेचक व पाचक दोनो श्रोपिवयोंको स्वतन्त्र व तुल्यवल तजवीज करे। भगवान् ऐसे भ्रान्तिचत्त नहीं थे। साधारण बुद्धिका मनुष्य भी इसपर श्रद्धा नहीं कर सकता । हाँ, 'सांख्य' व 'योग' में लच्यके अभेद करके, कि वे दोनो क्रम-क्रमसे एक ही तत्त्यको भेदन करने-वाले है, एकता स्थापन की जा सकती है। दोनोंको समकालीन . श्रीर स्वतन्त्र साधन मानकर एकता बनाना सर्वथा श्रयुक्त है। जिस प्रकार लाहौरसे दिल्ली जानेवाले दो मुमाफिर, एक गाजि-याबादमें है और दूसरा सहारनपुरमें, वे दोनों एक ही स्थानको प्राप्त होनेवाले है श्रीर दोनोका सार्ग भी एक ही है, इसलिये उन दोनोका अभेद है। परन्तु लच्यका अभेद रहते हुए भी मिखलोका भेद अवश्य मानना पड़ेगा। एक अपने स्थानको एक ही दिनमें

प्राप्त कर लेगा ख्रोर दूसरे को कई पडाव लॉवने पड़ेंगे। ठीक इसी हिण्टान्तसे 'साख्य' व 'योग' की एकता भगवानको इष्ट है न कि भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र मागे मान करके। श्लोकमे 'साख्य' के साथ 'प्राप्यते' ख्रोर 'योग' के साथ 'गम्यते' शब्द प्रयुक्त हुए हैं —

ý

## 'यत्सां ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते'

इस शब्दभेदका प्रयोजन भी यही है कि साख्यद्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता हैं, योगद्वारा उसीको गमन किया जाता है। श्राशय यह कि सांख्यके द्वारा जो स्थान प्राप्त करना है योगद्वारा भी पहुँचना तो उसी स्थानको है, परन्तु गमन करके, अर्थात् परम्परासे मिल्लिल लॉघ कर । 'प्राप्यते' और 'गम्यते' शब्दका भेद इसी त्र्याशयको सूचित करता है। विपरी इसके परस्पर विरोधी साधनोकी स्वतन्त्रता व तुल्यबलवत्ता किसी प्रकार युक्ति को नही सहार सकती और न युक्तिविरुद्ध प्रमाण मान्य ही हो सकता है। परन्तु हमारा उपर्युक्त आशय तो युक्ति,प्रमाण और दृष्टान्तसे स्पष्ट सिद्ध होता है। तिलक-सतके श्रनुसार यदि 'सांख्य' व 'योग' को स्वतन्त्र च वैकल्पिक माना जाय तो जो मुमुद्ध इन दोनो मार्गीमेंसे किमी एक मार्गमे प्रवृत्ति हुआ है, उसके लिये दूसरा मार्ग सर्वथा निरर्थक सिद्ध हो जगता है। मार्नो , बह दूसरा मार्ग संसारमे शून्यरूप ही है और उसका कोई मूल्य नहीं। परन्तु वेदान्त-मतमे ऐसा नहीं है, मुमुक्तके लिये दोनों ही मार्गीका कालमेदसे सदुपयोग किया गया है, यही वेदान्त-मतमे गौरव श्रीर तिलक-मतमें विचित्र लाघव है।

(२) लोकेऽस्मिन्द्विवधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ (आ.२.३)

अर्थ: हे निष्पाप । पूर्व मेरे द्वारा इस संसारमें दो प्रकारकी निष्ठा कही गई हैं, 'ज्ञान-योग' द्वारा सांख्योकी ख्रीर 'कर्म-योग' द्वारा योगियोकी। इस ऋोकसे भी तिलक महोदयकी उक्ति सिद्ध नहीं होती। अधिकारभेदसे यह दो निष्ठाएँ भिन्न-भिन्न हैं जरूर, मोत्तप्राप्तिमें दोनोकी अपेता अवश्य है, परन्तु इसस इन दोनोंकी, स्वतन्त्रता व तुल्यवतवत्ता मिद्ध नहीं होती। यदि भगवान्को इनकी तुल्यबलवत्ता इष्ट होती तो वह कह सकते थे कि योगीजन चाहे 'कर्म-योग' से जाएँ चाहे 'ज्ञान-योग' से, और सांख्यवाले चाहे ज्ञान-योग' से जाएँ चाहे 'कर्स-योग' से। परन्तु इसके विपरीत भगवान्ने तो स्पष्टरूपसे अधिकारको स्थिर किया है श्रीर कहा है कि योगके श्रधिकारियोंको 'कर्म-योग' से ही गमन करता चाहिये न कि ज्ञान-योगसे, और सांख्यके छाधिकारियोको 'ज्ञान-योग' से ही जाना चाहिये न कि 'कर्म-योग' से। परन्तु तिलक-मतमें तो कहा गया है कि दोनो स्वतन्त्र है जिसकी इच्छा जिस मार्गसे जानेकी हो वह उसी मार्गसे जा सकता है इसके विपरीत इस ऋोकमे तो ऐसी स्वतन्त्रता नहीं दी गई, यहाँ तो ऋधि-कारका बन्धन लगाया गथा है। अब यदि ऐसा कहा जाय कि 'कर्स' 'ज्ञान' का पूर्वाग नहीं, तो आ. ४ श्नो. ३३ में स्पष्टरूपसे भगवान्ने कह दिया है कि 'हे परन्तप । द्रव्य-यज्ञकी अपेद्या ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ ! समस्त कर्मीका ज्ञानमे पर्य-वसान होता है।"

यदि कर्म पूर्वाग न होता तो ज्ञानसे पर्यवसान भी न पाती; क्योंकि फलमें ही फूलका पूर्वाग होनेसे पर्यवसान होता है, और ज्ञान-यज्ञकी सर्वश्र छता भी न गाई जाती। यदि दोनो मार्ग स्वतन्त्र व तुल्यवल सममे जाएँ, तब उनमेसे एकको 'सर्वश्रे छ' कहना कोई धर्य नहीं गवता। इससे आगे ही आ. ४ श्रो. ३४,

३६, ३७, ३८ में ज्ञान-ग्रज्ञकी महिमा इस प्रकार गाई गई है:—
"ज्ञानके समान कोई श्रेष्ट वस्तु संसारमें नहीं है।।"
"ज्ञान-अग्नि सर्व कर्मोंको इसी प्रकार भरम कर देती है, जिस प्रकार भौतिक अग्नि ईधनको जलाकर भरम कर देती है।।"
"तू कितना भी पापीसे पापी हो, फिर भी ज्ञान-नौकाद्वारा तू सर्व पापोको भली प्रकार तर जायगा ॥"

श्रीर श्लोक ३८ में तो स्पष्ट ही कह दिया है:—

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

त्रर्थात् उस ज्ञानको (जिसकी महिमा ऊपर कही गई है) तू स्वयं ही योगके सिद्ध होनेपर काल पाकर त्राप ही त्रपनेमें प्राप्त कर लेगा।

इससे तो योगसिद्धि ही ज्ञानका पूर्वाज्ञ सिद्ध होता है । यदि 'कर्मयोग' ही विशेष होता तो 'संसारमे ज्ञानके समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है' इन वचनोका कोई भावार्थ नहीं वन सकता था। 'ज्ञान' की सर्वश्रेष्ठता ही 'कर्म' की गौणताको सिद्ध करती है।

तिलक महोदयने स्थान-स्थानपर कहा है कि ज्ञानोत्तर ज्ञानीके लिये दो मार्ग है, परन्तु शोक । ऐसा कोई प्रमाण गीतामे नहीं मिलता जिससे ज्ञानके पश्चात् दो मार्ग सिद्ध होते हो । विलक ज्ञानीके लिये यह तो कहा गया है 'तस्य कार्य न निद्यते' (अ.३. भूते. १७, १८) अर्थात् ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य नहीं है। परन्तु न्तलक महोदय तो मुक्तपर भी वन्धन लगाये ही जाते है।

(३) संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करानुमौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥(अ.४,२.)

त्रर्थ.—संन्यास और कर्मयोग दोनो ही मोत्तप्रद हैं, इन दोनोमे भी कर्मसंन्याससे कर्मयोगकी विशेपता है। इस स्रोकसे तिलक महोदयने यह प्रमाण किया है कि दोनों मार्ग तुल्यवल व स्वतन्त्र होते हुए भी भगवानको यह इष्ट है कि कर्मसंन्याससे कर्मयोगकी विशेषता है।

(१) दोनो मागोंकी स्वतन्त्रता, (२) तुल्ययलयता श्रीर (३) वेकल्फिक रूपसे इनका श्राचरण, इन तीनों विपयोंका स्वण्डन तो विस्तारसे हमारे समाधानके श्रद्ध प्रथममें इमी स्वण्डके पृ.४ से १४ पर तथा उपर्युक्त श्लोक नं १ व २ की व्याख्यामें प्र ६१ से ६४ पर किया जा चुका है इस लिये पुनरुक्ति निष्प्रयोजन हैं। श्रश्र यहाँ विचार यह करना है कि क्या 'कर्मसंत्याम' (सांख्य, ज्ञान, निवृत्तिपत्त) से 'कर्मयोग' की विशेषता भगवान्को इप्ट हैं ? यदि ऐसा माना जाय कि वास्तवमें भगवान्को इप्ट हैं ? यदि ऐसा माना जाय कि वास्तवमें भगवान्को 'कर्मयोगकी' विशेषता इप्ट हैं, तो भगवान्के पूर्वापर वचनोंकी सङ्गति नहीं लगती। किसी वक्ताके श्राशयका निर्ण्य करनेके लिये पूर्वापरकी सङ्गति लगाना श्रत्यन्त ज्ञस्री हैं, विना ही सङ्गतिके श्रपना श्राशय किसी एक वचनसं सिद्ध करना तो ऐसा ही होगा, जैसं किसीने कुरानसे भी 'नुमाजक्ष मत पढ़ो' निकाल लिया था। पीछे चतुर्थ श्रध्याय श्लो. ३४,३६,३० में तो भगवान् ज्ञानकी सर्वश्रेष्ठता श्रीर श्लो. ३६ में योगको ज्ञानका पूर्वाङ्ग वर्णन कर श्राये हैं यथा:-

'तत्त्वरं योग सिद्ध होनेपर गायक उस ज्ञानको समय पाकर ो

क करान में लिखा था कि नुमाज मत पढ़ो, जबिक तुम नापाक हो'। एक न्यक्ति नुमाज से नुमाज मत पढ़ो, जबिक तुम पीछा छुड़ानेके लिये 'जबिक तुम न न्यराता था, अपने साथियोसे कर अपने साथियोंको कुरान दिखलाक कही' इस वाक्यको द्या कुरानमें भी लिखा हुआ है कि नुमाज कहने लगा "देख लो! ति पढ़ो"।

अपने-स्राप अनुभव करेगा । तथा स्रागे इसी स्रध्याय ४ स्रोक ४ व ५ में सांख्य व योगका स्रभेद इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं:—

'एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति'। 'सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पणिडता'॥

फिर बीचमें ही कर्मसंन्याससे 'कर्मयोग' की विशेषता मानी जाय तो <u>वदतोव्याघात-दोष क्ष त्राता है, इसका कोई</u> समाधान तिलक-मतमे नहीं मिलता । वेदान्त-मतमें तो इसकी स्पष्ट सङ्गति है श्रीर <u>वदतोव्याघात-दोष भी नहीं। वह इस प्रकार है:</u>

- (१) 'साल्य' व 'योग' दोनो एक ही स्थानको लेजानेवाले हैं उनके लच्यका भेद नहीं। लच्यके अभेद करके ही उनकी एकता कथन की गई है, परन्तु पड़ावोका भेद अवश्य है। इसको श्लोक नं० १ की व्याख्यामें स्पष्ट किया गया है।
  - (२) योगसंसिद्धिके द्वारा ज्ञानप्राप्ति सम्भव है, यह अध्याय ४-३८ में भगवानको इष्ट है। श्रीर ज्ञानद्वारा ही मोत्तकी सिद्धि हो सकती है, जैसा गीता श्र. १३ श्लो. ६, १०, ११ व श्र. १८ श्लो. ४१, ४२, ४३ मे कहा गया है।
  - (३) जो पुरुष जिस साधनका अधिकारी है उसके लिये वहीं मोत्तप्रद है, क्योंकि उस साधनके द्वारा ही वह मोत्तमार्गमे अप्रसर हो सकता है। अधिकारिभन्न साधन चाहे ऊँचा भी हो वह उसके जिये अध.पतनका ही कारण होगा। जैसे ज्वरपीड़ित रोगीके लिये घृत पृष्टिकारक नहीं, किन्तु रुच अन्नसे ही वह बल प्राप्त कर सकता है, वैद्य उसके लिये रुच अन्न ही पथ्य बतलाता है। इसी

क पहले कुछ कहना और पीछे आप ही उसे काट देना. इस दोषको 'वदतो व्याघात' दोष कहते हैं।

प्रकार जिसके हृदयमे रजोगुण भरपूर है उस अधिकारीकी दृष्टिसे यहाँ 'कर्मयोग' की विशेषता कही गई है। रजोगुण निकलनेपर वह आप 'सांख्य' द्वारा ज्ञानको प्राप्त कर जायगा। इसी दृष्टिसे 'कर्मयोगो विशिष्यते' कहा गया है।

(४-४-६) कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान्विमृहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते नप्रसिद्धचे दकर्मणः॥ (१० ३ १४) ६.७.०)

श्रर्थ.—कर्म-इन्द्रियोको रोककर जो मूदपुरुप मनसे इन्द्रियोके विषयोका रमर्थ करता रहता है, वह मिश्याचारी कहा जाता है। श्रीर जो मनसे इन्द्रियोको रोककर कर्मेन्द्रियोद्वारा श्रमक हुश्रा कर्मयोगका श्रारम्भ करता है, हे श्रर्जुन । वह विशेष है। इसिलये तू नियत (श्रिधकारानुसार) कर्मको कर, कर्म न करनेसे कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि विना कर्मके तेरी शरीरयात्रा भी सिद्ध नहीं होगी।

इन तीनों शोकोंसे तिलक-मतका कोई अझ प्रमाणित नहीं होता। न तो इनसे यही सिद्ध होता है कि मोन्तप्राप्तिमें कर्म स्वतन्न साधन है, न यह सिद्ध होता है कि ज्ञानसे कर्म विशेष है और न यह कि ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य है। इन श्लोकोमें स्पष्ट यहीं कथन है कि जो मनमें विषयोका चिन्तन करता रहता है और इन्द्रियोको रोककर निश्चेष्ट हो चेठा है वह दम्भी है। वेदान्त भी ऐने त्यागको आदर नहीं देता। परन्तु शुभसकामकर्म, निष्काम- कर्म श्रीर भित्तके द्वारा जिनके हृद्योसे रजोगुण निकल शुका है, भोगोसे जिनकी युद्धि थिरस हुई है श्रीर सांसारिक सर्व काम-नाएँ निर्मूल होकर केवल भगवत्याप्तिरूप वास्ना ही जिनके चित्तमें टसे गई हैं, उनको वेदान्त खुले दिलसे निवृत्तिके लिये श्रालिङ्गन करता है। श्र. ३ श्री भमें जो यह कहा गया है कि 'कर्म न करनेसे कर्म करना श्रेष्ट हैं 'उसका सम्बन्ध भी उन्हीं दम्भी पुरुषोसे हैं, त्यागी पुरुषोसे नहीं। सिद्धान्त यही है कि जैसे लोहेंसे लोहा काटा जा सकता है, उसी प्रकार अधिकारानुसार नियत कर्म करते-करते कर्मसे छुटकारा पाया जाता है, परन्तु लच्य छुटकारा पानेमे ही है इसके विपरीत तिलक-मतमे कदापि कर्मसे छुटकारा है ही नहीं, कर्तव्यका बन्यन विद्यमान ही है।

(७.८) कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ (गी. २.४७) वुद्धियुक्तोः जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम्॥ (गी.२-४०)

श्रर्थ.—तेरा श्रिवकार कर्ममे ही है फल मे कदापि नहीं, इस लिये तू कर्मफलका हेतुवाला बनकर कर्म नं कर श्रीर कर्म न करनेका भी श्रायह न कर । बुद्धियोगसे युक्त हुश्रा पुरुष इसी लोकमे पाप व पुण्य दोनोसे श्रालिप्त रहता है, इस लिये तू योगका श्राश्रय कर, कर्म करनेकी चतुराईको ही 'योग' कहते हैं। (इस श्लोकका वास्तविक तात्पर्य तो कुछ श्रोर ही है, परन्तु इनकी इक्तिको लेकर ही कहा जाता है।)

इन दोनो ऋोकोसे भी तिलक-मतका कोई अझ प्रमाणित नहीं होता। न इनसे यही सिद्ध होता है कि ज्ञानीके लिये ज्ञानीत्तर

भिन्न-भिन्न दो मार्ग हैं, श्रथवा मोन केवल कर्ममे ही मन्भव हैं, श्रथवा ज्ञानीपर कर्तन्यस्प विधि हैं। इन स्रोकोमें फलाशा-रिहत कर्मकी महिमा गाई गई है, सो वेदान्तको मुक्तकएठसे स्वी-कार है। वेदान्त निष्काम-कर्मका खण्डन नहीं करता, बल्कि मुमुज्जके लिये इसको श्राटर देता है श्रोर इममेंसे होकर इमसे श्रागे बढ़नेके लिये भी कहता है, परन्तु तिलक-मतमें तो इससे श्रागे श्रीर कुछ है ही नहीं। श्रर्जुनके लिये भगवान्ने कर्मका श्रधकार स्थिर किया है यह सही है, परन्तु तिलक महोदयका कथन है कि भगवान्ने श्रर्जुनको कर्मका श्रधकारी बनाया है इससे सबका यही श्रधकार है। यह हो कैसे सकता है ? तबकी प्रकृति समान कैसे बनाई जा सकती है ? 'प्रकृतिनां वेचित्र्यम्' प्रकृति समान कैसे बनाई जा सकती है । यदि तिलक महोदयकी उक्तिको ही मान लें तो इन्ही भगवान्ने उद्धवको एकादश स्कन्य (भागवत्) में त्यागका उपदेश क्यों किया ? शायद वह इसका कोई उत्तर न दे सकेंगे श्रीर चुप ही होना पड़ेगा।

(६, १०, ११) नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्योगं नैवत्यागफलं लभेत् ॥
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः॥
(श्र १८ छो. ७, ८, ६)

श्रर्थः— स्वधर्मानुसार नियत कर्मीका संन्यास किसीको भी उचित नहीं, मोहसे नियत कर्मीका त्याग तामस-त्याग कहा गया है। 'कर्म दु खरूप है' इस प्रकार शरीरक्लेशके भयसे जो कर्मका त्याग किया जाय, ऐसा पुरुष राजसिक-त्याग करके त्यागके फलको प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन । स्वधमीनुसार नियत किये गये कर्मोंको जो पुरुष 'करना योग्य है' इस भावसे फल व आसिकको अडोड़ कर करता है. वह सान्विक-त्याग कहा गया है।

उपर्यक्त तीनो ऋोकोमे गुण्भेदसे त्यागके तीन भेद किये गये हैं, जिनमेसे मोह-स्रज्ञानपूर्वक त्यागको 'तामस' स्रोर काय-क्तेशके भयसे दुःखरूप मानकर किये हुए त्यागको राजस' कहा गया है और दोनो ही निन्दित कहे गये है। केवल सात्त्विक-त्यागको त्रादर दिया गया है त्रीर उसका यह लक्त्ए किया गया है कि आसक्ति व फलाशाको त्यागकर जो नियत कर्म (स्वधर्मानुसार) किया जाय, वह ही 'सात्त्विकत्याग' है। अब देखना यह है कि नियत कर्मका क्या अर्थ है। ब्राह्मणका जो नियत-कर्म है वह उससे भिन्न है जो चत्रियका है श्रीर चत्रियका नियत-कर्म वैश्य व शूद्रसे भिन्न है। एक वर्णका नियत-कर्म दूसरे वर्गाके लिये अनियत-कर्म बन जाता है। इसी प्रकार बहाचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रीर सन्यासीमेसे प्रत्येक आश्रमका जो अपना-अपना नियत-कर्म है, वह अन्य आश्रमके लिये अनियत-कर्म श्रवश्य सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, विलक प्रत्येक वर्ण व प्रत्येक आश्रममे व्यक्तिभेदसे प्रत्येक व्यक्तिके चित्तके अधिकारानुसार गुरातारतम्यसे नियत-कर्म भिन्न-भिन्न होगा। जिसके चित्तमे तमोगुण प्रधान है, उसके लिये वह चेष्टाएँ जो तमोगुण निवृत्त करके रजोगु एको प्रकट करनेवाली होगी, 'नियत-कर्म' कहला सकती है। जिसके चित्तमे रजोगुणकी प्रधानता है, उसके लिये वह चेष्टाएँ जो रजोगुण घटाकर सत्त्वगुणका उद्घोध करनेवाली हो 'नियत-कर्म' हो सकती हैं। रजोगुणस प्रवृत्ति श्रोरसत्त्वगुणस

निवृत्ति सिद्ध होती है। जिसके हृदयमें सन्वगुण भरपूर है फ्रोर जो गीता छा. १० फ्रोक ४१, ४२, ४३ के प्रनुनार मन इन्द्रियों को जीतकर वैराग्यपरायण हुछा है, एमें वराग्यपरायण प्रिविकारी के लिये वैराग्य क्या नियत-कर्म नहीं, प्रनियन-कर्म हें १ परन्तु तिलक महोदय तो केवल प्रवृत्तिरूप कर्मों को नियत-कर्म नानने हैं, निवृत्तिकों न 'कर्म' ही मानते हैं श्रोर न 'नियत-कर्म'। जिनके दिमाग्में रजोगुणकी प्रवलवाके कारण एकमात्र प्रवृत्ति ही ठम गई है, उन एकदेशीय दृष्टिवालों को ने सममाव १ परन्तु व्यापक भगवानका उपदेश ऐसा एकदशी नहीं हो मकता, वह व्यापक है ख्रीर सभीके लिये श्रेयपथप्रदंशिक है। कर्मकी व्याख्याक प्रनुनार प्रत्येक प्रवृत्ति व प्रत्येक निवृत्ति भावोत्पादक होनेसे 'कर्म' है। जबिक 'नियत-कर्म' की व्याख्या इस रूपसे व्यापक मानी जाय, तब इन स्रोकोंसे तिलक-मतका कोई छाद्ग प्रमाणित नहीं होता।

(१२) एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मेंच तस्मान्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्।। (घ. ४. १४)

श्रर्थः — ऐसा जानकर पूर्व मुमुज्जवों द्वारा भी कर्म किया गया है, इस लिये तु भी पूर्वजोद्वारा सदासे किये हुए कर्मको ही कर।

इस स्रोकमें अगवान्ते मुमुज्जनोंके लिये कर्मकी प्राचीन शैलीको बतलाया है, वेदान्तका इससे कोई विरोध नहीं है। मुमुजुके लिये वेदान्त कर्मका निषेध नहीं, करता, बल्कि श्रन्तः करणकी शुद्धिके लिये कर्मकी श्रावश्यकता निरूपण करता है श्रीर माथ ही यह भी कहता है कि श्रन्त करणरूपी चेत्र जब साफ हो चुका तब इसमे ज्ञानरूपी बीज बोनेकी जरूरत है। चेत्र साफ करते रहनेके लिये ही नहीं है बल्कि बीज बोकर फल पैदा करनेके लिये है। इस प्रकार मुमुक्तके लिये इम रलोकमे कर्म की आवश्यमता कथन की गई, ज्ञानीके लिये कपका वन्धन नहीं किया गया। 'कर्म' प्रकृतिके राज्यमे हैं और मुमुक्त भी अभी प्रकृतिके राज्यमे ही हैं, प्रकृतिराज्यसे चाहर नहीं निक्ता। इसलिये उसपर अधिकारामुसार प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति कर्तव्य है। परन्तु ज्ञानी जो प्रकृतिराज्यसे केसरीसिहके समान पिञ्जरा तोड़कर निक्त गया, उसपर कोई वर्तव्य कैसे लागू हो सकता है? उस ब्रह्म-कर्म समाधिवालेके लिये (ब्रह्मकर्मसमाविना अ. ४-२४) तो स्व कर्म अकर्य ही हैं, अर्थात् ब्रह्मरूप ही हैं। किर उस ऐसे अभेदृष्टिचालेपर विधि कैसी? विधि तो भेदमे ही होती है।

(१३-१४) त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः।
कर्मग्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किश्चित्करोति सः॥
निराशीर्यतिचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विपम्॥
(१४ ४, २०-२१)

अर्थ — कर्मपलको त्थागकर जो पुरुष कर्नृत्वाभिमानसे रिहत सांसारिक आश्रयसे छूटा हुआ नित्य एत है, वह कर्ममें प्रवृत्त रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। जो पुरुप आशारित है, चित्त और शरीरको जीते हुये है तथा जिसने सभी भोगोंकी सामग्री त्थाग दी है, ऐसा पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ पापको प्राप्त नहीं होता।

प्रथम श्लोकमें कहा गया है कि 'जो पुरुप सर्व आश्रयरहित नित्य ही अपने स्वरूपमें तृत श्रीर कर्तापनसे छूटा हुश्रा है, वह कर्मफलको त्यागकर कर्ममें प्रवृत्त हुश्रा भी कुछ नहीं करता।' इसी प्रकार दूसरे श्लोकमें भी इसकी पृष्टि की गई है कि 'जो सव श्राशाओं से छूटा हुआ है और शरीर-मनपर जिसका कायू हैं, वह शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापसे लेपायमान नहीं होता।' भगवान्के उपयुक्त बचन वेदान्तसे विरोधी नहीं हैं। वेदा-न्तका यह आशय है कि निकाम कर्मसे जिसका अन्त कर्ट-शुद्ध हुआ है और जानद्वारा क्रतीपन व शरीरका अभिमान जिसका दग्य हुआ है, उसके लिये कर्म बन्यनकारक नहीं और वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता। उसके सब कर्म मुने वीजके समान हैं जो फलके हेतु नहीं रहते और वह सर्व कर्तव्योंसे मुक्त है, करे या न करें। हाँ, अन्तः कर्ग शुद्ध होनेके पश्चात् और जानसे पहलें प्रवृत्तिसे छूटकर ज्ञानके साधनों में प्रवृत्त होना वेदान्तदृष्टिसे आव-रयक है, परन्तु ज्ञान प्राप्त कर चुक्रनेपर उसके लिये कोई विधि नहीं। जब वह रोगमुक्त हो गया तब उसके लिये थोपिध व पध्य पहरीं नहीं।

तिलक-मत कहता है कि ज्ञानीके लिये भी वर्तव्य अवश्य है सो इन श्लोकोंसे ज्ञानीपर कोई कर्तव्य सिद्ध नहीं होता। भग-वानका कथन है कि ऐसा पुरुष कर्म भी करे तो भी वह अछ नहीं करता और किसी पापसे लेपायमान नहीं होता। परन्तु इससे उसपर किसी कर्मकी विवि सिद्ध नहीं होती, विलक्ष यह उसकी महिमा है कि वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और नहीं वंवता। न तिलक-सतके अनुसार इन श्लोकोंसे ज्ञानोत्तर दें भिन्न-भिन्न मार्ग स्वतन्त्र और तुल्यवल ही सिद्ध होते है।

(१४) तस्मादज्ञानसम्भृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्त्रेंतं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।। (४-४२) धर्ज—हमिल्ये श्रज्ञानमे उत्पन्न हुये हृदयस्य अपने इस मेशयको (कि मे कर्ता-योक्ता हूँ) ह्यानस्पी खड्गसे छेदन कर्त् और योगमें स्थित होकर है भारत ! तू खड़ा हो जा।

इस रलोकसे भी तिलक-मतका कोई श्रद्ध प्रमाणित नही होता। इस रलोकका तात्पर्य यह है कि यह जो तेरे हृद्यमे संशय स्थिर हो गया है कि 'मै भीष्मादिकोंको मारनेवाला हू श्रीर वे मारेजानेवाले हैं यह तेरे कर्नृत्वाभिमान करके ही भ्युद्ध होता है। कर्नृत्वामिमान देहामिमानक कारणसे है, जब तूने शरीरको ही आपा करके जाना और भीष्मादिकोको अपनेसे भिन्न जाना, तभी तू मारनेवाला बन रहा है, किन्तु यह अज्ञान-सम्भूत है। इस संशयको तू अपनी ज्ञानरूपी तलवारसे काट, कर्मरूपी तलवारसे नहीं, क्योंकि अज्ञानसिद्ध वस्तुको नाश करने के लिये ज्ञानकी ही जरूरत है। अन्धकारको नष्ट करनेके लिये प्रकाश ही चाहिये, किसी शसादिकोंसे श्रथवा जप-तपादिकोंसे श्रन्धकारकी तिवृत्ति श्रसम्भव है। वह ज्ञान यह है कि तूने जो अपने-आपको देहरूप करके जाना है सो तू नही, बल्कि तू शरीर का सार व अविषानरूप आत्मा है। देहादि तेरे वास्तविक स्वरूप को ढाँपनेके लिये पोशाकके समान कल्पना किये गये है। जब तू आत्मस्वरूप जामन्से निक्लकर स्वप्नमे जाता है तब स्थूलदेह-रूपी पोशाक नेरेसे उतर जाती है, लेकिन उस समय भी तू देही (श्रात्मा) श्रवश्य रहता है श्रौर सूच्मशरीरकी सब रचनाश्रोंको देखता है। सुपुप्ति-अवस्थामे जब तू अपने वास्तविक आनन्दस्व-उद्भामे विश्राम करता है तब यह सूद्मशारीर रूपी पोशाक भी तेरे से उतर जाती है, परन्तु तू तो वहाँ भी अवश्य रहता है और जायत्मे आकर सुपुप्ति व स्वप्नके अनुभवोकी स्मृति भी करता है। इसित्ये वहीं तू है, जो तीनों अवस्थाओं में हाजिर-नाजिर है और यह तीनों शरीररूपी पोशाके तेरेमे कल्पित हैं। जो तू इस ऋर्जुन शरीरमे है वही तू मीष्मादि सर्व शरीरोंमे है श्रीर

सर्व देश-काल-वस्तुसे अच्छेच है। जैसे एक ही व्यापक आकाश नाना घटोमे आवा हुआ भिन्न-भिन्न प्रतीत होना है, परन्तु वास्तव से घटोंके भेदसे आकाशका भेद और घटोंके नाशसे आकाशका नाश नहीं होता, इसी प्रकार शरीरोंके नाशसे आतमाका नाश नहीं हो सकता।

य एनं बित्त हन्तारं यश्चेनं मन्यते इतम् । उभी तौन विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥

( थ. २. १६ )

श्रर्थान् जो इस श्रात्माको मारनेवाला जानता है अथवा जो इस श्रात्माको मरनेवाला मानता है, वे दोनों ही यथार्थ नहीं जानते, क्योंकि वास्तवमे यह श्रात्मा न मारता है न मरता है।

इस प्रकार ज्ञानरूपी दलवारसे कर्नृत्वाभिमानको काटकर अपने आत्मरवरूपी योगमें स्थित हुआ, हे भारत! तू खड़ा हो। कर्नृत्वाभिमान ही बन्यन है और इसका समृल अभाव होना ही मुक्ति। किसी प्रकार कर्मके हारा कर्नृत्वाभिमानको नाश नहीं किया जा सकता, बल्कि वर्महारा तो इसकी वृद्धिवा ही सम्भव है। एकमात्र उपयुक्त ज्ञान ही इस अभिमानसे छुटकारा दिला सकता है और यह ज्ञान केवल उसी हृद्यमे टिक सकता है जो वराग्यरूपी माझसे साफ हो चुका हो। इस रलोकमें मगवानने वर्महारा मोक्ष निरूपण नहीं किया, विलक्त कर्नृत्व-संशयको छेदन करने के लिये 'ज्ञानासिना' ज्ञानरूप खड़्ग ही साधन बतलाया है। 'योग' शब्दका अर्थ यहाँ निष्काम-वर्म-योग नहीं है, बल्कि यहाँ आत्मस्वरूपियति ही 'योग' शब्दका मुख्य अर्थ है। क्योंकि ज्ञानरूपी तलवार और निष्काम-कर्मयोग दोनों साधन तो इक्छे रह नहीं सकते, किन्तु ज्ञानरूप तलवार तो साधन है और 'योग' (आत्मस्वरूपियति) साध्य, अर्थात् ज्ञानद्वारा ही आत्मस्वरूप

की, प्राप्ति सम्भव है। ज्ञानद्वारा निष्काम-कर्मयोग किसी प्रकार साध्य नहीं वनाया जा सकता। अब यदि यह कहा जाय कि इस क्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको खड़ा होनेके लिये कहा है तो इससे ज्ञानीपर कोई कर्तव्यक्ष्प विधि सिद्ध नहीं होती। यदि भगवान् के मतसे ज्ञानीपर विवि होती तो अपने उपदेशकी समाप्ति पर भगवान्को स्पष्ट कहना चाहिये था कि तुमें युद्ध करना कर्तव्य है, परन्तु वे तो अन्तमें कहते हैं।

'मैने तेरेको अपना अति गुह्य-ज्ञान कह दिया है, इसको विचारकर 'पथेच्छिस तथा कुक' अर्थात् जसी तेरी इच्छा हो वैसा कर (य १८ १लो ६३)!'

(१६) सक्ताः कमेंग्यविद्वांसी यथा क्विन्ति भारत । क्वर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्विकीपूर्लोकसंग्रहम् ॥ (३.२४)

श्रर्थः —हे भारत ! कर्ममे आसक्त हुए श्रज्ञानीजन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही भनासक्त हुआ विद्वान् लोकसंग्रहको चलाता हुआ क्रम करे।

इस रलोकसे स्पष्ट विदित है कि नगवान्ने विद्वान् पर अपने निमित्त तो कोई कर्तव्य नहीं रक्खा, विक्त लोकसंप्रहके निमित्त कर्म करनेको कहा है, सो भी कर्तव्यरूपसे नहीं किन्तु एक परामर्शास्त्रपसे कहा है। 'कुर्यात् विद्वान्' अर्थात् विद्वान् लोकसप्रहको करे, विद्वान्पर कर्तव्य है ऐसा नहीं कहा गया । यदि विद्वान्के लिये विधि सगबान्को इष्ट होती सो 'कुर्यात' के स्थानपर 'कर्तव्य' शब्दका प्रयोग क्या वह नहीं कर समते थे १ परन्तु भगवान्को विद्वान्पर विविक्तप कर्तव्य इप्ट नहीं है। दूसरे, विद्वान् की प्रत्येक चेष्टा स्थाभाविक ही लोकसंप्रहरूप होती है। उसको लोकसप्रह बनानेके लिये कोई कर्तव्य धारकर लोकसंप्रह करना चाहे, सब यह कृतिमरूपसे कर्तव्य धारकर लोकसंप्रह करना चाहे, सब यह

लोकसंग्रह चलानेका पात्र ही नहीं । लोकसंग्रह तो उस विद्वान्द्वारा केवल तभी सिद्ध हो सकता है, जबकि उनकी प्रत्येक चेष्टा उनी प्रकार स्वासाविक सत्यतापूर्ण व शिक्षाप्रद हो जाय, जैसे नेत्रीका खोलना मृन्द्रना छौर वालों हा बढ़ना स्वामाविक होता है। तिलक महोदयका जीवन केवल प्रवृत्तिपरायण रहा, इस लिये वे केवल प्रवृत्तिमें ही लोकसप्रहरो भले ही भीमावद्व करें परन्तु चिद वे थोड़ा पीछे मुड़कर देखते तो उनको ज्ञात होता कि नियुत्तिद्वारा कितना कुछ लोकसंगर सिद्ध हो चुना है और हो रहा है। चिन्क प्रवृत्तिहारा वह शान्ति व स्वराज्य स्थापन नर्ी हो सकता जो निवृत्तिद्वारा स्वाभाविक सिद्ध हो जाता है। इसके लिये हमको प्राचीन वालक सनकादिक व शुकादिकीपर दृष्टि डालनेकी जरूरत नहीं, बल्कि निकटवर्ती कालके श्रीकवीरदेवजी, श्रीगुरुनानकदेवजी, गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी, श्रीस्वामीरामदासजी, श्रीज्ञानदेवजी, श्रीदाद्दयालं श्रीर श्रीरामचरणं के जीवन तथा वर्तमान काल के श्रीस्वामी विवेकानन्दजी, श्रीस्वामी रामतीर्धजी श्रीर श्रीस्वामी मगलनाथजी आदिके जीवन इसके ज्वलन्त दृष्टान्त हैं। जिनके श्राचार व विचार मुर्दीमें भी प्राणसचार कर देते हैं। वल्कि सत्य तो यह है कि प्रचृत्तिद्वारा जो लोकसमह सिद्ध होगा वह केवल भौतिकमुखको ही देनेवाला होगा, सबी शान्ति प्रदान वरनेमें निवृत्तिरूप लोकसंप्रह ही एवमात्र साधन है। तिलक महोद्यने कहा है कि सन्यासी कड़ते हैं 'क्तव्य रोप नहीं, कुछ न कर।' छौर गीता कहती है 'क्तंब्य शेष नहीं, अनासकत बुद्धिसे कर।' वास्तवमें कहना पड़ेगा कि तिलक महोद्यने 'कर्व्य भ्रशेष' का भावार्थ ही न सममा। 'क्तव्यशेष नहीं' के साथमें न तो संन्यास का ही ऐसा मत है कि 'कुछ न कर' और न गीता ही ऐसा कहती है कि 'श्रनासकत युद्धिसे कर'। यदि 'क्षुछ न कर' यह विधि लगाई

, जाय तो 'कुछ न करना' भी कर्तव्य बन जाता है श्रौर 'श्रनासक्त बुद्धिसे कर' यह विधि भी कर्तव्य हो जाता है। तिलक महोदय के दोनों कथन ही भ्रममूलक हैं। 'कर्तव्य श्रशेप' का भावार्थ तो यह है कि जहाँ पहुँचकर न तो 'कुछ न करना' ही कर्तन्य रहे श्रीर न 'श्रनासकत बुद्धिसे करना' ही क्तंब्य रहे, वहाँ ही 'कर्त-व्य अशेष' यथार्थरूपसे सिद्ध होता है। जैसे शिशुकी समस्त शारीरिक चेष्टाएँ खाभाविक कर्तव्यश्रम्य होती हैं, वैसे ही जिन ज्ञानी पुरुषोंने अपने-आपको ज्यू का त्यू जाना है उनकी शारी-रिक व मानसिक सर्व चेष्टाएँ स्वामाविक कर्तव्यशून्य होती हैं श्रीर स्वाभाविक लोकसंग्रहका श्राकार धारण कर लेती हैं। क्योंकि सत्यकी ज्योति उनके हृद्यमे प्रकट हुई है, इसलिये जो इत्र उनसे निकलता है 'सत्य' 'प्रकाश' ही निकलता है। जैसे सूर्यसे जो कुछ निकलता है वह प्रकाशरूप रिश्म ही होती है। सारांश यह कि विद्वान्-ज्ञानीपर लोकसंग्रह किसी प्रकार कर्तव्यरूपसे आरोपित नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहाँ कर्तव्य है वहीं श्रज्ञान है, कर्तन्य सदैव भेददृष्टिमें ही बनता है और भेददृष्टि ही अज्ञान है।

(१७) तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । इमसक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ (३-१६)

श्रर्थः—इसिलये त् श्रनासकत हुश्रा निरन्त्र करनेयोय कमीका भली प्रकार श्राचरण कर, क्योंकि श्रनासकत कर्माका श्राचरण करता हुश्रा पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

इस स्लोकमें 'त्स्मात्' (इसलिये) शब्द अपनेसे पर्व श्लोकके माथ समन्वय सिद्ध करता है। श्लोक ३. १७ व ३ १८ में भगवान् ने कहा है.

जिसकी अपने आतमासे प्रीति है और को आतमासे ही उम व सन्तुष्ट है, 'तम्य कार्य न विद्यते' उसके लिये कोई कर्तव्य नही रहता (३. १७)। उसका दम संस रमे न ने <u>एउ किये</u> जानेसे प्रयोजन हे श्रीर न पुद्ध न क्ये जानेसे ही योड प्रयो-जन है (३ १८)।

इससे स्पष्ट है कि मगवानको आत्मतृत्र (तानी) पर कोई कर्तव्य इष्ट नहीं है। श्रव्याय ३ रलोक १७ की टीकामें निलक महो द्यने 'तस्य कार्यं न विचते' के अर्थमें 'स्वयं अपना वृद्ध कार्य नहीं रहता, परन्तु ससारके निमित्त कर्तेच्य रहता है' ऐसा अविक श्रर्थ क्या है। यह उनका साम्प्रदायिक श्रामर है। यदि उमको सत्य भी भान ले तो अगले रलोक ३ १= में इसका हाथों-हाथ स्पष्ट खर्डन मिल जाता है, जिसमें वहा है कि 'उसका इस मंसार में ही कुछ करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता' 'न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्र्यव्यापाश्रय ।' हाँ, च्स उपर्युक्त प्रव-स्थाकी प्राप्तिके लिये इस रलोक (३ १६) मे अनासक्त-चुद्धिसे करनेयोग्य कर्मीका आच्रण सहायक वतन्नाया गया है। इससे वेदान्तका कोई विरोध नहीं, वेदान्त कर्मी को निष्फल नहीं कहता, वित उसका तो कथन है कि जैसे लोहेंसे लोहा काटा जाता है, वैसे ही कर्मोंसे वर्ष काटे जाते हैं। इसी प्रकार कर्तव्य-कर्म भी कर्तव्योंसे छुटकारा विलानेके लिये हैं, निक कर्तव्योंमे जकड़े स्वने के लिये ही। इस रलोकसे वर्मकी कर्तव्यता जिल्लासुपर रक्खी गई है कि इस प्रकार आचरणद्वारा वह उस ज्ञानावस्या (मुक्त-कर्तव्यता) को प्राप्त हो सकता है, जिसका वर्णन पिछले रलोक ३. १७ व ३ १८ में किया गया है। परन्तु तिलक-सतका तो कथन है कि कर्तव्योंसे क्दापि छुटकारा है ही नहीं। ऐसा अर्थ इन तीनों श्लोकों की सगरित लगावेसे सिद्ध नहीं होता। 'सुकत-कर्नव्य' का श्रर्थ 'निरचेष्ट होता' नहीं है, जैसा विलक महोड्यते इत स्लोकों की टीकामे वेदान्त सतका आशय जितलाया है, बल्क 'विविसे मुक्त होना' है। कर्मकी विधि ही बन्धन है, स्वाभाविक कर्म वन्धक नहीं। यही आशय उन योगवाशिष्ठ तथा गणेश-गीताके स्रोकोका है, जो तिलक महोदयने इन स्रोकोकी टीकामे अपनी ओरसे प्रमाणमें दिये हैं और श्लोक न०१६ (अ ३ २४) की व्याख्यामें हमारे द्वारा भी पीछे प्र ७७ से ७६ पर उसका यही आशय स्पष्ट किया गया है।

(१८) अनाश्रितः कर्मकलं कार्य कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरमिन वाक्रियः॥ (४० ६-१)

अर्थ:—कर्मफलका आश्रय न करके जो करने योग्य कर्म करता है वही संन्यासी और वही योगी है, न कि अग्निको त्यागने-वाला अथवा कियाको त्यागनेवाला।

इस श्लोकमे फलाशारिहत कर्मकी प्रशसा की गई है और ऐसे कर्मको सन्यासकी उपमा दी गई है। इसमे भगवान्का तात्पर्य निष्काम-कर्मकी महिमामे है न कि सन्यासकी निन्दामे। जिम सन्यासकी उपमा देकर निष्काम-कर्मकी महिमा गाई गई है, वह संन्यास इससे निन्दित नहीं ठहरता। यदि उपमान (सन्यास) निन्दित है तो उपमेय (निष्काम-कर्म) स्वाभाविक निन्दित होगा। इससे स्पष्ट है कि सन्यासकी उपमा देकर सन्यास निन्दित नहीं बनाया गया, विल्क इसके सम्बन्धसे निष्काम-कर्मकी रत्नित गाई गई है। ऐसी स्थितिमे सन्यास तो खाभाविक स्तुतियोग्य है ही, जिसके द्वारा निष्काम-कर्म स्तुतिपात्र बना। परन्तु उसके विपरीत तिलक महोदयने इस श्लोकसे निष्काम-कर्म ही धेय और सन्यास गहित ठहराया है, जो उनकी अनुदारेताका ही परिचय देता है। दूसरे, यद्यपि संन्यासमार्गमे शागीरिक चेष्टाको घटाया गया है,

तथापि श्रवण-मनन-निद्ध्यासनादि मानिकच वे दिक चेष्टाओं का विकास अधिक है। क्या तिलक महोद्य कह सकते हैं कि कर्मकी जो व्याख्या भगवानने आ. में की है, उसके अन्तर यह बौद्धिक चेष्टाएँ नहीं आती विच्याचे भावशून्य चेष्टाएँ है और अधिकारीके लिये वे नियत-कर्म नहीं इसके अलावा इस श्लोकसे न तो कर्मसे मोच सिद्ध होता है और न ज्ञानीपर-कर्तव्य ही सिद्ध होता है।

## (१६) तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच च । मध्यर्षितमनोवुद्धिमिनैवैष्यस्यसंशयम् ॥

( इ-७ )

अर्थ.—इसिलये सर्व कालमे तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मेरेमे अर्थण किये मन-बुद्धिसे तू निस्सन्टेह मेरेको ही प्राप्त होगा।

इस शोकमे भिक्तयुक्त कर्मकी प्रशासा को गई है, सो यथार्थ ही है। वेदान्त उसका विरोध नहीं करता, विल्क ऐसे कर्मको आदर देता है खीर जानमे इसकी परम उपयोगिता मानता है। किन्तु इससे यह सिन्नहीं होता कि कर्म ही मोत्तका साद्वात् साधन है, ख्रयवा ज्ञानीपर कोई कर्तव्य है।

दस प्रकार तिलक महोदयकी उक्तिके अनुसार इन ऋोकोका, यर्थ ग्रहणकर हमने दिचार किया है, बस्तुत तो इन ऋोकोका, अर्थ गम्भीर है। हमारे दिचारसे गीता तिलक मतकी, जैसा उन्होंने प्रकट किया है, पुटि नहीं करती। गीता एक परम उदार, व्यापक और प्राकृतिक शिचा देनेनाता अद्मुत अन्थ है जो कियो यव-मतान्तरकी सीमारे नहीं वॉया जा सकता। यह सब मत-मनान्तरों ने प्रकाश देनेवाला है और संवसे निराला है।

कर्मको यद्यपि इसमे आदर दिया गया है, परन्तु ज्ञान, त्याग व सन्यासकी निन्दा नहीं की गई, बल्कि त्यांग, सन्यास व ज्ञानको पूर्ण महत्व दिया गया है (देखो अ १३ स्त्री ७ से ११, अ १८ स्रो ४१ से ४३ व अ ४ स्रो ३३ से ३६)। तथा प्रकृतिके तीनो गुणोके अनुसार अधिकारको भती-भोति पृष्ट किया गया है। तिलक महोदयने गीताका तारपर्य प्रवृत्तिमण्डन व निवृत्तिखण्डन में भले ही निकाला हो, परन्तु यह सम्भव नहीं जान पडता और सान्यिक-बुद्धि आज्ञा नहीं देती कि वस्तुत गीताका तात्पर्य निवृत्तिखण्डनमें है। सच बात तो है यूँ कि प्रवृत्तिकां भी जो त्रादर गीतामे मिला है वह निवृत्तिरूप त्यागके सम्बन्धसे ही मिला है। जैसे हलवेको प्रियता मिली है तो मिश्रीके सम्बन्धसे, सिश्रीके दिना अपनी उसमें कोई त्रियता नहीं, इसी प्रकार प्रवृत्ति भी मानपात्र हुई है तो केवल फलत्यागरूप निवृत्तिके मेल करके। फिर यह क्योंकर माना जा सकता है कि निवृत्तिरूप मिश्री अपने स्वरूपमें त्याच्य है। गीताका प्रत्येक शब्द व प्रत्येक छाशय व्यापक है। इसी प्रकार 'वस' व 'वोग' शब्द भी ८ समे गम्भीर है श्रीर व्यापक अर्थ रखते है। 'कर्म' शब्दका अर्थ केवल शारी-रिक चेष्टाएँ ही नहीं, किन्तु सानसिक व वौद्धिक चेष्टाएँ भी गीता की व्याख्यामें 'कर्म' है। परन्तु तिलक महोदयने शारीरिक प्रवृत्तिरूप चेष्टात्रोको ही 'कर्म' मानकर मानसिक व बौद्धिक तत्त्वचिन्तनादि निवृत्तिरूप चेष्टाश्रोको 'कर्म' से भिन्न त्याज्य माना है, जो किसी प्रकार गीताका तात्पर्य नहीं हो सकता। यदि निवृत्तिरूप सानसिक व वौद्धिक चेष्टात्रोको भी 'कर्म' रूपसे प्रह्ण किया जाय (जो गीताको मान्य है) तो तिलक-मत निर्मूल हो जाता है।

वेटान्तके आशयको न समक, मुक्त-क्र्तव्य (कर्तव्यराहित्य)

का अर्थ उन्होंने कर्महीनता च निण्चेष्टता रिया है. जो सर्वथा अनुसविक्द है। मुक्त-कर्तव्यका अर्थ चेटाशन्य होना नहीं है, विषिमुक्त होना है। चेष्टा प्रपने स्वरपने यन्थनका हेतु नहीं है, किन्तु चेष्टाके साथ जो विविदे कि 'त्रमुक नर्म करना हमारे अपर 'विवि' या 'फरज' है और उनको करनेके लिये हम पाचन्द हुये हैं। केवल यह विधि ही बन्धन व कर्तृन्व-ग्रहङ्गारका हेतु है और वही दु ख है। अपनी खाभाविक चेष्टा, जिसके साथ विधिक्प कर्तव्य नहीं, ट खरूप भी नहीं, विनिक्त वह तो ध्यानन्द-रूप है। जैसे वच्चे कियी कर्तव्यक विना गुड़े-गुडियोके खेलमे गृहस्थके सभी प्रपन्न रचते हैं, परन्तु वह उनके लिये केवल विनोद-रूप ही होता है, किसी प्रकार टु खरूप नहीं होना। इसी प्रकार मुक्त-कर्तव्यका आशय तो यह है कि देहाभिमानसे उँचा उठकर और खरूपस्थिति प्राप्त करके विधिके वन्धनसे छुटकारा पा लिया जाय, जहाँ न तो 'कुछ न करना' विधि रहे छौर न 'कुछ करना' ही विधि रहे। वेटान्तका यह आशय नहीं कि किसी प्रकार साधन अवस्थामे ही लोक व वेदका वन्धन तोडा जाय। कटापि नहीं । विवक वेदान्त तो साधन अवस्थामे अधिकारीके अधिकारानुसार कर्तव्यका वन्धन लगाता है कि वह अपने धर्मा-नुसार कर्तव्यमे वॅधा हुआ अपनी उन्नतिके मार्गमे निर्वित्रतया तीव वेगसे चला जाय, जिस प्रकार नदीका प्रवाह अपने तटोकी मर्यादामे वॅघा हुआ तीन वेगमे समुद्रकी ओर दौड़ता जाता है। परन्तु अन्तत तटोकी मर्यादामे चलता हुआ समुद्रमे मिलकर उसको मर्यादासुक्त व तटसुक्त स्वाभाविक ही होना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार अधिकारानुसार कर्तव्य-वन्धन भी जीवको श्रपनी मर्याटामे चलाता हुआ शिवरूप समुद्रमे मिलाकर मुक्त-

कर्तन्य करनेका जुग्मेवार है। जैसे वृत्तके साथ वंधा हुआ फल जब पक जाता है तब अपने-आप इन्से छूट जाता है। प्रकृति का ऐसाही अटल नियम है। इसी प्रकार कर्तव्यको अपनी ओर से त्याग करना नहीं है, विलक समा त्याग वहीं है कि परमानन्द-रूप समुद्रमे मिलता हुआ कर्तव्य अपने-आप छूट जाय, जिस प्रकार द्वा-दव मिंदरापान करते-करते मिंदराप्रेमीके हाथसे प्याला अपने-आप छूट जाता है। जिन लोगोने अपने उपर कर्तव्यसे मुवत होनेकी विधि लागू की हुई है कि कर्तव्यका त्याग करना हमको कर्तव्य है वे वारतवमे अी वन्धन मे ही है। साराश, किसी भी प्रकार जो लोग कर्तव्यके साथ वधे हुए है वे छभी रोगी है। यह जीव शिवरूप होते हुए जब अपने वास्तविक स्व-रूपको भूल जाता है और देहादिमें अभिमान करता है, तभी यह किसी न किसी रूपमे अपने उपर कर्तव्यका भूत सवार कर लेता है, यही रोग है। ऐसी अवस्थामे इहलोक अथवा परलोक के सुखकी इच्छासे इसके हृदयभे रजोगुण विद्यमान हो जाता है। कर्तव्यता केवल रजोगुणका ही परिणाम है श्रीर जहाँ रजोगुण व कर्तव्य है वहाँ कर्तृत्वरूपसे परिच्छिन्न-अहङ्कार भी है। जहाँ रजोगुणिमिश्रित कर्नृत्व-श्रहद्वार व कर्तव्य दोनो है, वहाँ जो कुछ निर्णय होगा वह अवश्य एकदेशीय व दोषयुक्त ही होगा, व्यापक छोर निर्दोप नहीं हो सकता। क्यों कि ऐसे लोग अभी कर्तव्यके भारवाही है, भारसे मुक्त नहीं हुए, फिर उनकी दृष्टि क्योंकर व्यापक हो सकती है। इसके विपरीत जो पुरुष उपर्यूकत रीतिसे मुक्त-कर्तव्य हुए है, उनकी दृष्टि सदैव व्यापक होगी और जो कुछ उनके द्वारा निर्णाय होगा वह निर्दोप, व्यापक और सर्व-श्रेयरकर होगा, इसमे सन्देह ही क्या है ?

तिलक-मतके अनुसार 'योग' व 'सांख्य' भिन्न-भिन्न दो मार्गी

की कल्पना करके उपयुक्त शितिमें इस मतका निराइरण किया गया। यदि तत्त्वहिं ने देखा जाय तो 'योग' च 'मांग्य' भिन्न भिन्न भार्ग नहीं है। वस्तुत 'योग' मद्दका 'प्रयं न 'निकाम' कर्म' श्रथवा प्रवृत्तिमार्ग ही है छोर 'मान्य' ग दका 'प्रयं न वर्म-त्यागरूप निवृत्ति ही है, बिल्क दोनों एक ही है 'प्रोर परस्पर दोनों की सङ्गति लगाना ही गीताका उद्देश्य है। प्रयने नार्चीम्यरूप श्रात्मामे श्रमेदरूपसे स्थिति पाना ही 'योग' है, तथा नन्त्य-साचात्कारद्वारा कर्नृत्वाभिमानसं मुक्त होकर प्रोर कर्न्व्यमें खुटकर सब छुद्ध करके भी छुद्ध न करना ही 'साग्य' है। इस विपयका विस्तारमें विवरण 'गीता-द्याण' की प्रस्तादनामें हमारे द्वारा किया गया है, जिनको जिज्ञासा हो वे वहाँ देखे।

तिलक-मतका छटा छह कि 'ग्रहहार हुटनेसे 'में-मेरी'
तिलक-मतके षष्ठ सापा नहीं रहती, उसके बदले ज्ञानीमें
श्रंकका निराकरण जिगत् व जगत्' का छथवा अक्तिपन्तमें
'ईश्वर व ईश्वरका' यह व्यवहार होता है' इत्यादि। इसका समाधान हमारे समाधानके छह न० २ में पृ. १५ से २२ पर छा
चुका है, इसलिये पुनरुक्ति निष्प्रयोजन है।

श्रव हम तिलक-मतके सातवे श्रद्धपर श्राते है। इस श्रद्धमें तिलक मतके सप्तम | तिलक महोदयका कथन है कि 'तोकोको श्रक्का निराकरण | खोटी प्रश्चित्तसे वचाकर श्रुभ प्रवृत्तिसे लगाना लोकसंग्रह है श्रो॰ ज्ञानियोके गृहण्यमे रहनेसे लोकसंग्रह श्रिवक होता है।

अयह प्रन्थ 'भ गण्यतराय गगाराम शराफ नया वाजार, अजमेर' के पतिसे मिल सकता है।

यहाँ हमारे लिये यह विचार कर्तव्य है कि लोकसप्रह गृह-स्थमे रहकर ही सिद्ध होता है अथवा गृहस्य त्यागकर भी और श्रिधिक लोकसंग्रह गृहस्थमे रहकर होता है अथवा गृहस्थ त्याग-कर। स्वय अपना आचार-विचार और व्यवहार इतना पवित्र व उत्कृष्ट हो कि लोकोके लिये आदर्शरूप वन जाय, जिससे लोक स्वय हमारे सत्यता व प्रेमपूर्ण छाचार-विचारसे आक-र्पित होकर हमारा अनुसरण करे श्रोर स्वयं श्रशुभ प्रवित्तसे छूटकर शुभ प्रवृत्तिमे जुंड जाएँ, इसीका नाम लोकसमह है। जिसने जितना अधिक अपना सुधार किया उतना ही अधिक वह लोकसमह कर पाया, अपना सुधार करना ही लोकसमहकी कुञ्जी है। जैसे सूर्य अपने प्रकाशमें प्रकाशमान होता है तब विना ही किसी चेष्टाके ससारका अन्धकार अपने-आप दूर हो जाता है, अखिल ब्रह्मारडवर्ती जड-चेतन पटार्थीमे स्वत जागृति आ जाती है और स्वत' ही लोकसंगह सिंह हो जाता है। स्वय प्रकाशशून्य रहकर उराके द्वारा संसारमे किसी व्यर्थकी सिद्धि नहीं हो सकती। सूर्यके केवल अपने प्रकाशने ग्राह्मान होनेका ही यह फल है कि उसके उदय होने ही पशु, पत्ती मनुष्य, नदी सब सचेत हो जाते है और अपने-अपने व्यवहारमे प्रवत्त होजाने है। वर्षा होती है तो सूर्य करके, फल-फ़्ल व अन्नादि पक्ते है तो सूर्य करके, दयपि उसको यह कोई कार्य अपने-आप करना नही पड़ता, परन्तु यह सब कुछ सिद्द होता है उसी सूर्यद्वारा, उसी की साचीमे। दीपकको अपने प्रकाशमे प्रकाशमान होनेकी ही देरी है कि पत्नो अपने-आप उसपर आपेकी वित देनेके तिये हाजिर हो जाते हैं, उसको (टीपक को) पतगोके लिये निमन्त्रण-पत्र मेजनेकी फोई जरूरत नहीं। समारका केन्द्र हमारे अपने ही श्रन्दर है, इसलिये अपने-आपेको हिलाकर संसारको हिलाया

जा सकता है। उसके दिना केटर समार के दिसके में देख करता प्रमाद है, वह दिल नी नहेगा। नपुरस्थानक समस् सकते है कि मेल या चारपार्ट जो लापने पत्न परी महे हैं, यहि आप इसको हिलाना चारते हैं तो प्राय उन राज धन भाग हो ष्ट्रापके निकटतर है पस्टकर केंचे, ऐसा करें में इसके समय भाग हिल जायेगे। उसके विपरीत यदि नाप उसके निर्देश भागको छोड़ परले भागपर ठाध टालेंग तद आप उनके दिना न सकेंगे। ठीक, यही अवस्था समारके मन्द्रनाने हैं। मन्द्रका सबसे निकटतर भाग अपना हहव है उन है दिनाकर समारकी अवश्य हिलाया जा सकता है। भगवान ध्य गान, नार, र कवीर आदि इसके व्यलन्त दृष्टान्त है। वे सब प्रपना सुयार करके ही, अपने-आपको आदर्शस्य बनाकर ही सनारका स्धार कर पाये थे, इसके विना नहीं। यह वात विज्ञानदारा प्रमासित है कि एक स्थानकी वायु सूर्यतापसे हल जी होकर जब उँची उठ जाती है और अपना स्थान लाती कर हेती है, तब वह जाप ऊँची उठकर श्रीर श्रपना स्थान लाली करके रारपूर्ण हा गारहवाय में खतवती उत्पन्न कर देती है और उत गाली न्यानके भरने है लिये सब खोरने खपते-आप बढ़ारडवायने उन-चन मद जानी है। ठीक, इसी प्रकार अधिकारी जब अपने आत्मप्रकाराके नापसे सूच्य होकर परिच्छिन्न-ग्रहङ्कारसे उँचा उठ जाता है. तब सनार में उसका अनुसरण करनेके लिये और उसकी छाली जगह घेरने के लिये स्वाभाविक ही हल-चल उपन्न हो जाती है।

तन झक मन छक टेन छक, नटन रहे मण्डराय। छकी दृष्टि जापर पडें, रोम रोस छक जाय॥

जब कि ठोल सन्व यही है कि अपने-आपका सुधार करना और अपने-आपको आदर्शहण सिद्ध करना ही संसारका सुधार

करना है और यही सुदृढ़ लोकसंग्रह है, तब तिलक महोद्यका यह मत कि 'ज्ञानियोके गृहस्थमे रहनेसे ही अधिक लोकसमह सिद्ध होता हैं एक शून्य कल्पना और कोरा हठ है। हमारा तो कथन इतना ही हैं कि पहले ही ससारका सुधार करनेके लिये तथा लोकसंप्रहके लिये न भटपटा छो, इससे पहले छपना तो सुधार करलो, ठीक ठीक ज्यूँका त्यूँ अपना और ससारका खरूप तो जान लो और २ - २ = ४ की भों ति यह यथार्थ निर्णय तो कर लो कि ब्रह्मासे लेकर चीटीपर्यन्त भूत-प्राणिमात्रका जीवन किस अनोखी वरतुके लिये फडु हो रहा है ? अपनी प्रत्येक चेष्टा में वे किस सलौनी वस्तुको बटोर रहे हैं <sup>१</sup> वह कहाँ हैं <sup>१</sup> उसका वास्तव स्वरूप क्या है ? श्रोर वह ठीक-ठीक कैमे प्राप्त की जा संकती हैं ? जवतक इन पहेलियोको ठीक-ठीक न सुलका लोगे श्रीर श्राप श्रपनी प्यास भली-भॉति शान्त न कर लोगे, तवनक श्राप लोकसमहके पात्र ही नहीं हो सकते। इससे पहले ही लोक-संग्रहके लिये यदि व्याकुल हो रहे है तो स्मरण रहे कि आप संसारके सुधारक न होकर ससारके नाशक भी हो सकते हैं। 'नीम हकीम खतरे जॉ, नीममुल्ला खतरे इमॉ'— अर्थात अर्ड -येंग से जीवनका भय और अही-उपदेशकसे धर्मका भय होना जमरी है। तब यही गति ससारकी होनी निश्चित हैं। चौनेजीसे छव्वेजी होनेके स्थानपर दुख्वेजी ही बनना पडेगा। इसके विपरीत यदि ्रशाप श्रपना फैसला कर बैठे है तो इस चिल्लाहटका कोई अर्थ नहीं वनता कि 'ज्ञानियों के गृहम्यसे रहनेसे ही लोकसभह वनता है, अन्यथा नहीं। प्रथम तो ज्ञानीका यह विचार कि सुके बोकसग्रह कर्तव्य है न्त्रीर इसके लिगे सुमे गृहस्यमे ही रहना श्रावश्यक है, उसके ज्ञानकी सर्व प्रकार मुटिकों ही सिंह फर रशा है, क्योंकि छभी उसमें छात्मप्रकाणकी सम्ती ही नहीं प्राई।

श्रात्मविलास ]

हि॰ सएड 'लोकसंग्रह मुमको करना है, गृहस्थम ही रहना है, ससार विगड़ा हुआ है और इसका मुधार करना है' इन्यादि रूपसे अनेक कर्तव्यरूप भ्रम उससे भरे पड़े हैं। जहाँ कर्तव्य है वही भ्रम हैं और भ्रम सदेव अन्वकार (अज्ञान) में ही होता है प्रकाश (ज्ञान) में नहीं। जबिक अन्वकार नियमान है तो अन्यकारसे अन्यकारकी निवृत्ति नहीं होती, इसके िक तो प्रकाश ही चाहिये। ज्ञानी तो-वहीं होगा जिसके चित्तसे घर व वनका भेद निकल गया हो। 'गृह उद्यान एक प्रम जान्यों, भाव मिटायों वृजा।'

जिसकी दृष्टिमे स्व मसार, क्या जड़ क्या चेतन, क्या स्थावर क्या जज्ञम अपने ही परमानन्द्र नर्गे वन गई हो, भेव्हिष्ट दम्ध होगई हो। फिर उसके लिये वहाँ ससार ? कैसा सुधार ? ज्ञान कोई वाचिनक नहीं है, वित्क श्रीरके रोम-रोममें परमानन्द की लहरे तरङ्गायमान करना है। इस प्रकार स्यके समान ज्व ऐसा महापुरुष अपने आत्मप्रकाशमे प्रकाशमान् होता है, उसके नेत्र, वार्गी और प्रत्येक चेष्टामं जब आनन्दकी रिश्मगाँ फूट-फूटकर निकलती है, तब म्बत अज्ञानान्धकार निवृत्त होता जाता है भावुक-भक्त उसके प्रमानन्दके स्रोतमे मन्तन करते हुए तन-स्न से माला-माल हो जाने हैं और स्वत लें। कमग्रह सिद्ध हो जाता है। परन्तु हमारे निलक महोदयके ज्ञानियोने तो प्रवृति-निवृत्तिका भेद और समारतिष्ट भरपूर हो रही है, यहाँतक कि उनको तो अपने म्बरूपमें समार विगडा हुआ सान हो रहा है और उसके सुधारनेका भाग उनपर लडा हुआ है। वावा सुधारो अपर्न हिष्टियोको. जब आपकी अपनी हिष्टि सुबर जाएगी तब बाहर ते ममारतीन कालमेही नहीं हुआ। केवल आपकी दृष्टिमे ही ससा मरा पडा या, उखाडो उसको वहाँने फिर सेनिसाके पड़देः ममान बाहर तो कुछ बना ही नहीं, केवल अपने नेत्रोंमें पीलिट होनमें ही मन संसार पीला डीख पड़ता है।

क्या सोचे क्या सममे राम ? तीन कालका वॉ क्या काम ? क्या सोचे क्या सममे राम ? तीन लोक नहीं उपजे धाम। क्या सोचे क्या सममे राम ?

लोकसंग्रह वारतवमे कर्तव्य नही हुआ करता, यदि कर्तव्य है तो वह लोकसंप्रहका पात्र ही नहीं। लोक्संघहका पात्र तो वही होगा जिसकी चेष्टा स्वाभाषिक ऐसी पवित्र होजाय, जैसे छाड़ी का पडकना स्वाभाविक होता है। यदि वर्तव्य रखकर चेष्टाएँ की गई है तो वे कृत्रिम है, ऐसी चेष्टाएँ लोब समहरूप नहीं हो सकती। क्योंकि उन चेष्टाश्रोका अभी उसके स्वस्वरूपमे प्रवेश नहीं हुआ वे केवल स्वॉगमात्र है। स्वाभाविक चेष्टाओं भे और कर्तव्यरूप चेष्टाओं दे इब अन्तर है। साराश यह है कि द्यू-त्यू करके पहले अपना सुधार कर लेना चाहिये। जैसे-जैसे आपकी निजी प्रकृति आपके तिये मार्ग खोलती है, चाहे निवृत्तिद्वारा चाहे प्रवृत्तिद्वारा आत्मकल्याण कर जाना चाहिये। यह आपह श्रीर वन्धन न लगाओं कि पवृत्तिमें ही रहना है और निवृत्ति घृिगत है। शरीररूपी रथकी वागडोर इस कृष्एके हाथमे दे दो, फिर ससारक्षी कुरुचेत्रसे वह दुमको साफ निकाल ले जायगा, जरा अाँच भी न श्राने देगा। क्या प्रवृत्ति व क्या निवृत्ति ससारमें कोई पदार्थ निष्प्रयोजन नहीं है, कालभेट व अधिकारभेदसे सभी श्रमृत है। रोगीके श्रधिकारानुसार विषभी श्रमृत वन जाता है, तब अमृत्रवरूप निद्वत्तिका तो कहना ही क्या है ? जिस प्रकार वह आत्मदेव रीमे इसको रिका लेना चाहिये, अपने-आपेकी प्रत्येक वित उसके दरगोंने भेट धरनेके लिये उद्यत रहना चाहिये। जव वह रीम गया और आप अपनी आन्तरिक शीतलता करके शीतल हो गये, तब आपके दर्शनमात्रसे सभी शीतल हो जाएँगे। जैसे चन्द्रमा जब अपने-श्रापमे शीतल होता है, तब उसके दर्शन-

हि॰ तग्ड मात्रसे क्या जड क्या चेतन सभी शीनता है। जाने हैं। छीर उसकी किसी चेष्ठाके विना सभी उससे रस ले लेने हैं।

वान्तिविक दृष्टि तो यही है जो उपर प्रभ की गई। यदि नीचे एतरकर व्यवहारिक हृष्टिमं देखा जाय मो लोफसंग्रह निष्टृनि-द्वारा जिस मात्रामें सिंह होता है, यह प्रवृत्तिद्वारा नहीं वन पडता। प्रवृत्तिद्वारा लोकसम्हमे प्रवृत्त पुरुषीका जीवन केयन उन्हीं के लिये उपदेशरूप हो सकता है जो प्रकृतिने लम्पट हैं, मी भी स्थिर शान्तिको देनेवाला नहीं, निवृत्ति वालोक लिये इनके जीवनसे कोई भी उपदेश नहीं मित नकता । परन्तु जो निष्टृतिद्वारा लोकसब्रहमे प्रवृत्त हुए हैं. उनका जीवन क्या प्रवृत्तिपरावर, वचा निवृत्तिपरायण सत्रके लिये उपदेशरूप है छोर स्थिर शान्ति को प्राप्त करानेवाला है। इस किङान्तकी सत्यतामें ईश्वरीय प्रकृति स्वय साची है कि जैसा भ्याची लोकसन्ह निवृत्तिपराचण भगवान् शुक्देव, भगवान वुह, भगवान शहुर. श्रीकशीर, श्री नानक्देव और खामी रामदास आदि महापुरुषोद्वारा चन पडा है, वन रहा है और वनता रहेगा, वैसा प्रवृत्तिपरादरा जनकादि-द्वारा न हुआ है और न होगा। जिन साधनोद्वारा संसारमे रिधर शान्ति स्थापित हो, वे ही यथार्थ लोकसमहरूप हो सकते हैं ऋौर प्रकृतिकी यह नीति है कि शान्तिका उद्वोध निवृत्तिद्वारा ही सम्भव है, प्रवृत्तिद्वारा नहीं। जहाँ प्रवृत्ति है वहीं रगड़-भगड़ स्त्राव उपस्थित होती है। अब यह बात दूसरी है कि किसीके चित्तमे प्रवृत्ति ही घर कर वैठी हो, वह प्रकृतिरूप खटपटसे ही . संसारका सुधार मानने लगे और निवृत्तिसे हानि । यह केवल निवृत्तिका ही प्रभाप है कि त्रितापसे तपे हुए परीक्तको श्रीशुक-देवने सहम दिनमे ही जानामृत पान कराकर विदेहमो सको प्राप्त करा दिया और जो भागवत्रक्षी ज्ञान-गङ्गा उनकेद्वारा वहाई गई, उसके प्रवाहमे पड़े हुए अनन्त ममुद्ध ब्रह्मसमुद्रमे समा गये, समा रहे है और समाते रहेगे। भाई! तेलने तो तिलोसे ही आना है, केवल प्रवृत्तिमे ही शान्ति ढूँढना तो वालुसे तेल निकालना है। जहाँ कही प्रवृत्तिमें भी कुछ शान्ति देखनेमें आती है तो निवृत्तिके सम्बन्ध करके, फिर केसे कहा जा सकता है कि निवृत्तिमें लोकस्प्रह सिद्ध नहीं होता ? यदि चमगादड सूर्यकों न देखें तो इसमें सूर्यका क्या दोप?

त्रव हम तिलक मतके आठवे श्रद्ध,पर आते हैं। इस श्रद्धमें तिलक-मतके अप्टम तिलक महोदयका यह सिद्धान्त है कि 'योग श्रक्ता निराकरण (कर्म-योग) ही मुख्य है और संन्यास एक निष्फल चेष्टा। मनुके ध्यानमें भी यह वात भलो-भाँति श्रा गई थी कि सन्यासकी श्रोर लोगोंकी फिजूल प्रदृत्ति होनेसे संसारका कर्नृत्व नष्ट हो जायगा श्रोर समाज पद्धु हो जायगा। इसीलिये मनुने तीनो ऋण (देव, ऋषि व पितर) की मर्यादा बाँध दी थी कि इन ऋणोंसे मुक्त होवर विर सन्यास ले। इससे यह सिद्ध होता है कि आश्रम-धर्मका मूल हेतु यह था कि यथाशास्त्र गृहस्थ चलानेयोग्य लडकोंके सियाने हो जानेपर श्रपनी बुढापेकी निर्थंक श्राशाश्रोसे तडकोंकी उमङ्गोंके श्रांडे न श्रा निरा मोच-परायण हो मनुष्य स्वय श्रानन्दपूर्वक ससारसे निवृत्त हो जावे।'

यहाँ हमें सन्तेपसे विचार करना है कि .-

- (१) क्या मनु ध्यादिकोकी दृष्टिमे सन्यास फिजूल प्रचृत्ति है, इससे ससारका कर्नृत्व नष्ट हो जाता है श्रीर समाज पहु हो जाता है ?
  - (२) तीनो ऋगोका वन्धन संन्यासके प्रवाहको रोकनेके

श्रात्मविलास ]

(३) आश्रम-धर्मका मृत हेतु केवल युवा लडकोनी वर्टा नहीं उमगोके आडे न आनेके किये है अश्वा आत्मकन्यामुके लिये ?

इस रथलपर सहज ही प्रश्न होता है कि ससारका कर्नृत्व क्या है । इत्तर दिना किसी दिवाइके स्पष्ट है कि नर्व भेदभावकी दूरकर एकत्वभावसं समता भरा प्रेम म्थापन करना. चढी एप-मात्र संसारका कर्तृत्व हे, यही निवर शान्तिका हेनु छौर यही प्राणिमात्रके जीवनका वारतिवक लच्य है। प्रत्येक प्राणी जागने तक और मरनेतक साज्ञात अथवा परम्परामे अपनी प्रत्येक चेष्टामे अपने-अपने विचारानुसार ऐसं सुसकी सोज कर रहा है जो कभी नष्ट न हो। वह अविनाशी सुख केवल इन कर्नृत्वद्वारा ही सिछ हो सकता है और विसी प्रकार भी नही। इस लिये विना किसी विवादके प्रािक्मित्रके जीवनका लच्य वस्तुत यही दनता है। जब कि प्राणिमात्रका कर्तृत्व यही सिद्ध हुआ तब प्रयेक समाज व प्रत्येक व्यक्तिका कर्तृत्व क्या इससे कुछ भिन्न हो सकता है ? कदापि नहीं। संसार्मे प्रत्येक धर्मके प्रत्येक छाङ्ग व उपाझका वारतविक लच्य साचात् अथवा परम्परा करके इसी रथलपर पहुँचनेके लिये ही है और जन्म-मरणपर्यन्त यावत ससारके तापोसे मुक्ति इसी स्थलपर पहुँचकर ही सम्भव हो सकती है।

सर्वभूतेषु येनैकं भावमध्ययभीचते । अविभवतं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साच्चिकम्।।(गी १५-२०) तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। (ईशावास्य)

अर्थ — भित्र-भिन्न सर्व भूतोमे जिस ज्ञानद्वारा एक ही अभिन्न व अव्यय भाव जाना जाय, वही सात्त्वक ज्ञान है। 'जिसने एकत्वको सबसे देखा, उसके लिये कहाँ शोक श्रौर कहाँ मोह ?

उद्भिज्ञ ग्रोनिसे लेकर मनुष्यपर्यन्त प्रकृतिकी क्रम-क्रमसे प्रत्येक चेष्टात्रोका विकास इसी अभेद-स्थितिपर पहुँचने के लिये हैं अन्य किसी निमित्तसे नहीं स्त्रीर यही पहुँचकर प्रकृतिको विश्राम है। इसके विना जीव प्रकृतिके वन्धनसे कटापि छुटकारा नहीं पा सकता, चाहे ऋसख्य योनियाँ क्यों न व्यतींत हो जाएँ और यही पहुँचकर वैतालकी भेटोकी पूर्णाहिति होती हैं। परन्तु समरण रहे कि जिस प्रकार अनेक प्रकारकी खाद्य रामिशिके मेलसे भोजन वनाया जाता है, इसी प्रकार यह एकता किसी रूपमे बनाई जानेवाली वस्तु नही है, किन्तु स्वत शिद्ध है। बहिक जब उस स्वतः सिद्ध एकतामे हमारा प्रवेश होगा तब हम अनुभव करेगे कि वहाँ भेदभाव कदापि हुआ ही नहीं था। विलेक वह वस्तु ज्यूंकी त्यूं सदा ही एकरस स्थित है, इस अनेकताने उसको कदापि स्पर्श किया ही न था छौर यह सब भेदभाव नीचे ही थे। यदि हमको उस एकतामे प्रवेश करना इष्ट है तो हमको चाहिय कि हम केवल अपने-आपेकी विल दे छोड़े और आपेको खो देवें। आपा खोका ही हम ऊँचे उठ मकते है छोर उस नमतामे प्रवेश कर सकते हैं। आपेको रखकर कदापि नहीं, क्योंकि यह आपा ही उसमे प्रतिबन्धक है। जिस प्रकार जल आपेका अग्निमे जलाकर श्रीर भापके रूपमे सुदम होकर ही ऊँचा उठ सकता है श्रीर सम्पूर्ण वातावरणके साथ एकता प्राप्तकर सकता है, न कि वर्फके क्तपमें अपनेको जडक्पमे नीचे गिराकर, उसी प्रकार आपेको रखते हुए किसी प्रकार भी एकता सम्भव नहीं है। इसके विपरीत आपेको वनाये रखकर और देहाभिमानको सुदृढ करके जो एकता वनानेकी चेष्टा की जा रही है, वह कोरा ग्रमाट ही है और उटके । गलेमे वकरी जीड़नेके समान है।

एक गिण्तिशास्त्रं पिएडतकी कथा है कि वह एक बार कुटुम्बसिहत देशान्तरके लिये निकला। मार्गमे एक नहीं आई. विचार हुआ कि इमसे कुटुम्बकों केमें पार करें। कहीं होई छोटा-बड़ा नदीं में डूब न जाय। पिएडतजीको गिण्ति-शान्त्रकी म्मृति आई और मद नदीं के इस तीर, परले तीर नथा म यवनी जलका माप लेकर तीनोका सम्भाग निकाल ताये। उप अपने नुटुम्ब के प्रत्येक व्यक्तिकी उन्चाई मापकर उन सबकी उन्चाईका सम-भाग निकाल लिया, तब मर्व बुद्यबक्षी उचाई में समभागमे नदी का समतल एक फुट कमती रहा। पिएडतजीको बड़ी प्रमन्नता हुई कि कुटुम्ब निविन्नतारों पार हो जायगा और सबके सम नदीं में उत्तर पड़े। परन्तु जब नदीं के मध्यमें पहुँचे तो कई छोटे-छोटे बच्चे डूब गये। पार जाकर पिएडतजीको चिन्ता हुई और फिर अपने गिण्तिकी पडताल की, परन्तु हिसाब पूर्ववत् शुद्ध निकला। बारम्बार पडताल करनेपर पिएडतजी व्याक्तल हुए और सोचने लगे कि लेखा ज्यूँका त्यूँ इनवा डूबा क्यों?

ठीक, वही हिसाब उन लोगोका है जो वास्तविक रहस्यको न जान शरीगेद्वारा एकता वनानेके पीछे पडे हुए है और धार्मिक-मर्योदाओं सङ्ग कर रहे है। यथि धार्मिक मर्यादाएँ क्रम-कमसे व्यवहारमें आई हुई आपेकी भेट लेनेके लिये है और जिज्ञासुके चित्तको ऊँचा उठा ले जाकर वास्तविक अभेटमें प्रवेश करा देनेके लिये ही है। तथापि जो लोग अपने चितोको उन्नत किये विना ही केवल जड-शरीरके व्यवहारसे ही एकता वनानेके अभिमानी है और धार्मिक-मर्योद्याएँ तोडनेके पीछे पडे हुए है, वे न आप उँचे उठेगे और न दूसरोको उठाएँगे। हम आप नीचे गिरकर गिरे हुं आँको नहीं उठा सकते, वित्क आप ऊँचा उठकर ही गिरे हुं ओंको उठा सकते हैं। जिस प्रकार किसी स्थानकी वायु आप

स्थूल होकर ख्रोर नीचे गिरकर ब्रह्माण्डवायुको ऊँचा नहीं उठा सकती, विल्क आप अपनी सूद्दमताद्वारा ऊँची उठकर ही ब्रह्मा-एडवायुमे हल-चल पैटा कर सकती है। शरीरोका भेद प्राकृतिक (स्वाभाविक) है और अभेद अस्वाभाविक। प्रत्येक व्यक्तिका स्वानुसव ही इससे प्रमाण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही निजी शरीरके अङ्गोमे अभेवव्यवहार कटापि नहीं कर सकता। जो व्यवहार उसका मस्तक व मुखके साथ है, वही व्यवहार चरण व पायु ऋादिके साथ ऋसम्भव है। जनकि शरीरसम्बन्धसे अपने ही मे अमेद्व्यवहार असम्भव है, तब दूसरोके साथ शरीरमम्ब-न्धसे अभेडव्यवहार कैसे सम्भव हो सकता है ? प्रकृतिविरुद होनेसे यह लो निष्फल प्रवृत्ति होगी। हॉ, मन-युद्धि करके जो भेव बन गया है वह वास्तवमे अस्वाभाविक है और अभेद स्वभा-विक। क्योकि शुद्ध सात्त्विकबुद्धि व शास्त्रप्रमाणद्वारा सम्पूर्ण भूतोमे एक ही निविशेष अविनाशी तत्त्वतत्त्ववेताओद्वारा प्रमा-णित हुआ है, केवल अशुद्ध बुद्धि करके ही उसमें भेवाभास हो रहा है वास्तवमे नहीं । शुद्धवुद्धिद्वारा उस तत्त्वमे प्रवेश करके ही यथार्थ अचलअभेद सिद्ध हो सकता है। जैसे नाना घटोमे तथा नांना तरङ्गोमे उपादान-दृष्टि मृत्तिकारूपमे और जलरूपमे ही अभेद स्वाभाविक है, घटो और तरङ्गोकी व्यक्तिहिएसं उनकी एकता असम्भव है, तैसे ही शुद्ध सान्विक बुद्धियारा उस एक कारग्रह्मपमे प्रवेश करके ही असेट व एकता हो सकती है, अन्यथा नहीं। उस एक कारण्रूपसे भिन्न रहकर और गरीरोम वॅमे रह-कर ही अभेद करना चाहे तो धात्रीकी क्ष्कियाके समान अकथ-कहानी होगी। इसिलये मन-चुद्धिद्वारा चराचर भूतजात तथा

वात्रीकी कथा योगवासिष्टके उपशम प्रकरणमें यानी है, निनमें ध्रमने बालकोंके चित्त बहनानके लिए उसने अत्यन्त असरभा निपर्यकों नधन रिपारे।

आत्मविलास ]

मतुष्यमात्रके प्रति एकता स्थापन करना सक्त प्रवृत्ति हो सर्मी है। यह इस रूपसे कि तमारी जिन चेटा प्रोहारा ये उपनी कि सुख तथा पारतों कि प्रानिक भागी जन सके. खपनी उन सुख तथा पारतों कि प्रानिक भागी जन सके. खपनी उन से प्राचित्र के श्रेयसाधनमें अपने स्वार्थीकी भरमक जिल ही जाय। यही वास्तवमें अपने-आपको कैंचा उठाना है छोर इस प्रकार स्थाप केंचे उठकर उनकों भी केंचा उठाना है छोर इस प्रकार स्थाप केंचे उठकर उनकों भी केंचा उठाना है छोर इस प्रकार स्थाप केंचे उठकर उनकों भी केंचा उठाना है छोर इस प्रकार स्थाप सिटानेमें ही अपनी सर्व शिक्तथों को तथा हो तो भी हम अभेद सकर सकेंगे, क्योंकि वह भेट तो प्राकृतिक है। उल्टा प्रवाह चल पड़तेसे मत-बुद्धिरा जो यश्रार्थ अभेद किया जा सकता है, उस यथार्थ पुरुषार्थमें भी हम चत्रस्य चिक्रत रह जायेंगे। न यह होगा न वह। जहाँ कही जितने खँशमें एकता देखनेमें स्थाती है, उसके मूलमें कारणरूपसे उतना ही सनोकी पित्रता तथा स्वार्थत्याग अवश्य पाया जायगा।

खैर जी । जो कुछ भी हो, हमारा तो प्राकृतिक प्रमंग यह या कि सम्पूर्ण ब्रह्माएडके प्रति एकता म्थापन करना ही एकमात्र संसारका कर्तृत्व है और वह केवल आपेको खोने दे हि खोर सकता है। आपेका खोना सर्वत्यागरूप नित्रृत्ति ही है और 'संन्यास' उस निश्चत्ति प्राण्सज्ञार करनेवाला है। फिर नहीं कहा जा सकता कि सन्यासद्वारा संसारका कर्तृत्व नष्ट हो जायगा। यदि तिलक महोदयके कथनानुसार 'मनुके ध्यानमे यह वात भन्नी-भाति आ गई थी कि संन्यासकी और लोगोकी फिज्ल प्रवृत्ति होने ससारका कर्तृत्व नष्ट हो जायगा और समाज प्रवृत्ति होनेने ससारका कर्तृत्व नष्ट हो जायगा और समाज प्रवृत्ति होनेने ससारका कर्तृत्व नष्ट हो जायगा और समाज प्रवृत्ति होनेने समारका कर्तृत्व नष्ट हो जायगा और समाज प्रवृत्ति होनेने समारका कर्तृत्व नष्ट हो जायगा और समाज प्रवृत्ति होनेने समारका कर्तृत्व नष्ट हो जायगा और समाज प्रवृत्ति होनेने और मत्त-मूत्रत्यागादि छोटी-छोटी चेष्टाओंका भी

विवान कर डाला, वहाँ शोक । कि मनु इतनी महत्त्वशाली चर्चाके लिये, जिससे संसारका कर्तृत्व ही नष्ट हो जाता है, दो पंक्तियाँ लिखनेका अवकाश न दे सके। उनको अवश्य कही बोलना चाहिये था कि 'हे जीवो । सन्यास फिजूल प्रवृत्ति है और ससार तथा समाजको विध्वंस करनेवाली है। खैर । भला हुआ, प्रभातका भूला-भटका सन्ध्याको घर आ जाय तो उसे भूला न कहना चाहिये। तिलक महोदयको समयपर ही सूभ आ गई, श्रभी तो प्रलयमे बहुत समय वाक्ती है। क्लियुगके श्रभी पाँच हजार वर्ष ही व्यतीत हुए है, चार लाख सत्ताईस हजार वर्ष तो कित्युगमे और भी शेष रहते हैं। अच्छाजी ! इसमें किसीका दोष भी क्या है ? दृष्टिमय तो ससार है ही, ईश्वरकी नीति भी तो ऐसी ही है कि 'जैंसी मित वैसी गित ।' एक अपनी आँखोमे पीतिमा रोग हो जानेसे सारा संसार ही पीला दिखलाई देने लग पड़ता है, फिर तिलक महोदयको सन्यास ससारनाशक केंसे न जचता और इसमे उनको भलाई कैसे दीख पडती १ अपनी भावनासे अमृत भी तो विप हो सनता है, त्रिगुणमय तो ससार है ही। इसी तिये भगवान्ने बुद्धिके सत्त्व, रज व तम गुणभेदमे बीन भाग कर डाले, यथा :-

(१) प्रवृत्ति-निवृत्ति, कर्तव्य-अकर्तव्य, भय-अभय श्रोर बन्ध-मोत्तको जो ठीक-ठीक जाने वह बुद्धि सारिवक कही जाती है।

(२) जो उपयुक्त बातोको यथावत ज्यूँका त्यूँ न जान सके, वह राजिसक बुद्धि है।

(३) श्रौर जो इन सबको विपरीत करके जाने वह बुद्धि तामसिक कही गई है। (गी श्र. १८ श्रो ३०, ३१, ३२)

जो महाशय रजोगुरूपरायण है, समारकी सत्यता जिनके हृद्यमे हृद्रूपसे ठस रही है श्रीर वास्तव तत्त्वसे श्रनभिझ रहकर श्रात्मविलान ]

हिंद नगर उटके गलेंमें वकरी जोडनेंक समान जो गरीगेंद्वाग ही अमेर वनानेंमें तत्पर हो रहे हैं. उनको सभी गान्ति देनेवाला और नरकको स्वर्ग वनानेवाला यह अमृत्ति रवाग्योंकर भला जब सकता है। परन्तु यह नहीं फडा जा सम्ता कि त्यागमृति रवा काविऋषि, याज्ञयल्ययमृति. शुक्रदेवस्त्रामी नया शहुरस्त्रामी द्वारा ससारका कर्तृत्व नष्ट हो गया था. अथवा मनुकी आजा विरुद्ध उनका यह निषिष्ट व्यवहार हुआ था। ऐमा किसी दृष्टान्त या प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता। तिलक महोद्यको दृष्ट दृष्टिसे वचकर थोडी सारमाही दृष्टि भी यारण करनी चाहिचे थी, परन्तु 'अर्थी दोष न पर्यति।' अपने रजागुणी प्रभावसे प्रभावित हो तिलक महोद्यने मनुके आश्यकी यहाँतक खेँचातानी की और उनके वचनोका ऐसा विपर्तत भाव ग्रहण कर लिया, यथा हि—

'संन्यासके आक्रमण्से समाजको पहु होनेसे वचानके लिये ही मनुने तीनो ऋणोकी मर्यादा वॉध दी है कि संन्यास लेना ही हो तो इन ऋणोसे छूटकर ले, पहिले नहीं।'

यदि ऐसा भी मान लें तो उपनिपद्के उन वचनोंसे भी तो इस आश्यकी सगित लगानी चाहिये थी, जो मुक्त-कण्ठसे पुकारकर कह रहे हैं —

"त्रह्मचयदिव प्रवजेद् गृहाद्वा वनाद्वा

यदहरेव विरलेत् तदहरेव प्रवलेत्" (जावाल उपनिषद्) क्षर्थ — त्रह्मच में ही सन्यास धारण कर लेवे, चाहे गृहस्थरें और चाहे वानप्रस्थाश्रमसे, जिस दिन भी तीत्र वैराग्य हो उसी दिन सन्यास ले ले।

क्या उन सर्वज्ञ शास्त्रकारोंके दिमागमें प्रमाद था ? जो अभी तो वैराग्यवान्के लिये सर्व प्रकारसे निवृत्तिका खुला मार्ग देते है श्रीर श्रभी तीनो ऋगोका वन्धन लगाते है। परन्तु नहीं जी। वहाँ तो प्रमाद कोई था ही नहीं, तिलक महोद्य अपने रजोगेगी वेगसे चाहे जो समभ वैठे, दोनो वचनो की सगित तो स्पष्ट ही है।

सती-स्त्री जब अपने पतिके लिये जलनेको उद्यत होती है, तब किसकी मजाल है जो उसकी श्रोर देख सके श्रोर उसकी श्रांखोसे श्रांखे मिला ले <sup>१</sup> भाई । इसकी श्रांखोमे तो बलाकी शक्ति भरी पड़ी है हमसे तो देखा नहीं जाता। सभी उसको मस्तक नवाते हैं, उसकी भस्मीकों भी मस्तक पर धार्ण करते हैं और अपने लोक-परलोककी सर्व कामनाओके लिये उससे मुरादे मॉगते है। धेद-शास्त्र भला उसके मार्गमे रोड़े वनकर छपने-श्रापको कलकित कैसे कर सकते हैं <sup>१</sup> इसकी ठोकरसे तो भय लगता है, कही पिसकर चकनाचूर न हो जाएँ। वावा । यह श्रपने घर जा रही हैं, इसको कौन बोले ? चुप-चाप कान दवाये पड़े रहो, इसके लिये ऋग-विशका बन्धन केंसा ? अरे भाई ! ऋगोका वन्धन तो उन पशुजीबोके लिये था, जो श्वानके समान सासारिक भोगरूपी हड्डीको चवाते चवाते थकते ही न थे। वाद-शाह-सलामत जब श्रपने घर श्रा गये तब सब मुसाहिब श्रपने-श्चाप ही सेवामे हाजिर हो जाते है। जब वैराग्व श्राया तो ऋण श्चाप ही पूरे हो चुके, ऋगरूप मुसाहिवोकी खुशामद तो इस वादशाह-सलामत (वैराग्य) के लिये ही थी।

तर तीव्र भयो वैराग्य तो मान व्यपमान क्या ? जान्यो व्यपना व्याप तो वेट पुराण क्या ? खुद मस्ती कर मस्त तो मिटरा पान क्या ? किचा देहाध्यास तो व्यात्मज्ञान क्या ? वीतराग जब भये तो जगत्की लिक का ? रुणवन् जान्यो जगन् तो लाह्य देखेड क्या ? श्रात्मविलाम ]

सग्ड चाह रज्जुने वैज्यो तो फिर गरे। वया ? किचा भ्रान्ति माध तो वित्राट रिर श्रीर क्या ?

क्या तीनो अण्लेका दन्यन सन्यासका प्रयाह रोजनेके लिये था १ महोदयजी । यह श्रनोर्छ। नीति कहाँनं निराल लाये " रही त्यागके लिये भी बन्धन हुन्त्रा है । हो, परुष्ठरे लिये नी बन्धन हो सकता है। मंगारक मभी शामन परडके लिये ही मारे जानृत व विधान निर्माण करते हैं, जिनका यही प्राशय हुआ करता है कि यदि तुसका पकड ही इष्ट है तो श्रमुक-श्रमुक रीतिमें जिसमे तुन्हारा अनुचित खार्थका लगाव न हो छोर दुमरोंके न्वार्थको हद्रप कर जानेवाला न हो, हुम पकड कर सकते हो । परन्तु निन्स्वार्थ त्याग के लिये संसारके किसी भी शासनने काजनक कोई भी विधान नहीं किया, विलक त्यागपरायण पुरुषके लिये तो सभी शासन श्रावर व मानपत्र प्रवान करते हैं। 'सर' (Sir) 'राय-बहादुर' 'खान-वहादुर' आदि टाइटल देते हैं, समाचार-पत्रोंमे उनकी प्रशंसा की जाती है, दरवारमे इनको कुरनी मिलती है श्रीर उनके स्मारकमे पत्थर भी तगाये ज ते है। इचर, मसारके सभी धर्म त्यागपरायण यज्ञ-दान-तपादि शुभ कर्मीको विधिरूपसे वर्णन करते हैं और आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्यागका जिसमे जितना अधिक सम्बन्ध है, उनको उतना ही अधिक पुर्धस्प व मोचरूप निरूपण किया नाता है 'है त्यागमे तीनो लोक वेद यही गावें । फिर नहीं ऋहा जा सकता कि सन्यासरूप सचा त्याग जिसमे ऋर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनो त्याग पूर्णरूपसे विद्यमान है श्रीर जो सबी-सरकारको भेट दिये जा रहे हैं, किसी रूपसे धर्म-शास्त्रोद्वारा निषिद्ध व निन्दित टहराया जाय। क्या यह सची-सरकार उसको स्वीकार न करेगी और अपने द्रवारमे इस त्यागी पुरुपको अवकाश न देगी ? और न किसी प्रकार

यही ध्यानमे आता है कि मनु अथवा कोई भी धर्म-शास्त्र ऐसे त्यागको ससार व समाजके लिये अटकाव जान और उसके लिये मार्ग निरोधकर अपने-आर्पको कलित वरेगे। अधिभौतिक दृष्टि रखनेवाले हमारे अर्वाचीन महोदयगण यह ड्यूटी भले हो संभाले रक्खे। परन्तु यह किसी प्रकार समभमे नहीं आता कि जो बात हमारी सची-सरकार (ईश्वरीय-दरवार) को क़वृत्त है श्रीर जिस भेटको वह अपनी छातीपर हाथ रखकर सिर-श्रॉखो से स्वीकार करती है, वही बात उसकी प्रजाके लिये हानिकारक वन जायगी। क्या वह सची-सरकार इतनी उन्मत्त है और ब्रीटि-शादि शासनोके समान इतनी स्त्रार्थपरायण है कि प्रजाभी अनि-ष्टकारक चेष्टा उसको अपने लिये इष्ट होगी १ नहीं जी । उस सबी-सरकारको 'प्रमाद' तथा 'स्वार्थपरायणता' का सर्टिकिकेट हमसे तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, हमारे वर्तमान स्वतन्त्रताप्रेमी श्रवीचीन सहोदय बेशक बलवान है, वे निस्तन्देह उस सची-गवर्न-मैंग्टको भी उखाड सकते है। गवर्नमैंग्टसे विरोध करना तो काम ठहरा ही, फिर वहाँ जो भला लगे वह यहाँ बुरा लगना ही चाहिये । ज्वरपीडित रोगीको मिश्री भी तो कुरु लगने लग पड़ती है।

सारांण, तिलक महोद्यने सन्यासको जिस दृष्टिसे देखा है और मनुके वचनोका जो आश्राप्त प्रहण किया है उसमे भारी भूल की है। त्यागरूप सन्यासका मार्ग निरोध करना शास्त्रकारोगा आश्रय कदापि नहीं हो सकता, ऐसा आश्रय तो नव हो सकता था जब कि उनकी दृष्टिमे ससार वरतुत. नत्य होता, परन्तु वे तो पुकार-पुकारकर गला फाड-फाडकर चिल्ला रहे हैं -

- (१)'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म।' (२)'नेह नानास्ति किश्रन।'
- (३) 'मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव परयति ।'

आत्मविलास ]

हि॰ खराड अर्थ:—(१) वह परमात्मा देश-काल-वम्तुपरिच्छेदसे रहित तथा सजातीय-विजातीय-स्त्रगतभेदसे रहित एक और अदितीय है, भ्रम करके ही उसमे यह सर्व भेद व परिच्छेद भान होते हैं।

(२) उस परमात्मामे नानात्व कुछ भी नहीं है।

(३) जो यहाँ नानात्वको सत्य जानता है वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है, अर्थात् आवागमन इस नानात्व-दृष्टि करके ही है।

फिर यह कैसे समभा जा सकता है कि उन सर्वज्ञ तत्त्ववेत्ता महापुरुपोका आशय भ्रमक्प ससारकी सत्यताके गीत गाते रहकर धूकके पकोडोको गटकत रहनेके लिये ही है। पर्न्तु ऐसा नहीं है, ने तो सर्वज्ञ-ऋपियोकी दृष्टिमें ससार सत्य ही है और न त्यागद्वारा ससारकी चति ही होती है, विल्क त्यागद्वारा ता ससार अपने लदयकी ओर अपसर होता है। सम्पूर्ण संसारका लच्य एकमात्र 'सुख-शान्ति' ही है और वह केवल त्यागद्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। त्याग ही उसका मूल्य है, जितनी मात्रामे उसका मूल्य चुकाया जायगा उतनी मात्रामे ही वह खरीदी जा सकती हैं, फिर सन्यासका मार्ग निरोध करनेका क्या अर्थ हो मकता है १ हॉ, यह माना कि देशसेवादि पनित्र चेष्टाएँ है, इनके द्वारा राग-द्वेपकी मात्रा घटाई जा सकती है और व्यक्तिगत खार्थसे कूटकर आत्मविकासका यह उच साधन है, परन्तु भस्मामुरकी भाँति यहाँ तो उल्टा इसका दुरुपयोग होने लगा। भसामुरने शिवजीसे वर प्राप्त किया कि जिसके सिरपर तू हाथ रक्रेंगा वह अस्म हो जायगा, वर प्राप्तकर वह शिवजीपर ही इसकी परीचा करने दौडा। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थीसे छ्टकर जिम त्यागके आशीर्वाद्से देशसेवाको आदर मिला, श्राप तो उल्टा उस मृतिमान-त्याग (मंन्यास) को ही भस्म कुरने को उरात हुए। अजी विवह तो मान ही लिया जायगा कि देश- त्रात्मविलाम ]

रही है। आश्य यह कि केवल उम प्रकार वहं-चढ़ं रजोगुणडारा देशकी उन्नित नहीं हो सकती। ययपि उम रजोगुणका रहना भी खाभाविक है, तथापि इसके साथ-साथ शान्ति स्थापन करने वाला सान्त्रिक-त्याग भी आवश्यक है। याह रिख्ये, अपने बढ़े-चढ़े रजोगुणके कारण वर्तमानमें आप लोग उम त्यामका अनादर भले ही करे, परन्तु कभी न कभी इस रजोगुणके रालास हो जानेपर आपमेसे प्रत्येकको त्यागकी भेंट चढ़नी पढ़ेगी और इस शिवस्वरूपके सामने नतमस्तक होना पढ़ेगा। यह बात निश्चित है कि शारीरिक वल आसुरी वल है और मानिमक व आसिक वल वैधी वल है तथा लोक-परलोककी सभी सफलताएँ देवी वलसे ही सम्पादन की जा सकती है, न कि आसुरी वलसे। भगवान विश्वष्ठके एकमात्र ब्रह्मद्र्यहसे जब विश्वामित्रकी सम्पूर्ण सेना हताश हो गई तव विश्वामित्रके मुखसे स्वभाविक ही यह उद्गार निकल पड़ा:—

# धिग्वलं चित्रयवलं ब्रह्मतेजो वलुं वलम्। एकेन ब्रह्मद्रण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे ॥

अर्थात चित्रय वलको धिकार है, त्रह्मतेजका वल ही एकमात्र वल है, जिस एक त्रह्मद्रण्डद्वारा मेरे सारे अस्त्र कट गये।

अपने केवल मानसिक दलके प्रभावसे प्रह्लादने हरिएयकशिपुकी सारी शक्तियोंको कुण्ठित कर दिया था। आप अपनी तमोगुणी शक्तियोंको वढ़ाकर केंसे सफ्लता प्राप्त कर सकेंगे? सत्पुरूपोंके प्रति और त्यागहप सन्यासके प्रति होष तो कोरा तमोगुण है। प्रकृतिका यह नियम है कि ह्रेपसे शक्ति चीण होती है और त्याग से वलवृद्धि, ह्रेप तमोगुणमूलक हैं और त्याग सत्त्वगुणमूलक, इसिलये सर्व शक्तियोंका भण्डार केवल सत्त्वगुणी त्याग ही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी अनुभवसे इसको प्रमाणित कर सकता

है कि जब-जब हृदयमें द्रेषभाष भरा गया, हृदय तपा श्रोर वल घटा श्रोर जब-जब त्यागभाव हृदयमें श्राथा, शान्ति मिली श्रोर बलवृद्धि हुई। द्रेष तो श्रापको श्रपने विरोधियों के प्रति भी त्याच्य है, फिर श्रविरोधियों से तो द्रेप कैसा १ श्राप तो शक्तियों की मूल जो त्याग है, उसपर ही कुल्हा डा रखने लगे। वास्तवमें बड़ी भूल , यहीं है कि श्रपने भीतर कूड़ा-कचरा भरा रखकर वाहरकी सफाई की जाय तो हो नहीं सकती श्रोर यदि श्रपना भवन बुहार लिया जाय तो बाहर स्वत ही सफाई हो जाती है।

उपर्युक्त व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि संन्यास-आश्रमका मूल-हेतु, जैसा कि तिलक महादयने कहा है, यही नही था कि युवा लड़कोंकी बढी-चढी उमझोंके आड़े न आया जाय तथा इस विचारसे कि वृद्ध अब गृहरथंके किसी कार्यके योग्य नहीं है और नवयुवकोंकी स्वतन्त्रतामें वह बाधक है, केवल इसीलिये उसकों इस वृद्धावस्थामें गृहस्थंसे िकलकर अपने हालपर निर्भर रहना चाहिये। यदि इस आश्रमका आश्य इतना ही समका जाय, तब तो यह एक भारी धृष्टता होगी और धर्मकी सारी उदारता ही लुप्त हो जायगी। मनुष्य सम्पूर्ण जीवनश्वर तो कोल्हुके वैल की भाँति गृहस्थंके भरए-पोषण्यसे लगा रहे और बाल्यावस्थामें पुत्रोकी तुच्छसे तुच्छ सेवा करता रहे, परन्तु वृद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर वही पुत्र अपनी सेवाके पुरस्कारमे अपने पिताकी यह सेवा करे कि 'श्रब हमको तुम्हारी जरूरत तहीं, अब तुम अपना रोस्ता लो और हमारी उसङ्गोंके आड़े न आखो।'

दॉत हिले श्रोर खुर घिसे, कन्धा बोम न लेय। ऐसे बुहु बैलको, कौन बॉव भुस देय॥

इन वचनोंके अनुसार उसको उसके हालपर छोड़ देना, यह तो वड़ी आश्चर्यजनक वार्ता है! जिस धर्ममे ऐसी स्वार्थपरा-

हि॰ खार गणता प्रधान हैं वह तो महान खयम है। गमा आयाय निकान कर ते हिन्दु-धमको लेजाना है और इसको मलेलि उड़ाता है। परन्तु नहीं जी। धमें इतना कुपण कैंमें हो सक्ता है। आशम-धमका मुलहेतु तो वास्तवमें आत्मक्त्याण है और वह निवृत्ति-होत्ति है। शाखोका विचल है। जा है। होता है। शाखोका विचल है।

## १ : मिश्रक्रिक्मिमिहिनी ग्रिष्ट किथ्रिमिहिस्

ज्याति थए-थमेका जाश्यय प्रवृत्तिको मयोदामे रखता है। ज्योर जाशम-थमेका जाश्यय तत्य है जोर यही जात्मकत्याएका निवृत्ति ही थमेका मुख्य तत्य है जोर यही जात्मकत्याएका —: ई मन्दर वचत है। भतेहरिजोका क्या ही मुन्दर वचत है।

उपयुक्त वचनोसे स्पष्ट सिद्ध है कि संन्यास-आअसका जो मूलहेतु तिलक महोद्यहारा व्यक्त किया गया है वह सर्वथा निम्ल है और केवत उनकी अपने कपोल-कर्पना है। अपने मतके नवे श्रङ्कमे तिलक महोदयका कथन है कि गीता तिलक-मतके नवम के प्रत्येक श्रध्यायकी समाप्तिमे 'श्रीमद्भगवयकका निराकरण द्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे'
ऐसा सङ्कलप श्राया है। इसका श्रथ यह है कि ब्रह्म-विद्याकी प्राप्तिमे 'संन्यास' श्रीर 'योग' दो मार्गोंमे 'योग' श्रेष्ठ है श्रीर यही गीताका प्रतिपाद्य विषय है।'

तिलक महोदयका यह अनुमान-प्रमाण भी अममूलक है। 'योग-शास्त्रे' से भावार्थ निष्काम-कर्मयोग ही नहीं हैं, इतना ही अर्थ अह्गा करनेसे तो 'योग' शब्दकी व्यापकता भड़्न होती है। 'योग' शब्दका अर्थ 'जुड़ना' 'मिलाप पाना' है, जैसा हमारे समाधानके पद्धम अह्ममें इसका स्पष्ट निरूपण किया जा चुका है और वहीं अर्थ व्यापक रूपसे यहाँ विविच्ति हैं। वर्मके जितने भी अङ्ग है, ईश्वरप्राप्तिमें सहकारी होनेसे सभी 'योग' नामसे कहें जा सकते है और इसीलिये गीताका प्रत्येक अध्याय भिन्न-भिन्न योगके नामसे निरूपण किया गया है। जिस-जिस अध्यायमें जिस-जिस साधनका मुल्यतया निरूपण हुआ है वह उसी नामसे कहा गया है। यदि 'योग' शब्दसे केवल 'कर्मयोग' ही मन्तव्य होता, तो भिन्न-भिन्न नामविशिष्ट योग न कहे जाते, जैसे:—

सख्या नाम श्रध्याय

१ अर्जुनविपादयोग

- २ साख्ययोग
- ३ कर्मयोग
- ४ ज्ञानकर्मसन्यासयोग
- ४ कर्मसन्यासयोग
- ६ ज्ञात्मसयमयोग
- ७ ज्ञानविज्ञानयोग

संख्या नाम ग्रन्याय

= अत्तरब्रह्मयोग

६ राजविद्याराजशुद्ययोग

१० विभूतियोग

११ विश्वरूपदर्शनयोग

१२ भक्तियोग

१३ चेत्रचेत्रज्ञविभागयोग

१४ गुणत्रयविभागयोग

श्रात्मविलास ] द्वि॰ खएड

सख्या नाम अध्याय - १४ पुरुषोत्तमयोग १६ देवासुरसपद विभागयोग संख्या नाम श्रन्याय १७ श्रद्धात्रयविभागयोग १८ सोत्तसन्धासयोग

इससे स्पष्ट है कि संकल्पमें 'योग-शास्त्रे' से निष्काम-कर्मयोग- र शास्त्र ही नहीं, विल्क वह शास्त्र अभिष्रेत है जो परमात्माकें साथ मेल करानेवाला अर्थात् सम्बन्ध जोड़नेवाला है और यही अर्थ श्रेष्ठ है। जब 'योग' शब्दका व्यापक अर्थ प्राप्त है, तब उसकी व्यापकताकों भड़ करके एकदेशी अर्थ लगाना तो भूल है और भगवद्यचनके महत्त्वको घटाना है।

तिलक-मतके प्रत्येक अद्भापर भिन्न-भिन्न विचार किया ) गया। तिलक महोदयद्वारा निचुत्तिपत्तमे जो दोष दिया गर्या, उनका परिहार इस स्थलपर हमारे द्वारा जरूरी समभा गया। शेपमे तिलक महोदयकी व्यक्तिके विपयमे तो कुछ कहना, सूर्यको दीपकसे दिखलानेके तुल्य है। प्रकृतिका यह नियम है कि जब-जब ससारमे देशगत अथवा समाजगत कोई विरोप चति उत्पन्न होती है, तव-तव उस ऋंशमे होनेवाली चति की निवृत्तिके लिये उस देश व समाजमे ईश्वरीय अंशसे किसी न किसी रूपमे विशेष शक्तिका प्रादुर्भाव होता रहता है, जो उस मुवारके निभित्त ही खवतीर्ण होती है और उसी सम्बन्धमे अपना विचित्र चमत्कार दिखला जाती है। जिस प्रकार शरीरके ि किसी अक्समे कोई चत उत्पन्न होता है तो शारीरिक-प्रकृति स्वयं भीतरसे उस चतकी पृत्तिका साधन करती है, डाक्टर लोग इस विषयको भली-भांति जानते है। ठीक, यही व्यवस्था प्रकृतिकी देश व समाजवपुके सम्बन्धम है। जिस प्रकार निकटवर्ती कालमे तव हिन्दू-समाजपर ईमाईयों च यवनोंका आक्रमण था, तव उस समयकी आवरयकतानुसार स्वामी दयानन्द्जीद्वारां हिन्दू-

समाजमे जागृति हुई और उन आक्रमणोसे हिन्दू-समाजको सुरिच्चत किया गया। इसी नियमके अनुसार भगवान् तिलकका प्रादुर्भाव भी उन उच कोटियोमेसे ही था और केवल वर्तमानमें गिरे हुए भारतकी देश-जागृतिके निमित्त ही उनका अवतार था। इसीलिये देशसेवाका भाव उनमे पूर्णहपसे भरपूर था और इस विषयमें उन्होंने अपने तन-मन-धनकी पूर्णाहुति दी थी। वे परोप-कारपरायण प्रभावशाली भव्य-मूर्ति थे और कविवर मैथली-शरणके इन वचनोको उन्होंने भली-भाँति चरितार्थ किया था -

वास उसीमे है विभुवरका, है वस सच्चा साधु वही। जिसने दुखियोको श्रपनाया, वढकर उनकी बाँह गही॥

इस प्रकार यद्यपि भगवान् तिलकद्वारा पूर्णरूपसे देश-जागृति से भाग लिया गया और केवल इसी दृष्टिको सम्मुख रखकर उन्होने गीताशास्त्रकी समालोचना की, तथापि प्रकृतिराज्य अपने स्वरूपसे ही अधूरा और पहु है। उसके किसी एक अड़में सुधार का यत्न किया जाता है ता उसके विपरीत किसी दूसरे अड़में आधातकी सम्भावना हो जाती है। सर्वाड़पूर्ण यह प्रकृतिराज्य कदापि हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं, अपने स्वरूपसे तो यह कुत्तेकी पूँ अके समान ही हैं, जो कभी सीधी नहीं होती। हाँ, यदि जीव अपने परमपुरुषार्थद्वारा प्रकृतिराज्यसे ऊँचा उठकर उस अपने वास्तविक स्वरूपसे प्रवेश करे, जो प्रकृतिका मूल व उद्गम स्थान है, तब वहाँ पहुँचकर उसको यह प्रस्थत्त भान होगा कि यह सब उतार-चढ़ाव और विगाड-अनाव वरे ही थे और इन सब भेटभावोने उसको रज्जकमात्र भी स्पर्श नहीं किया था। इसी उद्शयको सम्मुख रखकर प्रकृतिराज्यमें जितने भी धुमुके अड़ व उपाङ्गोंकी रचना हुई है, उन सबका फल साचात् अथवा

परम्परा करके उस परमनत्त्वमे प्रवेश कराके इन सब उतार-चढ़ावोसे मुक्त करानेमे ही हैं।

इसी उद्देश्यके अनुसार देशसेवा भी आत्मविकासका एक उपयोगी साधन है और व्यक्तिगत-स्वार्थसे ऊँचा उठकर देश-स्वार्थतक स्वार्थका विकास पा जाना, एक श्रेष्टतर उन्नति है। परन्तु 'यही जीवनका परमलद्य हैं इससे आगे और कुछ है ही नहीं यह हमारे लिये मन्तव्य नहीं है। हमारा कथन तो यह है कि हाँ, यह भी एक उच्च सोपान है, परन्तु निर्दिष्ट-स्थान यही नहीं हैं। यह वात व्यानमें रहे कि देशसेवाके पात्र भी वही होगे जिन्होने अपने व्यक्तिगतस्वार्थ, कुटुम्बस्वार्थ और जातीयस्वार्थ की वित पहले दे छोड़ी हो। परन्तु जो अभी इन नीचे स्वार्थों मे ही कही अटके हुए है, वे देशसेवाके भी अधिकारी नहीं हो सकेंगे। यह साना कि देशस्वराज्य भला है, परन्तु अपने स्वरूपसे ही यह राग-द्वेष और जन्म-मरण्से छुटकारा दिलानेवाला नहीं हैं। इस देशभक्तिके द्वारा खार्थका निकास तो हुआ, परन्तु निस्त्वार्थता अभी नहीं आई, देश-स्वार्थके साथ अभी वन्धन है ही। जिस प्रकार रेलगाडी विनभरमें सैंकडो मील तो दौड जाती हैं परन्तु लाइनके साथ वंबी हुई हैं, ताहन छोडकर एक इख्र भी नदी चल सकती। इसी प्रकार स्वार्थ चाहे कितना भी उचकोटि-का हो परन्तु है स्वार्थ ही, लाइनके समान जीवका श्रपने स्वार्थ के साथ यन्यन अवस्य रहता है। और जवनक किसी भी अशमे स्वार्थ है, राग-द्वेष व जन्म-मरण आदि विकारींसे छुटकारा नहीं हो मकता, रहेगा वह स्वार्थ बन्बनरूप ही। बास्तवमे तो इन राग-द्वपादि विकारोंसे मुक्तितसी होगी, जबिक-अवत् ईश्वर-स्रियर हमारा न्यराज्य होगा, हमारी खाँखें खुलनेष्ठर रासारकी उद्यति तथा आँपे वन्त्र होनेपर संसारका प्रलय स्वतःसिद्ध है

जायगा और यह एकमात्र ज्ञानद्वारा ही माध्य है। निष्काम-कर्म ज्ञानका साधन होनेमं हेय नहीं किन्तु उपादेय है, परन्तु प्रकृतिका यह अटल नियम है और 'पुर्यपापकी न्याख्या' मे इसका भली-भॉति सिद्धान्त किया जा चुका है कि जब हम किसी पड़ाबको ही उदिष्ट-स्थान मान बैठते हैं और वही डेरा डालकर आगे बढने से इनकार करते हैं, तब हम उल्टा नीचे गिरने लग पड़ते हैं और द्विपसाव हमारी गर्दन पकडने लग जाता है। जिस प्रकार किसी नदीके प्रवाहको बन्धन लगाकर जब आगे बढनेसे रोक दिया जाता है, तब उस प्रवाहको उस वन्धनसे टक्कर खाकर पीछे लौटना पड़ता है और पानी टक्स खानेसे भाग-भाग हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार जब हम अपने आत्मोन्नतिके प्रवाहको मार्गके किसी पडावमें डेरा डालकर और उसीको मिलल मानकर आगे वढनेसे रोक देते है, तब हमको टक्कर खाकर पीछे लौटना पडता है और भागोंके रूपमे द्वेपभाव आत्मोत्कृष्टताके कारण हमको दवा लेता है। इसिलये हमारा मुख्य कर्तव्य है कि किसी पडायको ही मजिल साननेकी भूल न करे, सदैव ध्यान रक्खें कि हमको इसरो आगे पहुँचना है और पीछे मुङ्कर न देखे। केवल तभी निर्विन्नतासे किसी रुकावटके विना हम अपनी मज़िलपर पहुँचनेमे समर्थ हो सकेंगे और द्वषादि विकारोसे सुरितत हो सकेंगे। साराश

न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। ब्रह्मात्मैकत्ववीधेन मोचः सिद्धचित नान्यथा॥

श्रर्थ — केवल श्रात्मा व ब्रह्मके एकत्वज्ञानसे ही मोत्तकी सिद्धि होती है, श्रन्यथा न हठादि योगसे, न प्रकृति-पुरुषविवेक-रूप सांख्यसे, न निष्काम-कमीदिसे श्रीर न शास्त्राध्ययनरूप परोक्षज्ञानसे ही मोत्त सम्भव है। (तिलक्षमत-निराकरण समाप्त हुआ) आत्मिवलास ]

विश्वार प्रविष्ती:—यह तो हमने जाना कि मीनका नायन देवता त्यान-वेरायपर की जान है, प्रन्य निष्काम-क्रमीडि प्रन्त-काण पूर्वाक की शृदिद्वारा वेंगायके उपनानमें नहायक है। परन्तु यह तुम्हारा जानका साथन वेंराय तो चड़ा काचा है। इसका तो व्यान थाते ही रार्रार कम्पायमान होता है, उनका हस्य तो हम अपनी आँखोंसे ही देख चुके है। ऐसा दुःख परमान्त्मा किसीको न दिखांब, मन्यन्थियोंके लिये तो यह मृत्युने भी अधिक शोकप्रव है। मरे हुए प्राणीका तो न्यापा सभी करते हैं और देखते है, परन्तु यहाँ तो जीते हुए प्राणीको नम्मुख बैठाका स्थापा किया जाता है। हरे! हरे। यह तो कठोरताची अधिव है। जिन माता-पितादि सम्यन्थियोंमें जनमें, पले-पोपे, खेलें, खाये, मोज उड़ाई, समय पडनेपर उनको इन प्रकार घोका दे बैठना, यह तो वडी कुतन्नता है। धर्म तो कहता है —

श्रात्मिभ्धित जानी उसने ही, परिहत जिसने व्यथा सही। परिहतार्थ जिनका बैंभव है, है उनसे ही धन्य मही॥

परन्तु इसके विपरीत यहाँ तो केवल अपने स्वार्थके लिये ही सवको चिरका है वैठना है। साथ ही तुम्हारा यह वैराग्य तो विद्वेषपूर्ण भी हैं, विद्वेषके विना सम्वन्धियोंसे मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है । भला जिस चेष्टामें इतज्ञता, स्वार्थपरायणता व विद्वेष तीनो शामिल हैं, वह धर्म कैसे । यह हमारी समम्भें नहीं आता।

हाँ भाई। ठीक कहते हो, संसारको प्रत्येक गति ही जो उल्टी उत्त पूर्वपक्का मनाधान े ठहरी, फिर तुम ऐसा क्यों न कहो ? दु.खमें सुखबुद्धि, अपवित्रमे पवित्र-बुद्धि, अनित्यमें नित्यबुद्धि, अधर्ममें धर्मबुद्धि और धर्ममें अधर्म-

बुद्धि, यही तो अविद्या-देवीकी रचना है। फिर इस अविद्या-रचित ससारमे यह सब विपरीत भावना हो तो आश्चर्य ही क्या हैं ? तुम्हारे अन्दर भी तो वही नटनी मृत्य कर रही है, तुम्हारा क्या दोष है १ तुम इसी लिये अपने मुहसे थोडा ही बोलते हो १ त ्र तुम अपने फानोसे सुनते हो, न अपनो ऑखोसे देखते हो और न अपनी बुद्धिसे सोचते ही हो, बल्कि दूसरोकी बुद्धि, ऑख और कानसे ही काम लिया जाता है, यहीं तो पाप है। अरे भाई। मनुष्यको ये बुद्धि, श्रॉख, कान यूँ ही परमात्माने नही दिये हैं, बल्कि ये ईश्वरकी परम दात है श्रीर एकमात्र अपने देखने-जाननेके लिये ही प्रदान किये गये है। इसलिये मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है कि सत्त्वगुणकी वृद्धिद्वारा इनका सदुपयोग करे, अपनी ही बुद्धिसे सोचे, अपनी ही ऑखोसे देखे और अपने ही कानोसे अवण करे। 'अजी। सब ससार कहता है, वैराग्य वडा कदु है। अरे भाई। सब समारका कहना ही किसी विपयकी सत्यताका प्रमाण नहीं हो सकता। सव ससार कहता है, 'सूर्य घूमता है, पृथ्वी ठहरी हुई है। सब ससार कहता है, भनुष्य-जीवन वारम्बार नहीं मिलता, इसलिये मनुष्य-शरीर पाकर खूव भोगोको भोग लेना चाहिये, वस यही इस जीवनका फल है। तब क्या इसको सत्य माना जाय १ दुनिया तो उल्टी ही चछी चलाती है '—

रगीको नारगी वहे, वने दूवको खोया। चलतीको गाडी कहे, देख कवीरा गेया॥ परन्तु तुम ही कहो, उल्क-पत्ती यदि सूर्यको अन्धकारका गोला देखता है, तब इसमे सूर्यका क्या दोप ?

पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम् ? नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सर्यस्य किं द्षणम् ?

श्रात्मवितास ]

- धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूपराम् ?

त्र्यं यह कि यदि करीर (कैर) के वृत्तको पत्र नहीं लगते तो इसमें वसन्त-ऋतुका क्या दोप ? दिनमें यदि उल्लक-पन्नी ही न देखें तो इसमें सूर्यका क्या दोप ? तथा चातकके मुखमें धारा नहीं पड़ती तो इसमें मेंघका क्या दोप कहा जाय ? इसी प्रकार सूर्यके समान प्रकाशमान इस त्यागत्तप वैराग्यमें यदि तुमको अन्धकार-बुद्धि हो तो इसमें वैराग्यका क्या दोप ?

ससारमे कड़वा क्या है १ 'कड़वा करेला छोर नीम चढ़ा' की भॉ ति ससारमें उल के हुए इस मनके समान छोर कीन वस्तु कड़वी हो सकती है १ जो छाठ प्रहर चौसट घड़ी ससारमें फॅसा हुछा, सर्पकी भॉ ति शरीरक्षी वित में चैठा हुछा राग-द्वेप-रूपी फुन्कार मार रहा है, छपनेको छोर इस विलको दोनोको जला रहा है छोर रौरव-नरककी तैयारियाँ कर रहा है। यहाँ भी जलना छोर वहाँ भी जलना। जो वासनारूपी रस्तीसे वधा हुछा घटीयन्त्रके समान जसार-चक्रमे नीचे-ऊपर भटक रहा है छोर सकल्पोके जालमें फॅसकर जिसकी 'ट्यू भरकट तरु ऊपर चढकर डार-डारपर लटकत है' की गित बनी हुई है। भला, इसके समान कडवा छोर क्या होगा, जहाँ छपनी चेष्टा छोद्वारा नीचे लिखे वचनोको भली-भाँ ति चिरतार्थ किया जा रहा है:—

इदमद्य मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमिप मे भविष्यति पुनर्धनम्।। द्यसा मया हतः शत्रहिनिष्ये चापरानिषे। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्सुखी॥ द्याङ्गोऽभिजनवानिसमक्षोऽन्योस्ति सहशोभया।

# यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥

(गाँ य १६ को २३, १४, १५)

श्रथं — यह तो आज मैने पाया और अपना यह मनोरश में और पूरा करूँगा, इतना धन तो मेरे पास है फिर भी यह इतना और होवेगा। इस शत्रुको तो मैने मार डाला अव औरो को भी में मारूँगा। में सबसे बड़ा हूँ, ऐधर्यको भोगनेवाला हूँ, में सिद्ध-हूँ, वलवान हूँ और सुखी हूँ। में वड़ा धनवान और खुदुम्बवाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है ? से यज्ञ करूँगा, दान दूगा और भोगोका आनन्द लूँगा—जो इस प्रकार के अज्ञान व अभिमानसे मोहित हो रहे हैं।

तथा इसके फलस्वरूप जिनकी ऐमी गति हो रही है .— अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः। असक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ॥

अर्थ:—अनेक प्रकारसे अमित हुए चित्तवाले, मोहरूप जाल में फॅसे और काम-भोगोमे आराक्त हुए ऐसे पुरुप अपवित्र नरकों में पड़ते हैं।

भला ! इसके समान भी कोई कटु वस्तु हो सकती है ? हरे ! हरे !! यहाँ तो चित्त घवराता है ! वडी दुर्गव आती है ! हमसे तो यहाँ ठहरा नहीं जाता । निकलो ! भागो !! भला इस प्रकार इस ससारमें उलमें हुए मनके समान और कौन कड़वा होगा ? जिसने अपने सम्बन्धसे इस चेतन-पुरुपकों भी वॉधकर शरीरह्मी कारागारमें डाल दिया है !

चेतन रोगी हैं रह्यों प्रस्यों बह्म छाजार, कहूँ स्वर्ग पुनि नरककी, लाग्यों खान पजार। लाग्यों खान पजार रैन-द्रिन राखें क्रिस्सा, भ्रात्मविलास ]

द्वि॰ खगड

'हम अमुक' 'तुम अमुक' 'इसमे मेरा हिस्ता।' कहे गिरधर कविराय युद्धि भई नख-शिख सोगी, विना पित्त कफ वाय भयो परमेश्वर रोगी॥

अर्थात् चेतन-पुरुषको इन सब अवस्थाओकी प्राप्ति एकमात्र इस कड़वे-करेले-मनके सम्बन्धसे ही है। द्यपने-आपको शरीर व मनसे वड़ा साननेवाले ये भोले-भाले कितने तुच्छ हो गये हैं। शरीरका मान पानेके लिये दर-दर श्वानके समान भटकते फिरते है और सर्वन चित्तमे भयभीत रहते है। जरा इनके चित्तोंको तो देखों, क्तिने हलके हैं किस चित्तमें कामनाएँ भरपूर हैं वह भारी-भरकम कहाँ ? उसमें वड़ाई कैसी ? जिसमें कामनाएँ है वह तो दरिद्री है, भिखारी है और उसकी वही गति होती है जो जलमे पड़ी हुई एक तुम्बीकी। हाँ भाई। वड़े तो तुम हो, वल्कि वड़े।से भी वड़े हो, परन्तु अपने स्वरूपको भुलाकर और शरीर-रूपी कारागारमें वधे रहकर वड़े वनना चाहते हो, इसके समान तुच्छता और क्या होगी ? खुशीके दिन तो उसी दिन पीठ दिखा गये जिस दिन तुमसे यह भूल हुई। अब प्रकृतिका नियम भङ्ग-कर शरीरसे वड़ा वननेके पीछे पडे हो। याद रक्खो, ब्रह्माकी आयुपर्यन्त भी तुम इसमे सफल-मनोर्य न हो सकोगे और जब कभी भी सत्यतासे अपने-आपमे प्रवेश करोगे, अपनेको ठगा हुआ ही पाओंगे। शरीर व मनके सम्वन्धसं जो जितना वड़ा वनेगा, उतना ही उसको छोटा वनना पड़ेगा। क्योंकि शरीरका 🤻 श्रभिमान जितना श्रिधक टढ़ होगा, उतना ही काम-कोध व राग-द्वेपकी लाते और मुके सहने पड़ेंगे और उतना ही वह अपने त्रात्मस्वरूपसे दूर पडता चला जायगा। इस प्रकार संसारमे फँसा हुआ मन ही कड़बेसे कड़बा है।

इसके विपरीत हमारे इस मजनूँको तो देखो, कितना शान्त

है १ हृदय वर्षके समान शीतल हो गया है, सब कामनाएँ कृंच कर गई है। जिस प्रकार समुद्र-मथनके पश्चात् मन्दराचल निकल जानेसे समुद्र चोभरिहत हो गथा था, इसी प्रकार देखों तो नहीं, इसका हृदय कितना शान्त व गम्भीर है। न मानकी इच्छा, न अपमानका भय, न किसी रागकी लगन, न होपकी जलन, न शूख-प्यास की परवाह, विक्त शरीरके रहने-जानेकी भी चिन्ता नहीं। न किसीकी मिन्नत, न खुशासद, न किसीसे कुछ लेना है और न किसीका कुछ देना है।

हमन है इश्कि माते, हमनको दौलताँ क्या रे? नहीं कुछ मातकी परवाह, किसीकी मिन्नतों क्या रे? हमनको खुरक रोटी वस, कमरको एक लगोटी नम ? सिरे पे एक टोपी वस, हमनको इज्जताँ न्या रे? कन्ना-शाला वजीरोको, जरी-जरवफ्त अमीरोको ? हमन जैसे फक्कीरोको, जगनकी नेमताँ प्या रे?

कड़वापन तो विषयोमे आसक्त हुए मनके मध्यन्थमे ही था इमने तो सारे ही विषको यो डाला है।

मन एव मनुष्याणां कारणं गन्धमोत्तयोः। वन्धाय विपयासक्तं मुक्त्यं निवित्यं समृतम्॥

अर्थान् मन ही मनुष्यों के लिये यन्ध-मोनका देतु है. दिए ते में फॅसा हुआ मन ही बन्यनका और निषयों में खूटा हुआ मन ने मोत्तका हेतु है।

यह तो बड़ा श्राचीर है। बहेसे बड़े योघार लिये भी मनार जय पाना महान कटिन है, परन्तु उसने तो सनपर थिएन पाई है। अब तुम ही कहो कड़वा बेराग्य या कड़वा संनार? जिन बैराग्यके प्रभानसे सर्व सामारिक नामिक्ट प निपंधीया गया. श्रात्मविलास ]

हि॰ चएडं वह आप कह कैसे हो सरता है ? नुम तो हमारे श्रामहेयका दृश्य देख ही चुके हो। सत्य कहना, ऐमा कीन कठारहृत्य होगा जो इसके दर्शनमात्रसे पिघल न गया हो। उनके नमान भी कोई सत्याग्रह हो सकता है ? वर्तमानमें जो नुम्हारा श्रावमीतिक सत्याग्रह चल रहा है, यह तो उसकी जृदन है। अपने ईश्वरकों माज़ी देकर कहना, क्या नुम्हारा हृद्य उस समय कठोर हो बना रहा सो अवश्य जनम-जन्मान्तरके पापोसे भरपूर रहा होगा। अन्यथा यह सम्भव नहीं था कि हृद्यमें छुत्र दण्डक न त्याती श्रोर दो श्रॉसुश्रोकी भेट उसको न दी जाती। भला जिसके देखनेसे पत्थर भी पिघल जाते हैं, फिर उसकी श्रपनी शान्तिका क्या ठिकाना ? देखों, जिस वैराग्यको तुम कड़वा कहते हो, उसके समान संसारमें क्या कोई भी चीज मीठी हो सकती है ?

स्वार श्रा विचार करे कि 'कठार तुन्हारा ससार, या हमारा वैराग्य।' कठारता च्या है ? देहमे आतम-बुद्धि धार शरीरमम्बन्धी स्वार्थोंने निमन्न रहना, मिण्या सोगोमे सत्य-बुद्धि बार पापके बीज मुद्धो भर-भर बोते रहना और उन पापोके फलस्वरूप आगे-पीछे, दाहिने-बाएँ, ऊपर-नीचे सब ओरसे दु खो की मार खाते रहना, क्या यह कठारता नहीं ? यदि हृदयमें जडता और कठोरता न होती तो दु खोंका कोई एक थपेड़ी लगते ही मुँह उधरसे अवश्य फिर जाना चाहिये था। परन्तु अपने आचरणोंसे सच्छास्त्र व सन्तोके हृदयवेथी वचनरूप वाणोंको भी कुण्ठितकर बारम्बार उन्हीं दु खप्रद चेष्टाओं में प्रवृत्त रहना, यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध करता है कि हृदय कठोर है। भवा, इसदो समान त्रीर कठोरता क्या होगी ? तुम ही कहो। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न देस उससे विपरीत देखना, जी तो प्रज्ञानस्य जड़ता है त्रीर जड़ता ही कठोरता है। जो सुस्तरम्य अपने ही भीतर भरपूर है, उस परमसत्वसे मुंह मोड़ स्वाम्य समारमें आमक हो जाना, इसके समान जड़ता और पर्यास्ता क्या होगी ?

सायों! इउ दृग जब होवे, हमरी कोन कोई पत खोवे? सायों! कोन नशा तुम पीवा? अब लग आप सही नहीं कीया॥ निन्धु विषे रक्षक सम देखे, आप नहीं पर्वत सम पेखे। असम के नृग तेज सब तरा, तेरे नयनन काहे अन्धेरा॥

देतो । इस समयतक सत्यताके तीर हमने तो अपनी श्रोरसे न्व ही सिच-खेंचकर मारे हैं, परन्तु सम्भव नहीं जान पडता कि फिसी हदयमें उनका घाव हुआ हो। किसी भूले-भटकेका तो कहा नहीं जाता। हदयकी वस्त्रवन् कठोरताका यह स्पष्ट प्रमाण है।

उसके विपरीत हमारे इस दीवानेकी ओर दृष्टि डालो कि सत्यके उन श्रमूक तीराने इसके हृदयको कोमल करके पानीके समान वहा दिया है, जिससे मिध्या ससारकी कोई श्रासिक श्रम उसको चला नहीं सकती। सांसारिक मिध्या श्रासिक ह्म वाण श्रम उसके हृदयमें बिना चोभ पैदा किये इसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं, जैसे समुद्रमें फैंके हुए वम्बके गोले किसी प्रकार चोभ उत्पन्न किये विना समुद्रमें समा जाते हैं। परन्तु तुम तो इस कोमल हृदयको कठोर कहते हो। भाई। यह कठोरता नहीं, यह तो परम कोमलता है। हाँ, यह बात भिन्न है कि जैसे यवन-

म् अर्थात् समुद्रमें रचकमात्र मोती होता है, उसको तो बड़े कष्टसे पानेके लिये ज्यानुल होते है, ५रन्तु श्रपने भीतर पर्वतके समान जो श्रविनाशी मोती भरा हुआ है उसको नहीं देखते।

श्रात्मविलास ]

दि॰ सण्ड भाषामें 'राम' शब्दका वर्ग गुलाम' किना जाता है, वैसे ही तुम भी इस कोमलताका अने अपनी भाषामें उद्योगना करते लग पड़ो। परन्तु वास्तपमें तो इसका नित्त अत्यन्त कोमल और अस्यन्त निर्मल हैं '—

मन ऐसी निर्मल भया उंसे गृतानीर। वीद्ये-वीद्ये हर फिरन कहत क्वीर-कनीर॥

अब हमको देखता है कि सासारिक मन्यन्यांको बनाय रखना कृतन्नता और स्वार्वपरायणता है, त्रायवा इनमें उँने किसी अन्य सम्बन्धको जोडनेके लिये इनका तोड़ डालना १ यह वात भली-भॉति समकमे या जानी चाहिये कि रासारमे जितने भी सम्बन्ध है और जितने भी धर्मके यह हैं, यर्थान् मानुमिक, पितृभक्ति, श्रातृभक्ति, पतिसेवा, गोमेवा, पत्रीसेवा, गुरुसेवा, कुदुम्बसेवा, जातिसेवा, देशसेवा इत्यादि, इन सबका साचात् फल स्वार्थत्याग व अन्त करणकी द्रवताद्वारा केवल ईश्वरके सम्मुख होना है और इन धार्सिक सरवन्धाद्वारा उसीसे सम्बन्ध जोड़ना है। ये सब भक्ति व सेवा उस माज्ञात फलकी उत्पत्तिमे निमित्तमात्र है, इनका अपना और कोई फल नहीं। ये सब सम्बन्ध उसी समयतक हमारे लिये पुण्यरूप हैं, जबतक उस साचात् फलकी उत्पत्तिमे सहायक हैं। परन्तु जब किसी अवस्था पर पहुँचकर ये सासारिक सम्बन्ध उस साज्ञात् फलकी उत्पत्तिमे सहायक न रहे अथवा विरोधी हो जाएँ, तव इनका जोड़ना पुर्यक्प न रहकर तोडना ही पुर्वक्ष सिद्ध होता है। प्रकृति-देवीकी नीति छुछ ऐसी ही विलच्चा है कि एक अवस्थामें जी वस्तु पच्य होती है, अन्य अवस्थामे वही कुपच्य हो जाती है। किसी अवस्थामे पाचक द्रव्य पध्य है और रेचक कुपध्य, किन्तु कालान्तरमे भिन्न व्यवस्थाके प्राप्त होनेपर पाचक कुपथ्य सिद्ध होता है और रेचक पथ्य। उपयुक्त सिद्धान्तकी सत्यतामें सम्पूर्ण वेद-शास्त्र मुक्तकण्ठसे विना किसी विवादके अपनी साची 'देते है। उस सच्चे सम्यन्थको जोडनेके लिये प्रह्लादने पिताको नमस्कार किया, ध्रुवने मातासे मुंह मोड़ा, विभीषणने भ्राताको पीठ दी, विने गुरुकी उपेचा की और ब्राह्मणोकी स्त्रियों और गोपियोने अपने-अपने पितयों आज्ञा मङ्ग करके उनका पिर्त्याग किया। परन्तु किसी भी शास्त्रने इन सब चेष्टाओं कृतव्रतादि पापोका आरोप न किया, बिल्क ये सब शास्त्रोद्धारा पुरुष्यक्तप ही प्रमाणित हुई।

पिता वचन प्रह्लाद त्याग अपनो मत ठान्यो। वितराजा गुरुवचन नेक हिरदे नही आन्यो॥ दई भ्रांतको पीठ विभीपण कुल मरवायो। गोप्यॉ पितवत छाँड कियो अपनो मन भायो॥ यह निगम माँ हि निन्दित करम करत लगे प्रतिवाय। हिर्घम साधत जगन्नाथ अधर्म धर्म हो जाय॥

गाथा है कि शरद-पूर्णिमाकी रात्रिके समय यमुनातटपर जब भगवानने अपनी वशीका मधुर-नाद किया तो गोपियाँ ज्यूँकी ज्यूँ अपने घरेलू धन्धोका परित्यागकर उस मधुर-ध्वितसे आकर्षित हो मदोन्मत्तके समान भगवानके निकट भागी चली आई। जो भोजन कर रही थी वह भोजन छोडकर, जो वालकको स्तनपान करा रही थी वह वच्चेको पटककर और जो पतिसेवामे लगी हुई थी वह सेवा परित्यागकर दौड़ी। साराश, जब सब गोपियाँ एकत्रित हो गई तब भगवानने मधुर भाषामे उनको उपवेश किया, ''हे गोपियों। छीके लिये ससारमे पतित्रत-धमेंके समान अन्य कोई धर्म नहीं है। खियोके लिये पति ही परमेश्वर है, इसलिये तुमको छपने पतियोका परित्यागकर रात्रिके समय

आत्मविलास ]

द्वि॰ सएड जङ्गलमे भ्रमण करना उचिन नहीं है। ' उसपर सब सौषियोंने एक-स्वरसे भगवानके चरणोमं विनम्र प्रार्थना की, "दे नाय ! आपका कथन उचित है, परन्तु इस स्थलपर उमारी एक शद्हा है, 'श्राप क्रपाकर उसका समाधान करे, फिर जेमी 'त्रापकी 'त्राजा होगी हमारे लिये वही कर्तव्य होगा।" वट राङ्मा यह है कि एक पति-ब्रता पति-सेवापरायण थी। कालवशात् पतिको देशान्तर गनन ही इच्छा हुई तो उसने अपनी पत्नीसे अपना मनोर्य प्रकट किया। छीने रोकर कहा, "हे खामी। मेरा जीवन आपके आधार है, में आपको भोजन कराके आपका प्रमाद लेती हूँ, फिर आपके विना मेरे जीवनका आधार क्या हो सक्ता है ?" पतिने उसकी अपनी एक मूर्ति बनाकर दे दी और कहा कि इसको तू मेरा रूप जान विधिपूर्वक मेरे आनेतक इसकी सेवा करना। ऐसी आज्ञा देकर पति देशान्तरको चला गया और वह पतिज्ञता उस मृतिकी यथाविधि सेवा करती रही। काल पाकर पति अपने घरको लौट श्राया। गोपियाँ पूछती है, "हे चित्त-चोर ! श्राप श्राज्ञा दीजिये कि उस सती-स्त्रीको अव कौनसे पतिपर अपना आधार करना चाहिये <sup>१</sup> पतिकी मूर्तिपर श्रथवा सच्चे पतिपर १ इसी प्रकार पतियोके पति सच्चे पति जब आप हमसे खोये हुए हमको प्राप्त हुए है, तब अब इमको किसकी शरण लेनी चाहिये? आपकी मुर्तिरूप उन पतियोकी शरण ले या आप सच्चे पतिकी ?'' भग-वान् गोपियोंके अवधिरूप प्रेमपा चिकत हुए और कुछ उत्तर न दे सके। ठीक तो है, उत्तर क्या देते ? गीताके अन्तमे बचन तो हार बै्ठे है, उत्तर देनेका मुंह कहाँ ? भला, सत्य भी कही छुपा -रहता है <sup>१</sup>

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । स्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोच्चिष्यामि मा शुचः॥

(गी. य्. १ = स्हो. ६६)

अर्थात् सर्वे धर्मोका परित्यागकर केंवल मेरी ही शरणकी प्राप्त हो, में तुभको सारे ही पापोसे मुक्त कर दूगा, सोच नत कर ह

यजी । ये ससारके सव नाते तो देलीफोनकी भॉ ित उस समयतक री प्यारे थे, जवतक मदनमोहन दूर वैठा हुआ इनके द्वारा यपना प्रेम-सन्देश सेज रहा था। दौड-दौड़कर उस समय तक ही ज्लमें कान लगाया जाता था और उसके नातेसे ये देलीफोन भी प्यारे लगते थे। परन्तु जव यानन्दकन्द स्वय ही घर आ गया तव इन देलीफोनोसे क्या प्रयोजन १ अब तो ये देलीफोनकी घटियाँ प्यारी नहीं लगती, अब तो इनसे चित्त उकता गया। इसी प्रकार यह सासारिक सम्बन्ध देलीफोनके स्पमें परम्परासे उसी रामय तक उपादेय थे जबतक उस प्रेममूर्ति में नाता नहीं जुडा था और वह हृदयमें नहीं उतर आया था। वास्तवमें तो इनके द्वारा उस प्रेम-मूर्तिसे ही नाता जोडना लच्य था। परन्तु साज्ञात् जब उससे नाता जुड गया तब ये अपने स्वस्ते उपादेय न रहकर हेय ही सिद्ध होते हैं।

भाई। जो बीज जिस फलके लिये बोया जाय, यदि वह फल दिये विना ही गिर जाय तो कृतन्न है, परन्तु जो बीज बोया हुआ फलके सम्मुख हो रहा है उसको 'कृतन्न' कहनेका साह, स करें करते हो ? मनुष्य-शरीरका फल केवल ईश्वरप्राप्ति ही है, न कि सांसारिक भोग। भोग तो पशु-पत्ती आदि योनियोमे भी जीवको प्राप्त थे और यह नियम है कि जिसको जिस भोगकी इंच्छा है वही उसको सुखदायी होता है। सूकरको अपनी योनि के भोगोंमें जो आनन्द है, इन्द्रके भोग उस समय उसके लिये बैसे आनन्दरूप नही रहते, क्योंकि उसको उनकी इच्छा ही नहीं है। इसलिये भीगटिएसे सूकर व इन्द्रमे कोई भेद नहीं। इसी प्रकार भोगटिएसे मनुष्य-शरीरमे कोई विलक्त एता नहीं। यनुष्य-शरीर

इह तनु कर फल विषय न भाई। स्वर्गेट स्वाप प्रन्त इ.रा.शाः ॥ तर तनु पाय विषय मन देरी। पलिट मुधा ते गठ विष लेरी॥ तर तनु भव वारिवि के वेडे। नत्मृप गर्न कनुष्ट मेरे॥ कर्णधार सद्गुरु टड़ नावा। दुलेन साज सुलन दिर पावा॥

जे न तरें भवमागरिह, तर नमान अन पाय। सो कृतिनन्दक मन्दमति, आतमहिन गति जाय॥

भगवान् वशिष्ठ भगवान् रामचन्द्रके प्रति उपदेश करते हैं:-

क्रयीदाहारं प्राणसंधारणार्वम्।

त्राणं संधारयात्तत्त्वजिज्ञासनार्थं,

तत्त्वं जिज्ञारयं येन भूयो न दुःखम् ॥ (योगमाशिष्ठ)

श्रथे:—इस संसारमें श्रहारके लिये श्रितिन्दत कर्म कर्तव्य है (निन्दित नहीं), प्राण्यचणार्थ श्रहार कर्तव्य है (भोगार्थ नहीं), श्रीर प्राण्यचा तत्त्व-जिज्ञासाके लिये कर्तव्य है (किसी सांसा-रिक यशके लिये नहीं), इस प्रकार जिसके तत्त्वकी खोज कर ली केषल उसीके लिये दु'खोंसे छुटकारा है। यही श्राशय भागवतके श्राएम्समे भगवान् व्यासजीने निरूप्त पिए किया है।

धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः॥ कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। जीवस्य नन्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः॥ वदन्ति तत्तर्वद्रस्तर्वं यज्ज्ञानसद्वयम्। त्रह्येति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥ (मानवत प्रथम स्कन्ध द्य०२ हो० ६, १०, ११)

यर्थ — धर्मका फल धनादि नहीं है, किन्तु मोत्त ही धर्मका फल है। बनादिका फल कामलाभ नहीं माना गया है, किन्तु सत्पात्रों के निमित्त धन व्यय करके धर्म उपार्जन करना ही धनका मुख्य फल है। कामका फल विषयभोगद्वारा इन्द्रियप्रीति करना नहीं है, किन्तु चुवा-पिपासादि कामके घेगको निवृत्तकर जीवन-रत्ता करना ही कामका फल है। जीवनका फल ससारसम्बन्धी कर्मीमें फॅसे रहना नहीं है, किन्तु तत्त्वजिज्ञासा ही एकमात्र फल है, जिमको तत्त्ववेत्ता 'तत्त्व', 'अद्वेत' या 'ज्ञान' फहते हैं और जो 'ब्रह्म', 'परमात्मा', या 'भगवान' शब्दों करके कथन किया जाता है।

इस प्रकार जब यह जपने लहयकी ओर जा रहा है, तब कृतझ कैसे ? प्रब आपका यह विचार कि इस त्यागसे सम्ब-निधयोंकी हानि होती है, बहुत ही थोथा है और सत्यको न जान-कर ही ऐसा प्रलाप किया जाता है। सला, सत्यके सम्बन्धसे भी कभी किसीकी हानि हुई है? सूर्यका अन्धकारसे क्या सम्बन्ध ? श्राग्तिकी ज्याला नीचेको श्रीर जलका प्रवाह उपरको यहने लगे यह असम्भव तो सम्भव हो जाय, परन्तु सत्यतापूर्ण त्यागसे किसीकी हानि हो, यह सम्भव नहीं। आजतक कोई ऐसा द्रष्टान्त देखने-सुननेमे नहीं आया कि जो किसीके परमार्थपरायण होनेसे उसके पीछे सम्बन्धियोको हानि पहुँची हो । किसी वस्तुका हानि-लाभ केवल परमार्थदृष्टिसे हो प्रमाण किया जा सकता है कि वह हमारे परमार्थको वनानेवाला है या विगाडनेवाला। सांसा-रिक दृष्टिसे हानि-लाभका प्रमाण करना तो अति तुच्छ दृष्टि है। वस्तुत. इस त्यागमे तो इतना वल है कि इसके सम्बन्धसे सम्बन निव्योकी न्यावहारिक हानि भी श्रसम्भव है, फिर पारमार्थिक लाभका तो अन्त ही क्या है ? यदि इस त्यागके सम्यन्धसे किसी सम्बन्धीको कष्ट भान होता है तो वह ऐसा ही है, जैसे किसी पके हुए फोड़ेमे चीरा लगानेसे कुछ समयके लिये कष्ट प्रतीत होता है, परन्तु पीप निकल जानेपर पूर्ण शान्ति मिलती है। जिसको तुम चरका देना कहते हो यह चिरका नहीं, विल्क अपने पवित्र आच-रखोसे सम्बन्धियोकी एक ऐसी सची व ठोस सेवा है जो दूसरोसे श्रनेक जन्म वारकर भी नहीं हो सकती। जो श्राम्रफल पककर वृत्तसे गिर पडे, त्राप मीठा निकले और दूसरोको मिठास दे, वह तो परम उपकारक है न कि कृतन। किसी भी मनुष्यका एक चार-दीवारीके अन्दर उत्पन्न होना तो आवश्यक है, परन्तु उसी चार-दीवारीमें रहकर मर जाना तो घोर पाप है और कथरमे सड-सड़कर मरनेके तुल्य है। अब किह्ये, क्या यह कुतन्नता हैं ? आप तो स्वयं हमारे आत्मदेवके चरित्र देख चुके हो, फिर प्रत्यचको प्रमाण क्या ? जिसने उसके चरित्रोंसे और उससे प्रेम किया वही समर हुआ। परनतु सपनी दोषदृष्टि करके तुम उसके थाचरणोंको अपने हृद्यमे ठहरने नहीं देते, इसीतिये तुम्हारे

भीतरसे यह सब विकार निकल रहे है। भला । देखों तो सही, जो व्यक्ति जीते ही मर गया है और मरके भी अमर हुआ है, उसको स्वार्थपरायण व कृतन्न कहना कैसा सुफेद भूठ है। जिसने शरीरमम्बन्धी सर्व स्वार्थींकी तिलाञ्जलि दी और ससारके लिये श्रपने शरीरको भी खाद बना दिया, वह तो पूर्णक्रपसे स्वार्थ-त्यागी है न कि स्वार्थी। द्वेपकी मूल राग है, रागसे ही द्वेषकी उत्पत्ति होती है। जब हम परिच्छिन्न-दृष्टि धार शरीरसम्बन्धी स्वार्थको बनाये रखकर कुछ पदार्थींमे ममत्व करते है, तब ममत्व के विषय जो पदार्थ है उनमे रागकी उत्पत्ति होती है। श्रीर प्रकृति-देवीकी यह नीति है कि जहाँ हमने स्वार्थदृष्टिसे दो-चार पदार्थींमे राग किया, वहाँ ही उनसे भिन्न पदार्थों में द्वेप उत्पन्न हो जाता है और हृदय तपने लगता है। अर्थात् अपने हृदयगत प्रेमको छी-पुत्रादि दो-चार पदार्थींके साथ जोड़कर जब हम इसे सीमाबद्ध कर देते है, तब यह गदला हो जाता है और इसमे द्वेषरूपी सङ्दं पैदा हो जाती है। परन्तु वैराग्यकी यह बढ़ी-चढी अव-स्था तो स्त्री-पुत्रादिगत प्रेमकी सीमाको तोडकर इस पितत्र प्रेमके प्रवाहको सब छोरसे खुला कर देती हैं, जिससे सम्पूर्ण भूत-प्राणियोके प्रति हमारा हृदयगत प्रेम विकसित हो जाता है। इस प्रकार इस विपमताके निकल जानेसे क्या सम्बन्धी छौर क्या श्रमम्बन्धी सबको हम समतापूर्ण प्रेम प्रदान कर सकते है श्रीर इस अवस्थापर पहुँचकर ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' भाव पूर्णाह्यसे जागृत हो सकता है, यथा .-

माता च कमलादेवी पिता देवो जनार्दनः। बान्धवाः विष्णुभक्ताश्च निवासो भ्रवनत्रयम्॥

ष्यर्थात् लक्मीदेवी ही हमारी माता है, विष्णुदेव ही हमारे

आत्मविलास ]

हि॰ दएड पिता है तथा विष्णुभत्त ही हमारे बान्यत हैं, इस प्रकार तीलो लोक ही हमारा भवत है।

यह सब इस बैराग्वकी ही महिमा है जिसने विषमताका वन्धन तोड़कर इस समताका विन्तार किया है। साराश, जिसकी तुम कर कहते हो वह परम-मधुर है। जिसको कठोर कहा जाता है वह परम-कोमलता है। जिमको छतत्रना कहा गया है वह परम-कोमलता है। जिमको छतत्रना कहा गया है वह परम-केतज्ञता है। जिसको चिरका देना कहते है वह परम-सेवा है। जिसको स्वार्थपरायणता कहा जाता है वह स्वार्थत्यागकी अवधि है और जिसको विद्येप कहते हो वह परम-समता है। केवल तुम्हारे हिटेशेपके प्रसावसे ही यह सब विपरीत भावनाएँ हो रही है, अपनी हिटको पवित्र करनेसे सभी ताप दूर हो सकते हैं। खैर जी!

बीती ताहि विसार दे आगेकी सुधि ले। जो वन आवे सहजमे ताहीसे चित्त दे॥

पाण्डित्याभिमानी परन्तु शाक्षोक केवल परोन्नद्वानी कोई कहते है 'याइवल्क्य का मत है कि सन्यासमें केवल ब्राह्मण्का ही अविकार है।' कोई मनुका प्रमाण निकालकर लाते हैं कि 'मनुने तीन क्ष्मणंका बन्यन लगाया है, इन ऋणोंको चुकाये विना मन्यास लेनेसे अयोगित होती है।' कोई अन्य अन्योंका प्रमाण लाते है और कहते है कि 'सन्यास तो हम भी लेते, परन्तु क्या करें! किलयुगमें संन्यामका किसी भी वर्णको अविकार नहीं है।' इस प्रकार अपनी-अपनी कॉई-कॉई सब सचाते ही रह गये, परन्तु हमारा आत्मदेव तो मदमाते सिंहके समान संसार-

<sup>्</sup>र देवच्या, ऋषिऋण और पिनृऋण । यज्ञ-यागादि करके देवनायोंको तृत करना देवऋण्डे, देवाल्ययनहारा ऋषिऋण्डे और पुत्रोत्पतिहारा पितृ-भूगुते सुन्ति होनी है।

स्पी पिञ्चरेको तोङ्कर ऐसा भनटा कि वह गया! वह गया। वह गया। वह गया। श्रीर 'तवैवाहम्' (में तेरा ही हूँ) भावसे निकलकर 'त्वसेवाहम्' (में तू ही हूँ) भावमे जा टिका और पूर्णक्रपसे सत्त्वगुणमे आरूढ हो गया। परमार्थक्षी वृत्त हरी-भरी लहल्लहाती टहनी-पित्तियोसे सुन्दर फूलके रूपमे विकसित हो आया। वाया। अय इसकी ऑखे किसी दूसरी सची दुल्हनसे लड़ी है, अय इसके कान तुमको सुननेवाले नही रहे, अय तुम इसके रोग की परीन्ता नहीं कर सकते, तुम इसकी नाडीको नहीं पहिचान सकते, इसको छोड अय अन्य सासारिक पुरुषोकी नाडीको टहोलो।

त्यरी । में तो राम दोवानी री । मेरा मर्म न जाने कोय। सूली ऊपर सेज पियाकी, किस विधि मिलना होय॥

श्रव में अपने रामको रिक्ताऊँ।
डाली छेडूँ न पत्ता छेडूँ, ना कोई जीव सताऊँ।
पात-पातमे प्रभु वसत हैं, वाहीको शीश नवाऊँ॥ (टेक)
गङ्गा जाऊँ न यमुना जाऊँ, ना कोई तीरथ न्हाऊँ।
अड़सठ तीरथ घटके भीतर, तिन ही में मल-मल न्हाऊँ॥ (टेक)
छोपिध खाऊँ न बूटी लाऊँ, ना कोई वैद्य बुलाऊँ।
पूर्ण वैद्य मिले अविनाशी, वाहीको नटज दिखाऊँ॥ (टेक)
जान कुठारा कसकर बाँधूँ, सुरत कमान चढ़ाऊँ॥
पाँची चोर वसे घट भीतर, तिनको मार गिराऊँ॥ (टेक)

देखोजी । वन्धन सदैव पकड़के लिये ही होता है। भला, त्यागके लिये भी कभी वन्धन हुआ है । सच्चे ऋषि-महर्षि इतने प्रमादी कैसे हो सकते हैं कि रगेदिल अधिकारीके लिये किसी प्रकार बन्धन लगाकर अपनेको दूषित करे। हो। अधिकारी होना चाहिये, फिर तो वह सर्व प्रकारसे उसे 'शुभागमन' कहनेके लिये

आत्मविलास ]

हि॰ खएड उद्यत हैं, यही तो उनकी उदारता है। मला, जब उनकी दृष्टिमें जीव शिवरूप ही है और केवल मिण्या पदार्थोंकी पकड़से वह अपने-आप ही बन्धायमान हो गया हैं, यथा .—

#### - कुग्उलिया

मरजी चेतन की जभी मक मारन की होय।

मगतृष्णाके नीरमे वह चल्यो विन तोय॥

वह चल्यो विन तोय ना कहुँ किनारो पावे।

कहुँ उथ्वं कहुँ अध पुनि-पुनि गोते खावे॥

कहें गिरधर कविराय दीजिये किस दिग अरजी।

परमेश्वरकी आप भई जव ऐसी मरजी॥

ऐसी अवस्थामे जबिक सच-मुच यह चेतनदेव मिध्या पकड़ से जीवरूपमे आप ही बॅघ गया है और इस पकड़का छोड़ना ही मुक्ति है तथा प्याजकी पौदक समान इधरसे उखाड़ना और उधर जमाना ही है, तब सचल ऋषि-मुनि सच्चे अविकारी के लिये जो अपने घर जा रहा है, काल अथवा वर्णका वन्धन कैसे लगा सकते हैं श्री अपने घर जानेवाले के लिये भी कही कभी देश कालका दन्धन हुआ है । हॉ, यह सब बन्धन क्रम-सन्यासके अधिकारी उन वैराग्यशून्य हृदयों के लिये तो हो सकता है, जितमे वैराग्यकी लाली अभी नहीं आई। परन्तु मुलमे शास्त्रके सभी मर्यादाह्म बन्धन, बन्धनों से छुटकारा दिलाने के लिये ही हैं, न कि बाँ वे रखने के लिये। अजी । जातिका सम्बन्धतो शारी से ही है न कि आतमा से, विन्तु यह तो अब शरीरसे ही हाथ धो वैठा, अब इस शबको तुम सँभालो और बन्धन लगाये जाओ। यह लो ! हम तो जाते हैं।



### —: ज्ञान :—

वाचरपित-मिश्रका मत है कि 'निष्काम-कर्म उपासनादिका क्यं जन्म अर्थ जान कि 'विविदिपारूप-जिज्ञासा है, निर्मल में उपनेणों सामग्री अन्त.करणमें जिज्ञासाके उत्पन्न हो जानेपर का ननक हे। कर्मजन्य प्रश्चपूर्व अपना फल देकर नष्ट हो जाता है। जिज्ञासाके होते हुए भी उत्तम गुरु-शास्त्रादि सामग्री सिद्ध होवे तब ज्ञानकी प्राप्ति सम्भव होती है। उत्तम गुरु-शास्त्रादि मामग्रीके विना जिज्ञासा होनेपर भी ज्ञानका सम्भव नहीं।' परन्तु विवरणकार इससे आगे बडकर और भुजा ठोककर क्या ही सुन्दर सिद्धान्त करते हैं कि 'निष्काम-कर्मादिका फल केवलं जिज्ञासा ही नहीं, बल्कि जिज्ञासाद्वारा ज्ञान है। कर्मजन्य अपूर्व ज्ञानकी उत्पत्तिपर्यन्त शेप रहता है, वह ज्ञानको उत्पन्न करके ही नष्ट होता है और इस जन्ममें अथवा भावी जन्मसे कर्मजन्य अपूर्व उत्तम गुरु-शास्त्रादि सामग्रीको स्वय ही सम्पादन करता है।

इस सिद्धान्तके अनुसार हमारा आत्मदेव सद्गुरुकी शरण सद्गुरुमिंहमा को प्राप्त हो चुका है और उनके चरणोमें आत्मिनवेदन कर चुका है। उन सद्गुरुकी महिमा वर्णन करने के लिये न वाणीकी सामर्थ्य है और न लेखनीमें ही वल है, मन ही जानता है। परन्तु मनकी गित भी महिमा वर्णन करनेमें मूँगोके गुड़' के समान है। बिलहारी जाऊँ। और कोटिशः वारी-वारी जाऊँ उन सद्गुरुके चरणकमलोपर। धन्य है, हे गुरो। आपकी कारीगरी और आपके हाथकी सफाईको वार-स्वार धन्य है। चुके-चुपके वह काम किया, शरीर और मन-इन्द्रियोपर ऐसा अधिकार पाया और उनको भम्मकर ऐसा

<sup>्</sup>रीयाने श्रात्मस्वरूपके जाननेकी इच्छा । **यसं**स्कार ।

आत्मविलास ]

द्वि॰ खरड पारस वनाया कि कुछ न पृछो । इसपर खूबी यह कि जरा ग्रॉच भी तो न लगने हो, इस सफाईकी उपमा नहीं मिलती ।

## --: भजन :---

अभे बारी जाऊँ सन्गुरुकी, जी मैं विलहारी जाऊँ हानी गुरुकी (टेर) में मेरा किया भरम सब दूर, मैं वारी जाऊँ सन्गुरुकी ॥१॥ सत्गुरु मेरा ऐसा हुआ जी, ज्यू दिवलाकी लोय। खाई पड़ोसन ले गई जी, दिवलासे दिवला जोय॥२॥ (टेर) मन घोवी तन कापडा जी, सुरता साबुन होय। शील-शिला मेरा सन्गुरू हैठा, सब रग दिया है बोय ॥३॥ (टेर)

न्भजनका पिक्तवार द्यर्थ —(१) में सट्गुहपर वारी जाता हूं द्यौर उन जानी गुहपर विविद्यारी जाता हूं, जिन्होंने मेरा सब अम दूर कर दिया। अर्थात् में अपने-आपको अज्ञान करके क्ती-भोक्ता जीव मानकर संसारचक्रमें अभ रहा था, वह कर्तृत्व-भोक्तृत्व अम दूर करके सभी कर्मवर प्रनोक्तो भस्म कर दिया, ऐसे सट्गुहपर में विविद्यारी जाता हूं।

- (२) जिस प्रकार पडोसन श्राने दीए हमा दूसरी पड़ोसनके प्रज्वालित दीपकसे जोडकर चली जाता है तो इससे पूर्व प्रज्वालित दीपकमें कोई न्यूनता नहीं श्राती और वह श्रापने समान ही दूसरे दीपकको प्रज्वालित कर देता है। इमी प्रकार मेरे सद्गुरु दीपकको लो के समान स्वयं प्रकाश हैं, जो कि श्राने तंस्पोमें श्राये हुएको श्राने समान ही प्रकाशमान कर देते हैं श्रीर श्राप ज्यू के त्यू रहते हैं। ऐने सद्गुन्पर में विलेहारी जाता हू।
  - (३) मोनजी तींत्र जिजासावाला मन वोनेवाला बोबी है, तन धर्यात् रारोर गेनेथोय बल्ल है जो श्रनेक विकागंका घर है श्रीर श्रन्तमुंसी श्रात्मा-कार-वृति सातुन है। श्रथांत् निहर्मुसी-वृत्तिहारा इस देहमें ही श्रात्मवुद्धि ही रहीं सी धोर यही सर्व पुग्न-गागांव मल-विकारोका हेतु था, उसकी हिंदू हरनेके जिने जो श्रारमकार अन्तम् सी-वृत्तिहमी साबुन दिया गया ती 'देहीं इहं'

ये घाटी हरिनामकी जी, चढ सके निह कोय। चढ़सी हरिका सूरमा जी, जाके घड़पर सीस न होय ॥४॥ (टेर) कचीरा मारा मान गढ जी, लूटे पॉचो खान। जान कुल्हाडी हद कर वाही, काट किया चौगान॥४॥ (टेर)

- भाव कपूरिके समान उडकर 'ब्रह्माहमस्मि' रिंग चढ गया। यह सब मल-निवारणरूप व्यवहार अचल-कृष्टस्थरूप शिलाके आधारसे ही हो सकता है। यहाँ अविष्ठानरूप शिला मेरे सबगुर है, जिन्होंने अपने अविष्ठानस्वरूपसे आप ज्यूके त्यू रहकर सन अहंता-मयतास्पी मलको वो दिया है। उन सङ्गुरूपर में वारी जाता हू, विलहारी जाता हू।
  - (४) हार नाम, अर्थान् निर्णु एन्द्रिका स्वरूप एक घाटीके तुन्य है, ध्रयीत् अगम्य है। इस ब्रह्मस्वरूपमे याल्ड होना दुस्तर है, इसमे कोई पुरुष जो अपनी अहन्ताको बनाये हुए है, याल्ड नहीं हो समता। इसम वह हिर का सूरमा अर्थात् वह तीव्रतर वैराग्यवान् ही आतः हो गकता है, जिसने अपने सिरको यल्से जुदा कर दिया हो। अर्थान् प्रथम जिराने सर्व समार-सम्बन्धी स्वाथोंकी वाल देकर फिर शरीरसम्बन्धी आसिक्त व ममताको भरम कर शरीरसम्बन्धी अहन्ता भी भरम कर ही हो, अर्थात् जिसने अपने-आपमे जानद्वारा देहादिसे असङ्ग कर लिया हो। ऐसे मेरे सद्गुह हे जिन्होंने उस घाटीमे प्रवेश किया है, उनपर मे बिलहारी जाता हु।
  - (५) 'मान' म्रथांत स्दम यहंगर ही ससारमी मूल हे, वही राजा हे उसीसे सम विकार उत्पन्न होते हैं और वह म्रांत दुर्जन हे जो गड़ वां मर वैठा है। कवीरजी कहते हैं कि मैंने उसका गढ़ यर्नात् देहाभिमानं तो उत्पर उसकी मार दिया भ्यौर उसके पाँच खान यर्पात् व्यवीर उसके पाँच लूट् जिया। वर्षा तो वे पाँची जीवके लुदेरे थे, परन्तु मेने तो उनको ही लूट् लिया और जानत्वी पुल्हादी ऐसी वेहद चलाई कि इन सर्वका विकास मिन्दां सिद्ध हो गंना। इस प्रकार जितनी भी उन्ने विपमता पाँ राँदेदार को निर्मां सिद्ध हो गंना। इस प्रकार जितनी भी उन्ने विपमता पाँ राँदेदार को निर्मां

श्रात्मविलास ]

श्रद्धाभाव ऐसा प्रज्वित हुआ कि अपना-आपा खोबा गया, सद्गुरुकी वाणी ही अपनी वाणी और उनके नेत्र ही अपने नेत्र हो गये। इस प्रकार भगवानके उन वचनोके अनुसार तीनो सामग्री एकत्रित हो चुकी है —

> श्रद्धावाँद्धभते ज्ञानं तत्परः संयतिन्द्रयः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगुच्छति ॥

(गो य ४ व्ही ३६)

श्रर्थः—श्रद्धा, तत्परता और जितेन्द्रियता तीनोके मिलनेपर ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है और श्रधिकारी ज्ञान प्राप्त करके तत्काल परा-शान्तिको पा जाता है।

#### इन्दव छन्ड

मौज करी गुरुदेव दयाकरि, शब्द सुनाय कह्यो हरि नेरो । ज्यो रिवके प्रकटे निशि जात सु, दूर कियो भ्रम भान अन्वेरो ॥ कायिक वाचिक मानस हूं करि, है गुरुदेवहि वन्द्रन मेरो । सुन्दर दास कहे कर जोरिज, दादू वयालको हू नित चेरो ॥ शा ज्यू कपड़ा दरजी गिह ज्योतत, काठिं को वर्द्र कियाने । कञ्चनको ज्यू सुनार कसे पुनि, लोहको घाट लुहार हि जाने ॥ पाहनको किस लेत सिलावट, पात्र कुम्हारके हाथ निपाने । तैसेहि शिष्य कसे गुरुदेवजु, सुन्दर दास तवे मन माने ॥ शा पूरण ब्रह्म बताय दियो जिन, एक अखिर हत ज्यापक सारे । राग र देप करे अब कौनसु, जो अहै मूल वही सब डारे ॥ संशय शोक मिट्यो मनको सब, तत्त्व-विचार कह्यो निरधारे । सुन्दर शुद्ध कियो मल घोयजु, है गुरुको उर ध्यान हमारे ॥ शा

भी, उन सबको जान-कुन्हाडीते काटकर मैदान साफ कर दिया। अर्थात् 'सर्व तक्ष' दृष्टि उत्पन्न हो गई। यह सब कार्य जिन सद्गुरक्रुगासे हुआ उन पर में येलिहारी जाता हूं।

#### " दोहा

सत्-गुरु श्रीहरिके चरण, अधिक अरुण अरिवन्त। दु खहरण द्वारणतरण, मुक्तकरण सुखकंद ॥१॥ नमस्कार सुन्दर करत, निशिदिन वारम्वार। सदा रहे मम शीशपर, सद्गुर चरण तुम्हार ॥२॥ तन मन इन्द्रिय वशकरण, ऐसा सद्गुर सूर। शङ्क न श्रने जगत्की, हरि सूँ सदा हजूर ॥३॥ द्वंद्वरहित निर्मल सदा, सुखदु'ख एक समान। भेदाभेद न देखिये, सद्गुरु चतुर सयान ॥४॥ मनसा वाचा कर्मणा, सब ही सूँ निर्दोप। चमा दया जिनके हृद्य, तिये सत्य सतोप ॥४॥ भानु उदय ज्यू होत है, रजनी तमको नाश। सुखदाई शीतल सदा, जिनके हृदय प्रकाश ॥६॥ सद्गुरु सुधा-समुद्र है, सुधामयी है नैन। नख-शिख सुधास्वरूप है, सुधासु वर्षे वैन ॥ ॥ हरि सद्गुरु शीशपर, उरमे जिनको नाम। मुन्टर ऋाये शरण तकि, तिन पायो निजधाम ॥≈॥ वहे जात ससारमे, सद्गुरु पकडे केश। सुन्दर काढे डूवते, दे श्रद्मुत उपदेश॥ध॥ सुन्दर सद्गुरु जगत्मे, पर उपकारी होय। नीच ऊँच सब उद्धरें, शरण जु आवे कोय॥१०॥ सुन्दर सद्गुरु सहजमे, किये सु परली पार। अरेर उपाय न तरि सके, भवसागर ससार॥११॥

सद्गुरुकृपाके विना कोई भी अपना परमार्थ सिद्ध नहीं कर सकता। श्रीगुरुकृपाके विना रज-तम धुलकर निर्मल नहीं होते

श्रात्मविलास ]

हि॰ खएड तथा श्रात्मज्ञानने दृढतम निष्ठा भी नहीं होती। श्रीज्ञानेखर महाराज कहते हैं .—

"समय वेद-शास्त्र पढ डाल, योगादिका भी ख्व अभ्याम् किया, पर इनकी सफलता तभी है जब और ुनकुपा हो। बमाई तो अपने ही परिश्रमकी होती है, तथापि उसपर जवनक श्रीगुरू-कृपाकी मोहर नहीं लगती तवतक अगवानके द्रवारमें उसका कोई मूल्य नहीं होता। अत्यन्त स्चम व विशुद्व वृद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्त होनेपर भी सूदम अहङ्कार सद्गुनके चरण गहे विना नि शेष नष्ट नहीं होता। श्रीराम व श्रीकृष्णको भी श्रीगुरुचर्ण-कमलोंका आश्रय लेना पडा, तव औरोकी तो वात ही क्या है? वेद, शास्त्र, पुराण और रंन्त सभी इस विषयमे एकस्वरसे कहते हैं कि सद्गुर मनुष्य नहीं हैं, साचात त्रहाक अवतार हैं। उनके आशीर्वाट विना जिज्ञासुकी कमाई सफल नहीं है। जिस प्रकार भोजन-सामग्री सभी विद्यमान हें, परन्तु पकानेवाला न हो तो जुधा निवृत्त नहीं होती, सामग्री रहते हुए भी जुधातुर रहना पडता है। इसी प्रकार साधनचतुष्ट्यसम्पन्न भी जिज्ञासु हुआ, परन्तु सद्गुरु विना आवागमन नहीं छूटता। इसलिये 'शाब्दे परे च निष्णाते ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्' ऐसे सद्गुरुकी शरण लेनेको भागवत्कारने कहा है। गीताका वचन है 'तद्विद्धि प्रिण-पातेन परिप्रश्नेन सेवया। 'श्राचार्यवान् पुरुषो वेद्' इस प्रकार श्रात्मवेत्ता महापुरुपके चर्ण गहनेको वेदोने कहा है। जगद्गुरु श्रीमत् शङ्कराचार्यकी श्राज्ञा है —

पडङ्गादि वेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति । गुरोरंत्रिपग्ने मनश्चेत्र लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं नतः किम्

श्रयात् पडङ्गादिवेद व शास्त्रविद्या जिसके मुखमे है श्रीर गद्य-

पद्य कवित्वमे भी चतुर है, परन्तु यदि सद्गुरुके चरणार-विन्दमे मन न लगा तो इन सर्व विद्यादिसे क्या फल हुआ ? अर्थात् कुछ नहीं। सारारा, सभीका मत एक स्वरसे यही है '—

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता हार्थाः शकाशन्ते महात्मनः ॥

श्रर्थ '— जिसकी ईश्वरमे परामिक्त है और जैसी ईश्वरमें भक्ति है वैसी ही गुरुमे है, उसी महात्माके हृदयमे यह शास्त्रके अर्थ यथार्थरूपमे प्रकाशमान होते है।

श्रीसद्गुरु बोलते चालते ब्रह्म है, उनकी चरणध्िलमे लोटे विना कोई भी कृतकृत्य नहीं हुआ। वह अधिकारी दीनोपर तन-मन-वाणीमें बड़े ही दयालु होते हैं, शिष्यके भववन्धन काट डालते है और अहङ्कारकी छावनी उठा देते है। वह शब्द-ज्ञानमें पारङ्गत होते है, ब्रह्म-ज्ञानमें सदा भूमते रहते है और निज-भाव से शिष्यकों प्रवोध करानेमें समर्थ होते है।"

श्रीस्वामी विवेकानन्द्जी अपने भक्तियोग विपयक प्रवन्धमें कहते हैं — "गुरुकुपासे मनुष्यकी छुपी हुई अलौकिक शिक्तियाँ विकसित होती हैं, उसे चंतन्य प्राप्त होता हैं, उसकी आध्या- सिक बृद्धि होती है श्रीर अन्तमें वह नरसे नारायण हो जाता है। आत्मविकासका यह कार्य प्रन्थोंके पहनेसे नहीं होता। जीवनभर हजारों प्रन्थोंको उलट-पुलट करते रहो, उससे अविक से अधिक तुम्हारा बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा, पर अन्तमें यही जान पड़ेगा कि इससे आध्यात्मिक वल कुछ भी नहीं वटा। बौद्धिक ज्ञान बढ़ा तो उसके साथ आध्यात्मिक वल भी वढना ही चाहिंग, यह कोई कहे तो सच नहीं है। प्रन्थोंके पढनेसे ऐसा अम् होता दे, पर सूद्मताके साथ अवलोकन करने पर यह जान पड़ेगा कि

श्रात्मवितारा ]

द्वि॰ सग्द बुद्धिका तो ख्व विकास हुया, तो भी या वात्मक शक्ति नहांकी तहाँ ही रह गई। अध्यात्म-शक्तिका विकास करानेमें केवल जन्य असमर्थ है। किसी जीवको आ-्यान्मिक सरकार करानेके लिये ऐसे ही महात्माकी व्यावश्यकता है जो जीवनोटिसे पार निनल गया हो, यह शक्ति यन्थमें नहीं है। या-वारिमक सम्कार जिसका होता है वह है शिष्य, श्रीर संस्कार करानेवाला होता है गुरु। भूमि तपकर जोत-जातकर तेथार हो और बीज भी शुद्ध हो, ऐस रांयोगसे ही अव्यात्म-विकास होता है। अव्यात्मकी तीत्र हुवा के लगते ही, अर्थात् भूमिके तैयार होते ही उसमे ज्ञानरूपी वीज वोया जाता है। सृष्टिका यह नियम है कि अध्यात्म प्रह्ण कर्ने की चमता होते ही, प्रकाश पहुँचानेवाली राक्ति प्रकट होती है। सत्यज्ञानानन्दस्वरूप सद्गुकको ससार ईश्वरतुल्य मानता है। शिष्य शुद्धचित्त जिज्ञासु और परिश्रमी होना चाहिये, जब शिष्य अपनेको ऐसा बना लेता है तव उसे श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, निष्पाप, दयाल श्रीर प्रवोधचतुर समर्थ सद्गुरु मिलते है। सद्गुरु शिष्यो के नेत्रोमे ज्ञानाञ्चन लगाकर उसे दिव्य-दृष्टि देते है। ऐसे सद्गुरु वडे भाग्यसे जब मिले तब अत्यन्त नम्रता, विमल-सद्भाव और दृढविश्वासके साथ उनकी शर्गा लो, अपना सम्पूर्ण हृद्य उन्हें अर्थण करो, उनके प्रति अपने चित्तमे परम प्रेम धारण करो और उन्हें प्रत्यच परमेश्वर सममो । इसीसे भक्ति ज्ञानका त्रपना समुद्र प्राप्त कर कृतकृत्य होते।"

साराश, ससारक्षी समुद्रसे पार होनेके लिये मनुष्य-शरीर वेड़ा है, सद्गुरु इसके पार करनेवाले केवट है और ईश्वरकृषा श्रमुकूल वायु है। ऐसे वेड़ेको प्राप्तकर जिसने सद्गुरुकृषा व ईश्वरकृषा प्राप्त नहीं की (वास्तवमे गुरुकृषा ही ईश्वरकृषा है, ईश्वरकृषा भिन्न नहीं), वह श्रात्महत्यारा है। इसके समान कोई हत्यारा नहीं है और जानना चाहिये कि उसने वेडा पाकर भी अपने-आपको समुद्रमे डुवो दिया।

नृदंहमाद्यं सुलमं सुदुर्लमं स्वयं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्। मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाव्धि न तरेत्स आत्महा॥ (भाग स्क ११ अ २० १रो १७)

जिम प्रकार चाटा, पृत व शकर तीनो पदार्थों के मेलसे ज्ञानमे उपयोगा त्रिविध प्रसाद (इलवा) की सिद्धि होती है, उसके लिये तीनो ही पदार्थीकी आव-कृपा व विचारमहिमा रयकता हैं, तीनोमें यदि एक भी न हो तो सिद्धि असम्भव है। इसी प्रकार ज्ञानरूपी अमृतके सिद्ध करनेके लिये गुरुकृपा, शास्त्र-कृपा व आत्मकृपा तीनो सामग्रीका होना अत्यन्त आवश्यक है, तीनोमे यदि एक भी न हो तो ज्ञानकी सिद्धि असम्भव है। मोच की तीव्र जिज्ञासा और सारासार-विवेकरूप निर्मल विचारका नाम ज्ञात्मकुपा है। गुरुकुपा व शास्त्रकुपा विद्यमान है, परन्तु यदि आत्मरुपा जाप्रत् नहीं हुई, तब यह दोनो विद्यमान हुई भी यथार्थ फल नहीं दे सकती। परन्तु यदि आत्मरूपा भली-भाँति प्रज्वित हो गई है तो उक्त दोनों कृपा स्वाभाविक आकर्षित हो जानेके लिये बाध्य है, ई धरकी नीति ऐसी ही है। जिस प्रकार दीपक यदि अपने प्रकाशमें प्रकाशित है और अपने-आपको जता रहा है, तो पतगे विना किसी आह्वानके अपने-आप उसपर जलनेके लिये खिंचे चले आयेगे। इस अवस्थापर पहुँचकर हमारे आत्मदेवने तीनो कृपाओंको ही यथार्थरूपसे आतिङ्गन किया है, इसलिये इसकी सफलतामें कोई सन्देह नहीं। वास्तवमें इस अनर्थरूप संसारकी निवृत्तिका उपाय विचारसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अपना निर्मल विचार ही एकमात्र प्रपञ्चनिवृत्तिका

आत्मविलास ] • द्वि॰ सएट

साचात् साधन है। यज-दान-तपादिक निष्काम हर्म-उपासना-वैराग्यादिक तथा शम-दमादि ल फल साजान अ त्या परम्परा करके विचेपादि दोपकी तिवृत्तिद्वारा निर्मल विचारकी उत्पत्ति ही है। गुरुकुषा न शाराकृषा भी अपने निर्मल निवास्की उत्पत्ति-द्वारा ही मोचस सहायक है, अन्य रणने तहीं। मद्गुरु द्वाका फल निर्मल विचार ही है। जो वन्त अविचारित दी उसकी केवल विचारसे ही तिवृत्ति सम्भव हैं। जिस प्रकार अपनी परि-, छाहीं अविचारसिद्ध वैनाल भी निवृत्ति विचारदारा दी सन्भव है, इसी प्रकार आत्मामं अविचारितद जगनशी निवृत्ति केवत विचारद्वारा ही हो सकती है, अन्य उपायसे नहीं। ऊवल विचार-द्वारा ही बुद्धि तीच्ण होती है, बुद्धिका मोजन विचार ही है, इसी से उसकी पुष्टि होती है। अज्ञानहपी यतमे आपदारूपी वेलि पसरी हुई है, विचाररूपी तीवण खद्गसे ही उसको काटा जा सकता है। दु ख अविचार काके ही है, केवल विचारते ही उसकी निवृत्ति है। मोहरूपी हाथी जीवके हृद्य-कमलको खरड-खण्ड कर डालता है और राग-द्वेपादि कीचड़ फैलाकर जीवकी उसमे फॅसा देता है, जब विचाररूपी सिह प्रकट हो तब मोह-रूपी हाथीका नाश हो और राग-द्वेपादि पद्ध सूखकर जीवको शान्ति मिले। विचारवान् पुरुष आपदामे इसी प्रकार नहीं डूबता जैसे तुम्बी जलमे नहीं डूबती। जैसे दीपकसे पदार्थका ज्ञान होता है, इसी प्रकार केवल विचारसे ही मोत्तकी प्राप्ति होती है। अविचाररूपी रात्रिमे तृष्णादि पिशाचनी विचरती रहती हैं, जब विचाररूपी सूर्य उदय हो तव अविचाररूपी रात्रि श्रीर तृष्णारूपी पिशाचनीका पता भी नहीं चलता कि कहाँ गये। सद्गुरु व सच्छास्रकी युक्तिहारा केवल आत्मविचारसे ही संसारभयकी निवृत्ति होती है। इस अवस्थापर पहुँचकर हमारे प्रात्मारेयने तीने हुम ओको यथार्थक पसे चालिक्षन किया है । जार विचार ही मित्रमे गाढ मित्रना की है। इस प्रकार विचेक, वेरान्य, रागादि पट्मरपित चौर मुमु ताल्प साधन-चतुष्ट्यद्वारा वृद्धि पानको निर्मल करके शालकपी काराधेनुको दुहा गया को नीर-नम्द्र उमड खाका खीर विचारकपी म्यानीमे मदन किया गा तो अमृतका सगुद्र वह निकला। योगवाणिष्ट लीलो-पार्यानने ससारको लीलाक्ष्य ही सिद्ध कर दिखाया। लवण, गादि, विपित्रन् तथा शिर्मेपण्यानने देश काल-चस्तुकी स्वसत्ता ही लुम कर दी। सम्पूर्ण देश-काल-चस्तुक्षप विकार व परिच्छे होमे एक निर्विकार, अपरिच्यित, पजातीय विज्ञानीय-स्वगतः निर्विध-मेदशून्य गत्ता ही सनको भा गई। सदाशिव-चासिष्टसम्बादने तो ऐसा रग जमाया कि बाद्ध सगु ए-पूना चित्तसे दूर होकर |वोद्य, माम्य छोर +शम केवल इन तीज पुष्पोद्धारा ही शिवार्चन मनमे खुव गया छोर मस्ती देने लगा। विचारमागर सागरकप ही सिद्ध हुआ। खण्यदेनके स्तप्नने खाँवे खोल दी छोर खपने-

<sup>्</sup>यत्र्यक्तिका दूसरे मनुष्यव्यक्तिमे भेद हे, मनुष्यत्वजाति दोनोमं एक है, परन्तु व्यक्तिमेद हे। (२) जातीय भेदवालेको विजातीय भेद कहते हे, जैसे मनुष्य का प्रथसे विजातीय भेद है। (३) एक ही व्यक्तिमें यज्ञभेदको स्वगत भेद कहते हे, जैसे वायका पाँवसे स्वगत भेद है। सर्व प्रथब त्रिविय भेदवाला है, परन्तु परमात्मामं तीनां भेदोका ध्रभाव है।

<sup>-</sup> १ यथार्थ ज्ञातको जोव कहते है, यर्थात् यात्मतत्तको ज्यूका त्यू जानना । ्री उस तन्त्रको सर्वेष परिपूर्ण देखना । ्रीचितको निवृत्त करनो श्रीर यात्मतत्त्वसे भिन्न देखें न फुरना ।

## --: तरव-विचार :--

'मन बुद्र्यादि यन्त करण तथा इन्द्रियादिकी, जो ज्ञानके साधन हैं 'यध्यात्म' कहते हैं।

्रीयन्त करण व इन्द्रियादिके भिन्न-भिन्न देवता, जिनकी ज्ञानमे सहायता है 'अधिदेव' कहलाते हैं।

्रीपञ्चभूतरचित समार जो ज्ञानका विषय है 'त्राविभूत' क्हा जाता है। जैसे चनु त्रध्यात्म है, सूर्य त्राविदेव है श्रीर रूप श्रिधमूत है।

निसम्पूर्ण प्रपत्न अध्यातम व आविदेवादिके अन्तर्गत ही है और वह देश-कृत, कालकृत तथा वस्तुकृत परिच्छेद (हद) वाला ही है। अर्थात् किमी एक देशमे हे अन्य देशमें नहीं तथा एक कालम है अन्य कालमे नहीं। परन्तु परमातमा अपरिच्छित्र (वेहद) होनेसे त्रिविय-परिच्द्रेदोंसे रहित है। जाति व व्यक्तिवाले पदार्थ 'वस्तु-परिच्छेत्र' कहे जाते है। श्रात्मविलास ]

हि॰ खएड में किसी एक नित्य-निर्धिकार वस्तुका पता देती है। बेगकी तीव्रता करके विकारी होता हुआ भी यह प्रपद्ध स्थूल नेत्रों-द्वारा इसी प्रकार स्थित प्रतीत होता है, जैसे किसी मशीनका पहिया बेगकी तीव्रता करके विल्वुल स्थित प्रतीत होता है। अथवा जैसे बालक लहू खेलते है, तम वह अपने चक्रके बेगसे खडा हुआ प्रतीत होता है और वच्चे तालियां बजाते हैं कि यह घूमता नहीं बल्कि स्थित है।

(२) अब विचार होता है कि यह जो इतना असंस्य विकार प्रतीत हो रहा है, अपने-आप तो इसकी सिद्धि हो नहीं सकती, वल्कि इसके मूलमे कोई एक निर्धिकार, सत्वस्तु अवश्य रहनी चाहिये। क्योंकि विकारी वस्तु तो अपने स्वरूपसे किसी कालमें भी वहीं नहीं है और प्रत्येक कालमें नष्ट हो रही है। तथा प्रत्येक नाश श्रभावरूप (Negative) है, भावरूप (Positive) नहीं। श्रीर यह श्रचूक सिद्धान्त है कि 'श्रभाव' (नहीं) से 'श्रभाव' (नहीं) की सिद्धि कदापि हो नहीं सकती, बल्कि 'भाव' से ही 'अभाव' की सिद्धि हो सकती है। अजी । 'है' ही न हो तो 'नहीं' को कौन सिद्ध करे ? पहले 'हैं' हो तो पीछे 'नहीं' की सिद्धि हो । जैसे शून्य (०) का अपने-आप कोई मूल्य नहीं, एका '१' (Unit) हो तब उसके आश्रय ही शून्यका मूल्य हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रपञ्च नित्य-विकारी होनेसे अपने-आप तो (०) शून्य-हत ही है, तथापि किसी एक अद्वैत-निर्विकारके आश्रय ही इसकी भावाभावरूप सिव्विका सम्भव है। जैसे 'ऋस्ति' रूप सत्ता-सामान्य जल हो तब उसके आश्रय ही विशेषक्तप तरङ्गो का भाव व अभाव सिद्ध होता है। अर्थात 'अव तरङ्ग' है स्रोर 'अव तरङ्ग नहीं है', इन दोनो अवस्थाओका प्रकाश सामान्य-हुप जलके द्वारा ही हो सकता है। सत्ता-सामान्य जल ही न हो

तो भावकी उत्पत्ति हो नहीं समती और भावक्ष अचल-कूटस्य
होई सन्दिग्त इस प्रपञ्चकं नीचे मानी नहीं गई, जिसके आश्रय
उन्नी उत्तर-श्रतीनि होती। उसलिये स्वय अभावक्ष्य होनेसे इस
प्रपञ्चकी उत्तर चणमें प्रतीति ही नहीं होनी चाहिये थी। परन्तु
यह प्रपञ्च तो प्रत्येक उत्तर-चणमें 'घट हैं' 'पट हें' 'धन हैं' 'पुत्र
हें' 'स्त्री हें' इत्यादि रूपसे 'हें' 'हें' करके अपने स्वभावसे अभावरूप हुआ भी भावक्ष्य प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार इस प्रपञ्च
की उत्तर-प्रतीति ही, अपने मूलमें किसी एक सत्य-कूटस्थ भावरूप वस्तुकों सिद्ध कर रही है। क्योंकि यह प्रपञ्च अपने स्वरूपसे
तो प्रत्येक च्रण विकारी होनेसे अभावरूप ही है, इसलिये स्वय
अभावरूप होते हुए भी, उस भावरूप अचल-कूटस्थके आश्रय

<sup>ं</sup> व्यव रानर्राहत, स्रन्तरायरहित ।

ञ्चात्मविनास ]

हि॰ सएउ स्वयं भावरूप न होने हुए भी, यह भावरूप प्रतीन हो रहा है। जैसे रङ्जुमे भ्रमरूप सर्प स्वय अनावरूप होते हुए भी नावरूप-रङ्जुके श्राक्षय भावरूप प्रतीन होना है।

- (४) जब कि कोई एक भावत्य सन्वरन् इस प्रयक्त नीचे जानी गई, तब उस वस्तुका निर्विकार होना भी जन्मी है। क्योंकि यदि देश-काल वस्नु पिन्छेदस्य विकारों उस सन्वरत् को प्रभावित माना जाय खोर विकारी जाना जाय, तो ऐसी विकारी सन्वरन्त खाश्रय तो प्रापित्रक विकारों प्रतीति ही खसम्भव होगी। जैसे स्वर्णकारका यहरन यदि हथोंड़ेकी चोटसे खाप ही नीचे दवनेवाला हो, तो उसके खाश्रय भूपराक्त्य विकारों की सिद्धि हो नहीं सकती। भूपणक्त्य विकारोंकी सिद्धि तो खपने खाश्रय वह खहरन तभी कर सकता है, जब कि वह सर्व विकारों से अप खन्न कुटस्थ रहे। इसी प्रकार प्रापित्रक विकारों के नीचे उस सन्वरन्त निर्वकार, खचल, कृटस्थ रहना ही निश्चित् है।
  - (५) इस प्रकार इस प्रपश्चके नीचे उस सत, निर्धिकार तथा भावरूप वस्तुका एक व देश-काल-वस्तु-परिच्छेदशून्य तथा सजातीय-विजातीय-स्वगतसेदशून्य होना ही निर्श्चित् है। क्यों कि यदि वह सत्वस्तु भेद व परिच्छेदवाली मानी जाय तो विकारी होनेसे उस भेद व परिच्छेदवाली वस्तुकी लयरूप निवृत्ति माननी होगी। यदि वह निवृत्तस्वभाव हुई तो उसकी लयरूप निवृत्ति शून्यमे तो हो न सकेगी। क्यों कि अभावरूप शून्यसे जब भाव की उत्पत्ति ही असम्भय है, तब अभावरूप शून्यसे मावकी निवृत्ति कैसे हो यह नियम है कि जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसकी निवृत्ति भी उसीमे होती है, जैसे घटकी उत्पत्ति मृत्तिका

गे तोनी द तय घटका लय भी मृत्तिकामे ही होता है। इसलिये उम शे लयत्य नियुत्ति किसी अन्य एक, परिच्छेदशून्य व भेद-शून्य स्त्रमत्तुमे ही माननी होगी। यदि उस दूसरी नस्तुको भी भेद व परिच्छेदगाली माने तो उस दूसरीकी नियुत्ति तीसरीमें प्रार नीमरीकी नियुत्ति चौथीमे, इरा प्रकार नियुत्ति-वारा मानने से अनवस्या दोपकी प्राप्ति होगी और अन्तत किसी एक भेद व परिच्छेदशून तथा नियुत्तिशून्य सत्वस्तुको मानना ही होगा, जिसके आश्रय दम असन्द्र्प प्रयक्षकी प्रतीति होती है। ऐसी वियतिमें बीचकी धारा निष्प्रयोजन सिद्ध होगी। इससे सिद्ध हुआ कि वह सत्वस्तु जिसके आश्रय प्रयक्षकी प्रतीति हो रही हैं, सनं भेद व सर्व परिच्छेदशून्य है तथा नियुत्तिशून्य है और वह अधि-श्रात एक, भावरूप, अचल व निर्विकार है। इस प्रकार सच्चेपसे अधिष्ठानका निचार किया गया, अव अध्यस्तरूप प्रयक्षका विचार कर्तव्य है।

(६) सजातीय, विजातीय व स्वगत त्रिविवभेद, देश-काल-त्रिविय-परिच्छेदोकी वस्तु परिच्छेदवाले ही है। उपयुक्त निचारो ग्रन्थोऽन्याअयता से त्रिविध-परिच्छेदोका उस सत्यस्वह्म

<sup>,</sup> वाराका नाम 'यनवस्या' है। १ श्रमत्य किन्त वस्तु 'यन्यस्त' कहाती है। । जिस सत्वम्त्रके याश्रय भ्रमको प्रतीति होती है वह 'य्रिध प्रान' कहाती है, जैसे रज्जुमे स्पिंभम होता है तब सत्-रज्जु मिथ्या स्पिका र्यायष्ठान होती है। इसीको माज्ञी भी कहते है। सर्व विकारोमे जो निर्विकार- रूपमे स्थित रहे, वह 'साज्ञी' कहा जाता है, जैसे वो पुरुगिके भगडेमें निर्विकाररूपसे रहनेवाला तीसरा पुरुप साज्ञी कहा जाता है। इसी प्रकार सर्व प्रपाविकारोमें निर्विकाररूपसे स्थित रहनेसे उस सत्-वस्तुको 'साज्ञी' भी कहा जाता है।

आत्मविलास ]

विश्व खर्ड
परमात्माके स्वरूपमे तो प्रवेश पाया नहीं गरा, विल्क उस
सत्यस्वरूपकी अविष्ठानता व साचिमे, उसको स्पर्श किये विना
ही, इन त्रिविव-परिच्छेदोकी प्रतीतिमात्र सिद्धि हुई। जैसे सत्यशुक्तिकी अधिष्ठानतामें शुक्तिको स्पर्श किये विना ही, मिण्या
रजत प्रतीतिमात्र होती है। अब आओ। देखे कि वह देश-कालवस्तुरूप प्रपन्न अपना भी कोई स्वरूप रखता है या यह मायामात्र ही है, क्योंकि देश, काल और वस्तुसे भिन्न प्रपन्नका और
कोई रूप है ही नहीं।

- (७) देश, काल और वस्तु तीनो परिच्छेद, परस्पर वस्तु-परिच्छेदवाले ही है। अर्थान् तीनी एक वस्तु नहीं, विल्क भिन्न-भिन्न वस्तु है और अपनी भिन्न-भिन्न जाति रखने हैं। देशमें देशत्व है कालत्व नहीं, कालमें कालत्व है देशत्व नहीं तथा वस्तु में वस्तुत्व है देशत्व व कालत्व नहीं, इसत्तिये तीनो संजातीय नहीं विजातीय हैं। यद्यपि देश व काल भी वस्तुपरिच्छेदवालें होनेसे वस्तुत्व तो इन दोनोंमें भी हैं, परन्तु जाति तीनोंमें समान नहीं, भिन्न-भिन्न जातिवाले होनेसे विजातीय ही है, संजातीय नहीं।
  - (म) अब देखना यह है कि यह तीनो किसके आश्रय स्थित हैं वि ययि न्यायमतमें देश व कालको नित्य-द्रव्य माना है, परनत यहाँ प्रश्न होता है कि देश व काल जातिक पसे नित्य हैं, अथवा व्यक्तिह पसे नित्य हैं विदेश व काल जातिक पसे नित्य कहा जाय तो कोई हानि नहीं, जैसे घटत्व-पटत्वादि जाति अपने प्रवाहक पसे नित्य है, तैमे ही देश व काल भी अपने देशत्व व कालत्व जाति क्ष्पमं व प्रवाहक पसे नित्य सम्भव हो सकते हैं। परन्तु अदि व्यक्तिह पसे देश व कालको नित्य कहा जाय तो सर्वथा अस् मन्यूर्ण प्रपन्न नित्य-विकारस्वक जिन देश-कालके विकारसे मन्यूर्ण प्रपन्न विकारसे पूम रहा है अर्थान् सर्व विकारों के

मूलमें जबिक देश व कालरूप विकार ही एकमात्र हेतु है, फिर उन्हीं देश-कालको नित्य कहना किसी प्रकार भी अनुभवानुमारी नहीं। देश व काल स्वय निर्विकार रहकर प्रपञ्चमे विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, विलेक आप विकारी होकर ही प्रपञ्चमे विकार उत्पन्न करते हैं। जो देश व कालरूप व्यक्ति पूर्व च्लामे है वही उत्तर च्लामे नहीं, इसलिये देश व कालको व्यक्तिरूपसे नित्य कहना तो हास्यजनक ही होगा।

- (६) न्यायमतमे देश व कालको सर्व कार्यक्ष वस्तु ओकी उत्पन्तिमे कारण्ह्य साधारण-सामग्रीके अन्तर्गत माना गया है। अर्थात् देश-काल सर्व कार्यों के प्रति कारण् है, ऐसा उनका मत है, सो यह भी अनुभविकद्ध है। क्यों कि कारण्की कार्यसे पूर्व स्थिति सवको ही मान्य है, अर्थात् कारण् कार्यसे पूर्व विद्यमान रहना चाहिये, ऐसा सवका मत है। परन्तु उपयुक्त विचारसे कोई भी देश व कालक्ष व्यक्ति कदाचित् अपने कार्यसे पूर्व स्थित पाये नहीं जाते। विल्क जिस चण्मे कार्यकी उत्पन्ति होती है, उसी अव्यवहित-चण्मे देश व कालक्ष व्यक्ति कार्यकी अपने कार्यके साथ-साथ नवीन ही उत्पन्न होते है। इसिलये उस समकालीन देश तथा कालक्ष व्यक्तिको अपने कार्यके प्रति कारण्ता सिद्ध नहीं हो सकती। यदि पूर्व-चण्वर्ती देश-कालक्ष्प व्यक्तिको अपने कार्यके प्रति कारण्ता माने. तो कार्योत्पत्ति-कालमे वह अविद्यमान है और नष्ट हो चुकी है। यदि नष्ट देश-कालक्ष्प व्यक्तिसे कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो नष्ट कुलाल व चक्रसे भी कार्यकी सिद्ध होनी चाहिये और यह सबके अनुभवविकद्ध है।
- (१०) यदि ऐसा कहा जाय कि देश व कालरूप जाति नित्य है, उस देशत्व व कालत्व-जातिसे कार्योत्पत्ति सन्भव है श्रीर उस जातिमें कारणता माननी चाहिये, तो यह विचार भी

समान आधारभूत होकर वस्तुको धारण कर रहे होने, तो यह भी अनुभविषस्त है। क्योंकि यट व जलके समान आधाराधेय-भाव भी स्थूल पदार्थोमें ही सम्भव है। जितने देशमें जल है, जतने देशमें घटकी स्थिति नहीं, किन्तु जलसे अव्यवहित-भिन्न-देशमें स्थित होकर ही घट जलको धारण करता है। परन्तु देश व काल तो वस्तुदेशमें व्यापकर ही रिथत है, भिन्न देशमें रहकर नहीं, क्योंकि देश-काल अपरमाणु हैं, अर्थात् पृथ्वी-जलादिके समान परमाणुवाले द्रव्य नहीं है। यदि परमाणुवाले द्रव्य होते तो अपना कोई भिन्न देश निरोध करते, परन्तु अपरमाणु होने से आकाशके समान वस्तुदेशमें तादात्म्यरूपसे दी स्थित रहते हैं।

(१३) उपर्युक्त व्याख्यासे सिद्ध हुआ कि जैसे देश, काल व वस्तु परस्पर समानदेशीय है, तैसे ही परस्पर समकालीन भी है। अर्थात् एक ही देश व एक ही कालमे रहनेवाले हैं और परस्पर वस्तु-परिच्छेदवाले भी है। यह वात तो स्पष्ट ही है कि जो भिन्न-भिन्न जातिवाली वस्तु समदेशी व समकालीन होगी, व अन्यो-Sन्याश्रयक्तप ही होगी। और जो सिन्न-भिन्न वस्तु अन्योऽन्याश्रय-क्षपसे स्थित होती है, वे वास्तवमे अपने स्वरूपसे होती ही नहीं है, केवल भ्रमरूप ही होती है। जैसे रज्जुमे भ्रमरूप-सर्प अपने ज्ञानके आश्रय स्थित होता है और सर्पज्ञान श्रपने ज्ञेयहप-रार्पक श्चाश्रय स्थित होता है। मर्प च सर्पज्ञान परस्पर धन्योऽन्याश्रय न होतेसे और सगदेशी व समकालीन होनेसे दोनों ही भ्रमरूप होत हैं। साराश, देश-कालका घाश्रय वस्तु और वस्तुका याश्रय देश-काल सिद्ध हुए, इसलिये तीनो ही यन्योऽन्याशय होनेसे भ्रम-रूप ही है। क्यों कि इन तीनों में से प्राक्निद्वत्व किमीन भी नदी पागा गया, इसलिये एकको शेप दो की खपेचा है। और जो वन्तु आप ही आश्रयरान्य है वह किसी दूनरेका आश्रयभूत देंते हो

होती हैं, घटकी उत्पत्तिसे पूर्व घट-देशका भी अभाव था और घट-नाशके अनन्तर भी घट-देशका अभाव हो जायगा, केवल घट-वर्तमान-कालमे ही घट-टेशकी सिद्धि होती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि 'देश' वो 'काल' तथा 'वस्तु' की अपेचा रहती हैं, 'देश' की निरपेच स्थिति नही रहती। जब कि 'देश' की स्थिति 'काल' तथा 'वस्तु' के आश्रय है और 'काल' तथा 'वस्तु' च्रणपरिणामी है, तब देशका अपरिवर्तनशील रहना कैसे सम्भव हो सकता है ? कालक्ष्पी आरेके नीचे सभी 'देश' व 'वस्तु' च्रण-च्रण करके विकृत हो रहे है। 'देश वही हैं' 'वस्तु वही हैं' इस प्रकार सर्व ही प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यच अमक्ष्प है, क्योंकि जब 'काल' वही नहीं, तब 'देश' व 'वस्तु' वही कैसे रह सकते हैं ? पूर्वद्यवस्तुके सस्कारसहित उसी वस्तुकी अन्य प्रतीतिको प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यच कहते हैं। इस रीतिसे 'देश' काल व वस्तु सापेच ही सिद्ध हुआ।

(१६) अब यदि काल-परिच्छेदका विचार किया जाय तो कालकी भी स्वतन्त्र स्थिति नहीं पाई जाती, किन्तु 'काल' को भी 'देश' तथा 'वस्तु' की अपेचा सिद्ध होती है। क्योंकि काल का प्रवेश शुद्ध-चेतनमें तो हैं नहीं, वह तो कालातीत है। यदि देशकृत तथा वस्तुकृत कोई विकार ही न हो तो कालकी गणना ही कैसे हो श अजी। किसी विकारके साथ ही तो कालका आरम्भ होगा, निर्विकारमें तो कालका कोई सम्बन्ध है ही नहीं। अजायते, श्रिस्त, ‡वर्डते, †विपरिणमते, ×अपचीयते, ८ विन-श्यित, मुख्य छ विकारोवाला ही प्रपञ्च माना गया है। जब वस्तु का 'जायते' रूप पहला विकार हो तब ही शेष विकारोकी उत्पत्ति का सम्भव होता है और तत्तत् विकारके साथ-साथ उस-उस

<sup>्</sup>उत्तन्न होता है। १मीजूद है। ‡वढ रहा है। ११रिणामी होता है। ×घट रहा है। ८ नाश होता है।

(१७) शह्या —देवदत्तकी उत्पन्तिके साथ ही देनदत्तोत्पत्ति-काल उत्पन्न हुन्ना—तुम्हारा यह कथन त्रानुसवसे नहीं त्र्याता, क्योंकि फाल ब्रह्माण्डव्यापी हैं, इसिलये देवदत्तकी उत्पन्तिसे पूर्व भी काल विद्यमान है। तथा जिस कालमे देवदत्तकी उत्पत्ति हुई ज्रसी कालहप-व्यक्तिमे त्रस्रत्य विकार ब्रह्माण्डमे उत्पन्न हुए हैं, फिर 'देवदत्तकी उत्पत्तिके साथ ही काल उत्पन्न हुत्रा' यह कथन त्रसङ्गत है। देवदत्त उत्पन्न न होता तन भी उस कालहप व्यक्तिकी उत्पत्ति त्रावश्य होनी थी त्रीर उस कालके ज्राधीन उन त्रासल्य विकारोने भी उत्पन्न होना ही था।

(१न) समाधान: - यद्यपि काल ब्रह्माग्डव्यापी हैं, तथापि जव बहार्यडरूप-व्यक्ति देशकृत व वस्तुकृत विकारको प्राप्त हुई, तव उसके साथ ही और उसको आश्रय करकेही ब्रह्माण्डव्यापी-काल उत्पन्न हुआ। ब्रह्माग्डरूप-वस्तु व ब्रह्माग्ड-देशकी उत्पत्ति से पूर्व काल स्वतन्त्र असिद्ध है और ब्रह्माएडोत्पत्तिके पश्चात् जितने-जितने विकार देशकृत व वस्तुकृत ब्रह्मायडमे उत्पन्न हुए, उन-उनको आश्रय करके ही कालकी गएना होती गई। किसी न किसी देश व वस्तुकृत विकारके विना कालकी स्वतन्त्र स्थिति कहीं भी नहीं पाई जाती। आत्माके स्तरूपमें तो कालका प्रवेश है नहीं, वह तो कालातीत है। क्योंकि जब उसके स्वरूपमें कोई विकार है ही नहीं, तब उस निर्विकारमें काल कहाँ से आवे, किसी न किसी विकारके साथ ही कालकी उत्पत्ति होती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि काल व्यक्तिरूपरो तो सर्वथा चन्नल व अरिथर ही है, केवल अपने कालख-जातिरूपसे ही नित्य माना जा सकता है। भविष्यत्काल भूतकालमे वदल रहा है, वर्तमान काल तो किसी प्रकार पकडा ही नहीं जा, सकता, केवल भवि-ध्यत् व भूतकी सन्धिका नाम ही वर्तमान रख लिया गया है जो किसी कालकी गणनामें नहीं आता, जैसे दो ग्रामोकी सीमा देशके किसी भी अशमे अहए। नहीं की जा सकती। इस प्रकार देनदत्तकी उत्पत्तिके साथ ही जो कालरूप-व्यक्ति उत्पन्न हुई, वह पूर्व असिद्ध है। इसलिये कहना पडेगा कि देवदत्तकी उत्पत्तिके साथ ही देवदत्तोत्पत्ति-काल उत्पन्न हुआ और जब कि देवदत्तकी उत्पत्तिके साथ ही वह कालरूप-व्यक्ति उत्पन्न हुई, तव देवदत्तकी उत्पत्तिमे वह किसी प्रकार कारण्रूपसे प्रहण नहीं की जा सकती। क्योंकि देवदत्तकी उत्पत्तिसे पूर्व वह कालरूप-व्यक्ति असिद्ध है और प्राक् असिद्ध होनेसे वह कारणसांमगीमें नहीं

श्रात्मविलास ]

द्वि॰ खराड या सकती। यद्यपि उसी कालरूप-व्यक्तिमे त्रह्माएडमे असंस्य विकार उत्पन्न हुए है, तथापि उन-उन विकारोको आश्रय करके ही उस-उस कालरूप-व्यक्तिकी उत्पत्ति कही जा सकती है, काल की स्वतन्त्र उत्पत्ति कहीं भी नहीं कहीं जा सकती। वहुत क्या कहे<sup> ?</sup> योगवासिष्ठमे अनेक इतिहास और दृष्टान्त है, जिनसे सिद्ध होता है कि देश व कालका कोई मूल्य नहीं और ये माया-मात्र है। वसिष्ठ-ब्राह्मण्की सृष्टिमे वसिष्टकी मृत्युको म दिन ही हुये थे, कि उस ब्राह्मण्ने मरकर अपने घरके किसी एक कोणमे ही जन्मान्तरमे राजा-पद्मका शरीर धारण किया और उम प विनमे ही श्रखण्ड पृथ्वीका ६० हजार वर्षपर्यन्त राज्यभोगका अनुभव किया। फिर पद्म-शरीरसे मृत्यु पाकर वही त्राह्मण जन्मान्तरमे अपने उसी गृह-कोणमे विदूरथ-राजाके शरीरसे उत्पन्न हुआ और ६० वर्ष राज्यका अनुभव किया, जहाँ इधर पद्मकी सृष्टिमे पद्मका मृत्यु-काल अर्द्ध-रात्रिका समय ही वर्त रहा है। (देखो योगवासिष्ठ उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग १४ से ३६) वसिष्ठ-त्राह्मण-सृष्टिके = दिन = पद्म-सृष्टिके ६० हजार वर्ष तथा पद्म-सृष्टिकी १ घडी = विदूरथ-सृष्टिके ६० वर्ष ।

(१६) शङ्का:—वस्तुकी उत्पत्तिके साथ ही काल उत्पन्न हुन्ना हो, तां वस्तुके नाशके साथ ही कालका नाश हो जाना चाहिये, परन्तु ऐसा अनुभवसे सिद्ध नहीं होता। विल्क वस्तुके त्रभाव होनेपर भी कालकी स्थिति पाई जाती है। जब ब्रह्माका एक दिन चारों युगोकी एक हजार चौकडीके व्यतीत होनेपर समाप्त हो जाता है, तब ब्रह्माण्डका प्रलय हो जाता है और फिर एक हजार चौकडी युगार्यन्त ब्रह्माकी रात्रि रहती है, उस काल में ब्रह्मानी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपनेम लय करकें निद्रित अवस्था में रहते हैं; ऐसा शाख-प्रमाएसे जाना जाता है। तब ब्रह्माण्डके

अभावमे भी कालकी स्थिति पाई जाती है तथा घट पटादि पढार्थों के नाशमें भी कालकी रिथिति पाई जाती है। 'इदानी घटो नास्ति' (अब घट नहीं है) इत्यादि ज्ञान-व्यवहार से वस्तुके अभावमें भी कालकी स्थिति सबके अनुभवसिद्ध है।

(२०) समाधान — 'श्रभाव' श्रवम्तु नहीं विलेक वस्तु है। जिस देश और जिस कालमें वट है, उसी देश और उसी काल में घटाभाव नहीं रहता, किन्तु अपने अप्रतियोगीसे भिन्न देश-कालादिमें ही घटाभावकी उत्पत्ति होती है। नैयायिकोने 'श्रभाव' को पदार्थ माना है और प्रत्यच्न-प्रमाखका विषय | प्रमेय प्रह्ख किया है, वेदान्त तथा भट्ट-मतमे भी 'चभाव' । अनुपल्हिव-प्रमाणका विषय प्रमेयरूपसे प्रहण किया गया है। इस प्रकार जब कि 'अभाव' किसी देश व कालमे उत्पन्न होनेवाला है और प्रमा-ज्ञानका विषय प्रमेय है, तव वह **त्र्यवस्तु कैसे कहा** जाय <sup>१</sup> किन्तु वह तो वस्तुरूप ही है और सम्पूर्ण द्रव्य, गुण व कर्म वस्तुरूप ही है। इस प्रकार घटाभाव-काल घटाभावरूप वस्तु व देशके आश्रय ही स्थित रहता है और घटाभावक साथ ही उत्पन्न होता है, क्यों कि कोई भी काल रूप व्यक्ति पूर्व स्थित नहीं हे वल्कि नवीन ही उत्पन्न होती है। ब्रह्माग्डप्रलय तो ब्रह्माजीकी निद्रित अवस्था है, जो कि वस्तुरूप है और देशकाल-परिच्छंद-वाली है, उस अवस्थारूप विकारके आश्रय ही प्रलय-कालकी

जिस वस्तुका त्रभाव हो वह वस्तु त्रपने त्रभावका प्रतियोगा' हर-जाती है, जैसे घटाभावका प्रतियोगी घट हे त्रौर पटाभावका प्रतियोगी पट है।

प्रमाण (यथार्थज्ञान) का विषय जो पटार्थ वह 'प्रमेय' महाता है।

<sup>्</sup>रियथार्थज्ञानके साधनका नाम प्रमाण' है। वेदान्त मतम प्रमाण द्ध प्रकारका माना गया है—प्रत्यन्त, यनुमान, राच्य, उपमान यर्थार्थन प्रस् यनुपल्डिय।

त्रात्मवितास ]

हि॰ खएड स्थितिका सम्भव है, स्वतन्त्र नहीं। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि 'काल' की स्थिति निरपत्त नहीं, किन्तु 'देश' व 'वस्तु' की अपेका करके, 'देश' व 'वस्तु' के आश्चय ही 'काल' की स्थिति है।

- (२१) गृह वस्तुका विचार करे तो वस्तुको तो देश व काल की अपेचा सर्वके अनुभवसिद्ध है ही। वस्तु किसी देश व काल के आश्रम ही अपनी स्थिति एख सकती है। इससे सिद्ध हुआ कि 'देश' 'काल' व 'वस्तु' तीनों परस्पर वस्तु-परिच्छेदवाले हैं, भिन्न-भिन्न जातिवाले हैं और तीनों परस्पर समदेशी व समकालीन है। अत तीनों विज्ञातीय होते हुए भी प्रत्येकको अपनी स्थितिमे शेप दो की अपेचा रहती है। देशको काल व वस्तुकी अपेचा है, कालको देश व वस्तुकी अपेचा है और वस्तुको काल व देशकी अपेचा है। इस प्रकार तीनोकी परस्पर सापेच व अन्योऽन्याश्रयह्मसे स्थिति है, निरमेच व स्वतन्त्र किसीकी भी स्थिति नहीं है, इसलिये तीनों ही अन्योऽन्याश्रय होनेसे स्वसत्ता-शून्य हैं। जो वस्तु अपनी कोई सत्ता नहीं रखती वह रच्छुमें सर्प के समान अमहम ही है, इस प्रकार यह तीनों ही अन्योऽन्याश्रय होनेसे खासत्ता-शून्य हैं। जो वस्तु अपनी कोई सत्ता नहीं रखती वह रच्छुमें सर्प के समान अमहम ही है, इस प्रकार यह तीनों ही अन्योऽन्याश्रय होनेसे खार स्वसत्ताशून्य होनेसे अधिष्ठानचेतनमें अमसात्र है।
  - (२२) <u>राङ्का</u> —तीनों परिच्छेद अन्गेऽन्याअयहपसे भले ही रहे, परन्तु यह तीनो ही अपने वृत्तिरूप ज्ञानके आअय रहते है, ऐसा क्यों न माना जाय <sup>१</sup> क्योंकि वृत्तिज्ञानद्वारा ही वस्तुका प्रकाश होता है।
  - (२३) समाधान .—मान लो, कि यह तीनो वस्तु अपने वृत्तिज्ञानके आश्रय स्थित हैं, परन्तु वृत्तिज्ञानका कोई अन्य आश्रय नहीं पाया जाता, ज्ञानकी स्थिति भी तो वरतुके आश्रय ही माननी पड़ेगी। क्योंकि वस्तुसे पूर्व भी वस्तुका ज्ञान नहीं था और वस्तुके नारा होनेपर भी वस्तु-ज्ञान नहीं रहता। इसलिये

वस्तुको अपने स्थितिरूप प्रकाशके लिये ज्ञान की अपेचा है और ज्ञानको अपनी स्थितिके लिये वस्तुकी अपेचा सिद्ध होती है।

(२४) शङ्का:—देवदत्तकी उत्पत्तिसे पूर्व यद्यपि देवदत्त-ज्ञान नहीं था, परन्तु देवदत्तके नष्ट होनेपर देवदत्तज्ञान तो नष्ट नहीं हो जाता, किन्तु शेष रहता हैं। इसिलये 'वस्तुके नष्ट होने पर ज्ञान भी नष्ट हो जाता हैं' यह तुम्हारा कथन श्रसङ्गत हैं।

(२४) समाधान :-- 'यह देवदत्त हैं' ऐसा ज्ञान देवदत्तकी विद्यमानतामें ही होता है और देवदत्तकी वर्तमान-स्थितिको सूचित करता है। परन्तु देवदत्तके नाश होनेपर 'यह देवदत्त हे' यदि ऐसा ज्ञान शेष रहे तब यह माना जा सकता है कि वस्तुके नाश होनेपर भी ज्ञानका नाश नहीं होता। किन्तु देवद्त्तके नष्ट होनेपर 'यह देवदत्त है' ऐसा ज्ञान किसीके भी अनुभवसिद्ध नहीं, उसके नाश होनेपर तो 'वह देवदन्त था' ऐसा ही ज्ञानका आकार शेष रहता है, जो कि देवदत्तके वर्तमान-अभावको ही बोधन करता है और वह देवदत्ताभावके आश्रय ही रहता है। इस प्रकार वस्तुकी स्थिति अपने वृत्तिज्ञानके आश्रय और वृत्ति-ज्ञान दोनोकी स्थिति अन्यो-की स्थिति वस्तुके त्राश्रय, Sन्याश्रयरूपसे ही सिद्ध होती है। सुषुप्ति-अवस्थामे इसका प्रत्यच प्रमाण मिल जाता है कि उस समय ज्ञान नष्ट हो जाता है तव वस्तुकी प्रतीति भी नहीं होती और वस्तु भी नष्ट हो जाती है. तथा वस्तु नष्ट हो जाती है तव देश-काल भी नहीं रहते। यदि वस्तुसे पूव देश-काल होते तो सुपुप्ति-अवस्थामे वस्तुके अभाव होनेपर देश-कालकी प्रतीति होनी चाहिये थी, परन्तु होती नही। श्रीर यदि ज्ञानसे पूर्व वस्तु होती तो सुपुतिमे ज्ञानका लोप होने पर वस्तुकी प्रतीति होनी चाहिये थी, परन्तु नहीं होती। इसलिय इन चारोकी अन्योऽन्याश्रयता स्पष्ट प्रमाणित होती है।

(२६) इस प्रकार देश, काल, वन्तु व ज्ञानकी परस्पर नाप-ज्ञान परस्पर मापेज्ञ, समकाजीन और अन्योऽन्याश्रम होनेसं मिण्या व भ्रमक्ष है, स्पाके आश्रय स्पाजान है, स्पाजानके आश्रय मा है, होनो ही (ज्ञान व विषय) अविषय प्रतिसाम है, होनो ही कल्पित होनेसे अविष्ठान-रज्जुके आश्रय प्रतीन होने है और अपने अधिष्ठानमें कोई विकार नहीं करते, ज्ञाल्क अपने अविष्ठान-रज्जुक्षप ही है। इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रयद्ध कियत होने से अविद्याका परिशाम है, यह अपने अविष्ठान-चेतनके आश्रय

अधिष्ठान-चेतनको स्पर्श किये विना ही प्रतीत होता है और

अविष्ठान-चेतनस्प ही है। क्यों हि देश, काल, वस्तु और वृत्ति-ज्ञानसे भिन्न प्रपञ्चका और कोई स्प पाया नहीं जाता जो कि

उपर्युक्त रीतिसे अन्ररोजन्याश्रय होनेसे कल्पित सिद्ध हुए। इस रीतिसे सम्पूर्ण प्रपद्ध अविद्याका न परिणास और चेतनका

|विवर्त्त जाना गया।
(२७) उपर्युक्त विचारोके अनुसार कारए-कार्य, आधाराकारण-कार्ययमेट) धेय, विशेषण-विशेष्य, वर्म-वर्मी एवं भावअभावरूप सभी मम्बन्ध और सम्बन्धोके 'अनुयोगी व +प्रतियोगी

श्रपने उपादानसे समानसत्ता योर यन्यया स्वरूपनो परिणाम' कहते है, जैसे द्य, दरीके रूपमें परिणामी होता है। दोनोक्ती व्यवहारिक सत्ता होने से ममसत्ता है, परन्तु स्वरूपभेद है।

(अपने श्रविष्ठानसे विपरीतसता व श्रन्थथा स्वर्पको 'विपत्ती' कहते हैं, जेम किल्पतसप श्रविष्ठान-रज्जुका विवर्त है। रज्जुको व्यवहारिक-सत्ता श्रोर नर्पमा प्रातिमासिक-मता होनसे मत्ताभेड श्रार श्रन्थथा स्वरूप भी है।

्रं +िजनमं सम्बन्ध रहे वह अपने सम्बन्धका 'अनुयोगी' और जिसका सम्बन्ध हो वह 'प्रतियोगी' कहलाता है। जैसे घटका भृतलमं संयोग-सम्बन्ध ह, इस सम्बन्धका भृतल अनुयोगी है और घट प्रतियोगी।

3

द्रव्य, गुण व कर्रा, विविध-परिच्छेदबाले होनेसे अधिष्ठान-चेतन के विवर्त्त सिद्ध हुए और वह अधिष्ठान-चेतन ही एकमात्र इन सवका विवर्त्तापादान-कारण सिद्ध हुआ। जो आप ज्यूँका त्यूँ रहे और अपने आश्रय अन्य कल्पित विकारोकी प्रतीति करावे वह 'विवर्त्तापादान-कारण' कहा जाता है, जैसे रज्जु अपने विवर्त्त सर्गा, दण्ड, माला आदिके प्रति विवर्त्तापादान-कारण है।

(२न) इस दृष्टिसे घट-पटादि कार्योके प्रति कपाल-तन्तु च्यादिको कारणता अभिद्र है। क्योंकि घट-पटादिके प्रति कपाल-तन्तु च्यादिको कारणता तब सिद्ध हो जबिक कपाल-तन्तु च्यादि व्यपने कार्योसे पूर्व िन्द्र हो। परन्तु उपर्युक्त निचारोसे देश-काल-वस्तुपरिच्छेदवाले किमी भी पदार्थमे प्राक्सिष्ठता है नहीं, किन्तु ज्ञात-समकालीन उनकी च्याभासमात्र नवीन ही उत्पत्ति होती है। जैसे दर्गणमे मुख चौर मुखका ज्ञान जब देखते है तब नवीन ही उत्पन्न होता है, 'कल देखा था वही यह मुख है' ऐसी प्रतीति दर्णणसे भ्रमह्म है। इसी प्रकार साची-चेतनमे कपाल-तन्तु च्यादि 'वस्तु' चौर 'वस्तुज्ञान' च्यानी दृष्टि-समकालीन च्याभासमात्र नवीन ही उत्पन्न होते है चौर दोनो परस्पर सापेच है। इस प्रकार जब कि उपर्युक्त रीतिसे कपाल-तन्तु च्यादिमें न च्यानी कोई सत्ता है चौर न च्याने कार्योंसे पूर्व उनकी सिद्धि है, तब वे च्याने कार्योंके प्रति कारणहमसे कैसे प्रहण किये जा सकते है ?

(२६) इस रीतिसे सभी वृत्तिरूप ज्ञान व विपय बुद्धिके ही परिणास है और साची-चेतनके आश्रय बुद्धि ही भिन्न-भिन्न ज्ञान व विपयके आकारको धारती है, इनमे कारण-कार्यभाव रज्ञक-मात्र भी नहीं। जैसे स्वप्तमे बुद्धि ही ज्ञानाकार व विपयाकार परिणामको प्राप्त होती है, बाह्य कुछ भी नहीं, तैसे ही स्वप्तके समान इनकी प्रतीति केवल अमरूप है। तथा जैसे स्वप्तके पिता-

आत्मविलास ]

द्वि॰ खरड पुत्रमे और गो-वत्सादिमें कारण-कार्यता प्रतीन होती हैं, पान्तु वास्तवमें स्वप्नके पिता-पुत्रादि समकालीन ही होने हैं और उनम परस्पर कारण-कार्यताप्रतीति बुद्धिका ही श्रमह्म परिणाम होता है। ठीक, इसी प्रकार जायत्के सर्व कारण-कार्य बुद्धिके ही परि-णाम है और क्या बुद्धि व क्या बुद्धिके परिणाम सब व्यविष्ठान-चेतनके विवर्त्त ही हैं। उनका श्रपने अविष्ठान-चेतनमें रख्नक भी स्पर्श नहीं, जैसे मृग-तृष्णाका जल पृथ्वीको रख्नकमात्र भी गीला नहीं कर सकता।

- (३०) राक्का: —तुम कहते हो कि कपाल-तन्तु आदि कारण अपने कार्योंसे पूर्व असिद्ध है, परन्तु यदि तुम्हारे इस कथनकों सत्य माना जाय तो तुम्हारे वेदान्तिन द्वान्तकी हो हानि होगी। क्योंकि वेदान्तका कथन है कि ज्ञेयके अनुसार ही ज्ञान होता है, ज्ञेय विना ज्ञान नहीं होता। अर्थात् ज्ञेय वट हां और ज्ञान पटका हो, यह असम्भव है, जब ज्ञेय वट है तो ज्ञान भी घट ठी होना चाहिये, ज्ञान व ज्ञेय समान ही रहने चाहिये, ज्ञेयसे विपरीत ज्ञान नहीं हो सकता। इस रिष्टान्तके अनुसार कपाल-तन्तु आदि कारणोमे यदि प्राक्षिद्धता न होती तो प्राक्सिद्धताकी प्रतीति भी न होती। परन्तु कपाल-तन्तु आदि कारणोमे प्राक्षिद्धता सर्वके अनुभवसिह है, इसिलये तुम्हारे इस सिद्धान्तके अनुसार प्राक्सिद्धताकी प्रतीति ही उनमे प्राक्सिद्धताकों सिद्ध कर रही है कि वे अपने कार्य घट-पटाहिसे पूर्व सिद्ध है।
  - (३१) समाधान .—हॉ, बेदान्तका सिद्धान्त यही है कि दोय बिना ज्ञान नहीं होता। बेदान्तका आशय तो यह भी है कि जिस कालमें रज्जुमें सर्पकी प्रतीति होती है उस कालमें सर्प भी उत्पन्न होता है, निर्विपयक ज्ञान नहीं होता। अर्थात् सर्पका केवल ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ज्ञान-कालमें सर्गक्षप

विषय भी उत्पन्न होता है। परन्तु ज्ञेय व ज्ञान सम-सत्तावाले ही होंगे, जेय गढि भ्रमरूप है तो उसका ज्ञान भी भ्रमरूप ही होगा, ज्ञेय श्रम हो और उसका ज्ञान यथार्थ हो ऐसा सम्भव नहीं। यस्तु, कपाल-तन्तु आदि कारणोमे प्राक्सिद्धता प्रतीत तो अवश्य होती है, परन्तु कपाल-तन्तु आदि कारण त्रिविध-परि-च्छेदवालं होनेसे वस्तुत' अपनी कोई सत्ता ही नहीं रखते, केवल ज्ञान-समकालीन उनकी प्रतीतिमात्र है, फिर उनमे अपनी प्राक-मिद्धता कहाँसे आवे ? और प्राक्सिद्धता हुए बिना प्रतीत भी नहीं हो सकती, परन्तु वह पाक्सिद्धता कपाल-तन्तु आदिसे अपनी नहीं, विलेक अधिष्ठान-चेतनस्थ प्राक्सिद्धता उनमे इसी प्रकार दसक मारती है, जैंस जपा-पुष्पकी रक्तता जपा-पुष्पके ऊपर स्थित स्फटिकमे। इस प्रकार कपाल-तन्तु केवल श्रपने अविष्ठान-चेतनकी सत्तासे सत्तावान् और उसीकी प्राक्सिद्धतासे प्राकसिद्ध प्रतीत होते है, वम्तुतः कपाल-तन्तु आदि कदापि प्राक्सिद्ध नहीं और न घट-पटादि कार्यों अति कारण ही है। जैसे स्वप्नके पदार्थ स्वसत्ताशून्य होते हुए भी अपने अधिष्ठान-चेतनकी सत्ता व प्राक्सिइतासे सत् व प्राक्सिइ प्रतीत होते है। तथा जैसे रज्जुमे सर्प-भ्रम होता है, तब 'यह सर्प अभी उत्पन्न हुआ हैं ऐसा ज्ञान नहीं होता, बल्क 'इस सर्वकी पूर्व स्थिति हैं' ऐसा भ्रमका त्राकार होता है, सो वास्तवमे तो सर्पका त्रिकाला-भाव है, तथापि श्रिधिष्ठान-रज्जुकी सत्तासे सर्पमे सत्ता श्रीर अविष्ठान-रज्जुकी प्राक्रिः द्वतासे सर्पमे प्राक्सिद्धताका भ्रम होता है, इसी प्रकार कपाल-तन्तु आदि कारणोमे प्राक्सिद्धता अमरूप है और प्राक्सिद्धता-ज्ञान भी भ्रमरूप ही है।

(३२) जैसा-जैसा अपना मुख बनाकर हम दर्गणमे देखते हैं वैसा-वैसा ही आकार दर्गणमे प्रतीत होता है। इसी प्रकार ञ्रात्मविलास ]

द्वि० खराड जिस-जिस व्याकारको बुद्धिवृत्ति वाग्ए करनी है। वैमा-वैमा 🦠 रूप अधिष्ठान-चेतनमे प्रतीत होता है। बाम्तवने प्रिविष्टान-चेतन से उन आकारोका न कोई स्पर्श है न उनकी कोई सत्ता है, हिन्तु अधिष्टान-चेतनके आश्य बुद्धि याप ही उन आकारोको नाग्नी हे और उन शाकारोको अपनेसे भिन्न जानवर श्राप ही उन मिथ्या त्राकारोमे सत्यताकी भ्रान्ति कर होती है, कैसे नाइत वानर दर्गणमे अपने ही आकारको अपनेने भिन्न सन्दर्भने त्रहण कर लेता है। फिर उन मिण्या न्यनुभगजन्य-संस्कारोमें भी सत्यताकी भान्ति करके बुद्धि उन जनकारों को सत्वन परं अपने भीतर ले जाती है तथा उन सस्कारोके उद्वोधद्वारा जब वृत्नि फिर उन्ही आकारोको धारती है, तन 'वही यह वस्तु है गैमा प्रत्यभिज्ञा-भ्रम होता है। वास्तवमे तो वस्तु वही क्टापि नर्ना श्रौर है ही नहीं, जैसे जब हम श्रपना मुख दर्गतम प्रदम देखकर पुन -पुन दर्गणमे देखते है, तब पूर्वानुभवजन्य सन्कारोकी आन्ति से ऐसा भ्रम होता है कि 'वही यह मुख हैं', परन्तु वास्तवने तो जव-जव हमने दर्पणमे अपना मुख देखा, तय-तव नवीन ही नुख वहाँ होता है, 'वही यह मुख है' ऐसा प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्त दर्गणमे तो भ्रमरूप ही है।

(३३) इस दृष्टिसे जविक कपाल-तन्तु आदि कारण प्राक्-सिद्धरूपसे असिद्ध है, तव वे घट-पटादि अपने कार्याके प्रति कारण कैसे हो सकते है ? क्योंकि कारण वे तभी हो सकते ये जविक अपने कार्योंसे पूर्व उनकी विद्यमानता पाई जाती। परन्तु सम्पूर्ण प्रपन्न त्रिविध-परिच्छेदवाला होनेसे भूत-भौतिक ऐसा

†िजस वस्तुका पूर्व प्रत्यक्त हुत्रा हो, उस पूर्व प्रत्यक्तके सस्कारसहित उसी वस्तुकी पुन प्रतीतिको 'प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्त' कहते हे, उपयुक्त रीतिसे सभी प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्त श्रमहम ही हैं। कोई भी पदार्थं प्रतीत नहीं होता जिसको प्राकृसिद्धरूपसे प्रहण किया जाय और घट-पटादि कार्यों प्रति कारण माना जाय। हाँ, निर्विकार, अजर, अमर, परिच्छंदशून्य व भेदश्न्य एक अधिष्ठान-चेतन ही प्राकृसिद्ध रूपसे प्रहण हो सकता है और केवल वही सम्पूर्ण कारण-कार्यरूप प्रपञ्चके प्रति एकमात्र विवर्त्तोपादान-कारण है। तथा क्या घट-पटादि कार्य, क्या कपाल-तन्तु आदि कारण, क्या बुद्धिरूप ज्ञाता, वृत्तिरूप-ज्ञान व प्रपञ्चरूप ज्ञेय, ये सभी उस परमज्ञपादानके विवर्त्ते क्या क्या है, जो कि दर्णणके समान अपने अधिष्ठान-चेतनके आश्रय प्रतीत होकर उसको रपर्श नहीं कर सकते।

(३४) यह हमारी अपनी ही कपोल-कल्पना नहीं, श्रुति-भगवती स्वय इस सिद्धान्तकी साची देती है। छान्दोग्योपनिषत् अठे प्रपाठकके शाङ्कर-भाष्यभे उदालक-श्वेतकेतुके सवादसे यही सिद्धान्त सुन्दर युक्तियोद्धाराप्रतिपादन किया गया है कि सम्पूर्ण गरण-कार्यक्रप प्रपञ्च अपने अधिष्ठान-चेतनका विवर्त्तमात्र है। पच्चेपसे जिसका आशय यह है —

कारण-कार्यसम्बन्धमे नैयाथिकोका 'आरम्भवाद', साख्यो का 'परिणाम-वाद' तथा वेदान्तका 'विवर्त्त-वाद' है। नैयायिको का मत है कि उपादान कार्यरूप परिणामको प्राप्त नहीं होता से साख्यका मत है, बिल्क उपादान आप तो ज्यू-का-त्यू ही हता है और अपने उपादानमें कार्य एक भिन्न ही वस्तु उपजती । जैसे कपाल-तन्तु आदि उपादानमें घट-पटादि कार्योंकी त्पत्ति हो जानेपर भी, कपाल-तन्तु अपने-आपमें ज्यू-के-त्यू ही हते है और घट-पटादि कार्य अपने उपादान कपाल-तन्तुसे मन नई ही वस्तु उत्पन्न होते हैं। क्योंकि वार्ण व आच्छादन-प व्यवहार कपाल-तन्तुद्वारा सिद्ध नहीं होता और घट-पटादि व्यात्मविलास ]

द्वारा सिद्ध होता है, इसिलये कपाल-तन्तुसे घट-पटादि एक भिन्न ही वस्तु उत्पन्न होते है। इस प्रकार कपाल-तन्तु ग्रादिमे घट-पटादिका ज्ञारम्भ होता है, परिणाम नहीं, ऐसा मानना चाहिये। यदि कपाल-तन्तु परिणामी हुये होते तो घट-पटादिकी उत्पत्ति हो जानेपर कपाल-तन्तु स्वस्वरूपसे न रहते, क्योंकि स्वस्वरूपको त्यागकर अन्य रूपमे परिवर्तन होतेको 'परिणाम' कहते हैं, परन्तु कपाल-तन्तु तो अपने स्वरूपसे ज्यू-के-त्यू ही रहते हैं, इसिलये ज्ञारम्भ-वाद माननेयोग्य है ज्ञौर परिणाम-वाद असंगत है। चूकि न्यायमतमे कार्यकी उपादानसे भिन्न नवीन उत्पत्ति मानी गई है, इसिलये न्यायमत 'असत्-कार्यवादी' कहलाता है, अर्थात छपनी उत्पत्तिसे पूर्च कार्य असत् था।

(३१) परिणाम-वादो साख्यका कथन है कि कार्य अपने उपादानमे एक सन्-वस्तु है, अर्थात् वह अपने उपादानमे उत्पत्ति से पूर्व अनिभव्यक्त रूपसे रहता है। क्रियाद्वारा उस सन्-कार्यकी अपने उपादानमें केवल अभिव्यक्ति होती है और नाशके पश्चात् वह फिर अपने उपादानमें ही अनिभव्यक्तरूप हो जाता है। इस प्रकार उपादान कार्यरूपमें परिणामी होता है। यदि उपादान उप्-का-त्यू रहे और परिणामी न हो तो घट-पटादिकी उत्पत्तिके अनन्तर कपाल-तन्तुमें अन्य घट-पटादिकी उत्पत्तिके अनन्तर कपाल-तन्तुमें अन्य घट-पटादिकी उत्पत्तिके अपन्तु कार्यकी प्रथम उत्पत्ति होनेके पीछे वे कपाल-तन्तु अन्य घट-पटादिके उपादान नहीं रहते, इसलिये परिणामवादका ही अगीकार है और आरम्भवाद असंगत है। चूकि कपालसे घटकी ही उत्पत्ति होती है पटकी नहीं, और तन्तुसे पट ही निकलता है घट नहीं। इससे जाना जाता है कि कपालमें घट ही रहता है और तन्तुमें पट ही रहता है। इस प्रकार कार्य अपने उपादावमें निना रहनेसे साख्यमत 'सन्-कार्यवादी' कहा गया है।

(३६) वेदान्त इन दोनोसे आगे वढ़कर कहता है कि न उपादानसे भिन्न कार्य कोई दूसरी वस्तु ही उत्पन्न होता है और न उपादान कार्यरूप परिशामको ही प्राप्त होता है। यदि उपादान से भित्र कार्य कोई दूसरी वस्तु हुई होती तो उपादानसे अधिक भिन्न देश-कालमे कार्यकी प्रतीति होती, परन्तु उपादानसे भिन्न देश-कालमे कार्यकी अनुपलिध हैं। जैसे घट-पटादि कार्यमेसे यदि मृत्तिका व तन्तुको निकाल लेवे तो घट-पटादि कोई वस्तु शेप नहीं रहते, यदि उपादानसे भिन्न घट-पटादि नई वस्त उपजे होते तो कपाल-तन्तुके निकाल लेनेपर उनकी उपलव्धि होनी चाहिये थी, परन्तु होती नहीं, इसलिये आरम्भवाद मिध्या है। तथा उपादान यदि कार्यरूप परिगामको प्राप्त हुआ हो तो कार्य के नष्ट होनेपर उपादान शेप न रहना चाहिये, जैसे दुग्ध दधीरूप मे परिएत होनेपर फिर दुग्धरूपसे शेष नहीं रहता। परन्तु घट-पटादि कार्योके नष्ट होनेपर तो मृत्तिका व तन्तु उतनेके उतने सख्या व परिमाणमे शेष रहते है, रख्चकमात्र भी न्यूनता नहीं होती, इसलिये परिगामवाद भी मिथ्या है।

(३७) वेदान्तका कथन है कि कार्य अपने उपादानसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, विल्क उपादानरूप ही है। कार्य अपने उपादानका केवल विवर्त्त है और उपादानकी ही एक दूसरी सज्ञा है, वास्तवमें कार्यका उपादानसे भिन्न रूप कोई नहीं। जैसे सर्प रज्जुका विवर्त्त है, रज्जुसे भिन्न सर्पका और कोई रूप है ही नहीं, वह तो केवल प्रतीतिमात्र ही है। उपादन त्रिकाल-सत्य है, कार्यसे पूर्व, कार्यके पश्चात् तथा कार्यके मध्य उपादान ज्यू-का-त्यू है। अर्थात् उपादान आप ज्यू-का-त्यू रहता हुआ अपने आश्रय कार्यकी प्रतीतिमात्र कराता है, वास्तवमें तो कार्य अपने उपादान में किएत है। कार्य अपने उपादानका विवर्त्तमात्र होनेसे

श्रात्मविलास ी

ट्रि॰ सग्रउ वेदान्तमत 'विवर्त्त-कार्यवादी' कहलाता है। प्रशीन रन्तुन्वरीके समान कार्य अपने उपादानमें कन्पिन-सन् और वाम्नव अनन्-क्ष है। इस प्रकार उपादान व अविष्ठानका अभेद निद्ध दुआ।

वावारन्मणं विकारा नामध्यं मृत्तिकेत्येव मत्यम् ( उन्मिकीपनियम् )

श्रर्थात् कार्य कथनमात्र व नाममात्र ही है, उपादान ही सत्य है। सुवर्ण, मृत्तिका, तन्तु आदि जिनको बोकिकटप्रिमे भूपण्, घट,पटादिके प्रति उपादान कहा जाता है, वान्तवमे यह उपादान-कारण नहीं केवल निभित्त-कारण ही हैं। च्रिक यह नम्पूर्ण भूत-भौतिक प्रपन्न उत्पतिवाला होनेसे कार्य है " और जो आप कार्य है वह किसी अन्यका उपारान नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य रज्जुमे सर्पके समान मिथ्या व कल्पित ही होता है। उसलिये सम्पूर्ण प्रपञ्चका एकमात्र त्रिकालावा । य, सत्वस्तु, त्राविष्ठान-चेतन ही विवर्त्तोपाटान है। इस प्रकार क्या अविद्या, क्या बुद्धि, वृत्ति, पत्रभूत तथा सुवर्ण-मृत्तिकादि अपने-अपने कार्योंकी उत्पत्तिमे निमित्तमात्र ही होते है, श्रविद्यादि व सुवर्ण-मृत्तिकादि के निमित्तसे वह अविष्ठान-चेतन ही भूषण-घटा दिके रूपमे प्रतीत होता है और स्वप्नवत् क्या निमित्त व क्या कार्य सभी अधिष्ठान-चेतनके विवर्च और अधिष्ठानह्म ही होते हैं।

सन्मूलाः सौस्येमाः सर्वाः ग्रजाः।

अर्थात् हे सौम्य । इस सर्व प्रपञ्चका मूल वह सत् ही है। ऐतदात्क्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमिस

(छान्दोग्य)

अर्थ :--यह सर्व इस अप्रोत्तसत् आत्मावाला है, सो पर-मार्थ है, सो आत्मा है, सो तू है।

(३८) इस प्रकार सुवर्ण-मृत्तिकादि अधिष्ठान-चेतनके विवर्त्त होनेसं आप ही नहीं तो भूपणादि-कार्यांको कैसे उत्पन्न करे १ तथा किएतरूप होनेसे जब कार्य बना ही नहीं तो सुवर्ण-मृत्ति-कादिमें कारणता कैसे सिद्ध हो १ इसी विचारसे न तो द्रव्यके आश्रय गुण व किया हे और न धर्मीके आश्रय धर्म है, किन्तु सभी सम्बन्ध और अनुयोगी-प्रतियोगी अपने अधिष्ठान-चेतनके विवर्त्तमात्र हैं। क्योंकि सभी आधार व आधिय त्रिविध-परिच्छेद-वाले होनेसे स्वसत्ताशून्य मायमात्र है और अपने अधिष्ठान-चेतनके आश्रय केवल प्रतीतिमात्र हैं। जैसे दर्पणमें प्रतीत हुआ जो मुखरूप-द्रव्य, खेत-पीतादिक मुखके गुण और हिलन-चलन आदि मुखकी किया, ये सब दर्पणस्थ-मुखकेआश्रय नहीं, किन्तु क्या मुख, क्या गुण व क्या किया सभी दर्पणके आश्रय है। दर्पणके अज्ञानसे मुखमे आश्रयता तथा गुण-कियामे आश्रितता-प्रतीति अम है।

(३६) जामत्के चिएक-काल और कण्ठगत हितानाडीजामत व स्वप्रयमेट नामा अल्प-देशमे ही यद्यपि स्वप्र-सृष्टिके
दीर्घकाल और विस्तृत-देशकी प्रतीति होती है, तथापि जामत्के
परिएक-काल व अल्प-देशको आधारता और स्वप्रके दीर्घ-काल
न विस्तृत-देशको आध्यताका अङ्गीकार नहीं और सम्मव भी
नहीं। किन्तु एक अधिष्ठान-चेतनके आश्रय ही क्या जामत् व
त्या स्वप्र दोनोकी अपने-अपने समयमे प्रतीति होती है, इन दोनो
ने परस्पर कारण-कार्यता व आधाराध्यता मिथ्या है। जैसे
गाटकघरके प्लेटफार्मपर पहले भानमतीके खेलके पडदे खुलते है
श्रित हरिश्चन्द्रके, परन्तु इन दोनोमेसे आधाराध्य-भाव किसी
। भी नहीं, केवल प्लेटफार्म ही दोनोका आधारम्त हो सकता है।
(४०) जामत्-देश-कालको स्वप्त-सृष्टिके प्रति आधारता व

आत्मविलास ]

कि खएड कारणता तम सिद्ध हो, जब कि जायन्-देश-काल स्वतन्त्र हो और स्थिर हो। परन्तु जैसा पीछे ( अद्भ ६ से २६ में ) विवेचन किया जा चुका है, जायत्-देशकाल जायत-पदार्थांके साथ अन्योऽन्याश्रयक्त्पसे समकालीन ही उत्पत्ति-नाशवान है, वे स्य-तन्त्र नहीं और स्थिर भी नहीं। जो वस्तु अपने स्वक्त्पसे चलाय-मान है और स्वतन्त्र भी नहीं, वह किसी अन्यका आवारभूत कैसे वन सकती है ? अर्थान् जायन्-देशकाल जायन्-पदार्थोंके प्रति ही जब कारणक्रप सिद्ध न हुवे, तम स्वप्न-स्रिष्टिके प्रति वे कारण कैसे वन सकते हैं ?

दूसरे, वेदान्त-सिद्धान्तमे भ्रमस्थलमे न्य्यनिर्वचनीय-ख्याति का यद्गीकार किया नया है, जिसका यह याशय है कि जो भी ज्ञान होता है वह सविपयक होता है, निर्विपयक-ज्ञान अलीक है। अर्थात् ज्ञानके साथ विपय भी उत्पन्न होता है, विपयके विना केवल ज्ञान ही नहीं होता। इस सिद्धान्तके अनुसार स्वप्न-ज्ञानके विपय पदार्थ भी स्वप्नकालमें उत्पन्न होते है। श्रुतिभगवती भी स्वप्नपदार्थोंकी उत्पत्तिकी साची देती है.—

## 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो

भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथ: सृजते ।' इस श्रुतिमे व्यवहारिक रथ, अश्व व मार्गका निपेध करके

सत् व यमत्से विल जएको 'य्रिनिव चनीय' कहते हैं, ऐसा यह जायत् जगन् है। तीनों कालमें जिसका यभाव न हो उसको 'सत्' कहा जाता है, परन्तु यह जगन् ऐसा हे नहीं, इसिनिये सत्से विल चए है। तथा तीनों काल में जिसमी प्रतीति न हो उसको 'यमन्' कहते हैं, जैमे शशन्य, वन्ध्यापुत्रादि, परन्तु यह ससार प्रतीत होता हे, इसिन्ये यसन्से भी विल चए होनेसे 'य्यिन-र्यचनीय' कहा जाता है। स्वप्नमं अनिर्वचनीय रथ, अश्व व मार्गकी उत्पत्ति वर्णन की है। और जब कि स्वप्नपदार्थोंकी उत्पत्ति मानी गई, तब उन पदार्थोंके योग्य देश-कालकी अपेज्ञा होनी चाहिये, जाअत्के अल्प देश-कालको उनके प्रति आधारताका असम्भव ही है।

(४१)वास्तव दृष्टिसे तो क्या जामत्-प्रपञ्च और क्या स्वप्न-प्रपञ्च दोनोका अपरिणामी-उपादान मृलाविद्यारूप सुषुप्ति-अवस्था ही है। सुपुतिसे ही जायन्-प्रपञ्च निकलता है और सुपुतिसे ही स्वप्न-प्रपच्च, तथा दोनोका लय भी सुपुप्तिगे ही होता है। जायत्के प्रधात जब स्वग्न श्राता है तब जायत्का लय स्वप्नमे नहीं होता, किन्त्र सुप्रिमे ही होता है और फिर सुप्रिमे ही स्वप्न-प्रपञ्च निकलता है। जायत् और स्वप्नके मध्यमे सुपुप्तिका आना आव-रयक है, चाहे वह सुपुति चिणिक हो अथवा चिणके किसी अशमे ही हो, परन्तु दोनोके मध्य सुपुप्तिका होना जरूरी है। जैसे नाटक-घरमें भानमतीके खेलके पडदे जब खुल चुके और खेले जा चुके, तव हरिश्चन्द्रका छेल श्रारम्भ होनेसे पहले प्लेटफार्मको साफ कर लेना जरूरी है। इसी प्रकार जर्व जाप्रत्के भोग अपना फल देनेसे उदासीन हो जाते है और स्वप्नभोग फलके सम्मुख होते है, तब जायन्-प्रपञ्चका सुपुप्तिमे लय होना आवश्यक है, जिससे स्वप्नके भोगोको अवकाश मिले । क्योंकि क्या जायत्-भोग और क्या स्वप्न-भोग होनोका कर्ता-भोक्ता सुपुप्ति-अवस्थाभिमानी प्राज्ञनामा जीव ही है और ये दोनो अवस्थाएँ इसके भोगकी सामग्री व भोग-स्थल है। वही प्राज्ञ जायत् और स्वप्नमे ‡विश्व व +तैजसरूपसे

जो वस्तु स्वय कार्यरूपमे परिवर्तित हो, उसको 'परिणामी-उपादान' कहते है। कुपुप्ति-अवस्थाभिमानी जीवका नाम 'प्रान' है।

श्रात्मविलाम ]

हि॰ यएड -प्रकट होकर इन अवस्थाओं में कर्ना-भोका होता है और वहीं इनके सिक्कत-संकारोंने जन्मान्तरमें अपने भेरनके लिये हार्नार धारण करता है।

- (४२) विचारमे देखा जाय तो जायत-प्रपद्मका लय न्यप्तमे सम्भव हो भी नहीं सकता। स्वप्नमं नो जावन्की लयहप-निवृत्ति तभी मानी जा सकती थी, जब कि स्वप्नने जायनकी उत्पन्ति मानी जाती । क्योंकि कार्यका लय अपने उपादानमें ही होता है, जैसे घटका प्रध्यसम्प लय कपालोमें ही होता है खीर स्वप्तसे जात्रत्की उत्पत्ति किसीको इष्ट है नहीं, इसलिये परिग्णामी-जपादानरूप सुपुतिमे ही जामन्की निचृत्ति माननी होगी। जब कि जायत्का लय सुपुतिमे माना गया, तव जायत्वे स्वप्नकी भी उत्पत्ति असम्भव है, क्योंकि जायत् जब अपने स्वरूपसे ही स्वप्न-कालमे नहीं रहता, तब वह स्वप्नका कारण कैसे हो ? वस्तुतः स्वप्रकालमे न जायत्वेह ही रहता है, न जायत्इन्द्रियाँ ख्रीर न मन-बुद्धयादि जायत्यन्त कर्ण ही शेष रहता है, बल्कि वहाँ सारी त्रिपुटी नवीन ही होती है। इस प्रकार न जाप्रनुका कारण स्वप्न है और न स्वप्नका कारण जावत, वल्कि क्या स्वप्न और क्या जात्रत् दोनोका परिणामी-उपादान सुपुप्तिही स्वतः सिद्ध है, क्रम-क्रमसे दोनो ही अपने उपादान सुप्रिंस तय होते है और सुषुप्तिसे ही निकलते है।
  - (४३) शङ्का: —यदि जाप्रत् और स्वप्न दोनोका परिणामी-उपादान सुपुप्ति ही है तो स्वप्नसे जागे मनुष्यको स्वप्न-प्रपञ्चमे मिथ्यात्व तथा जाप्रत्मे सत्यत्वप्रतीति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि एक ही उपादानसे एक कार्य सत्य तथा एक भिथ्या हो नहीं सकता, या तो दोनो ही सत्य प्रतीत होने चाहिये अथना दोनों ही मिथ्या। किन्तु इन दोनोमें सत्यता व मिथ्यात्व विलक्षण

प्रतीति है, इसलिये दोनोका एक उपादान अनुभवानुसारी नहीं।

(४४) समावान —वास्तवमे तो सत्यता न जाग्रत्-प्रपञ्च में अपनी है और न स्वप्न-प्रपद्धमें ही अपनी, किन्तु अधिष्ठान-चेतनकी सत्यता ही अपने-अपने समयपर दोनोमे प्रतीत होती है श्रौर उसकी सत्तासे ही ये दोनो असत् हुए भी सत्तावान् प्रतीत होते है। इसलिये जैसा अपने कालमे जाशत्-प्रपन्च सत् भान होता है, वैसा ही अपने कालमे स्वप्न-प्रपञ्च भी सत् प्रतीत होता है। 'यह स्वप्न-प्रपञ्च मिथ्या है और यह स्वप्न है' ऐसी प्रतीति तो स्वप्न-कालमे किसीको भी होती नहीं है, अत. दोनोमे ही सत्यताप्रतीति अधिष्ठानके अज्ञान करके ही है। अधिष्ठानके ज्ञान विना कभी 'वह प्रपञ्च सत्य है' और कभी 'यह प्रपञ्च सत्य हैं ऐसी सत्यताप्रतीति दोनोंके परस्पर विरोधी ज्ञान करके ही होती है। जैसे रज्जुमे रज्जुके अज्ञानसे कभी 'यह सर्प है' ऐसी प्रतीति होती है और कभी 'यह दण्ड है' ऐसा ज्ञान होता है। तहाँ रज्जुके ज्ञान विना ही सर्पप्रतीतिसे दण्डप्रतीति और दण्ड-प्रतीतिसे सर्पप्रतीतिकी निचृत्ति हो जाती है तथा दोनो प्रतीतियाँ भ्रमरूप ही होती है। इस प्रकार अधिष्ठान-रज्जुके अपरोत्त बिना एक भ्रम-ज्ञानसे दूसरे विरोधी भ्रमज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है, सो अधिष्ठ। नके ज्ञान विना परस्पर विरोधी ज्ञानोसे ही होती है। इसी प्रकार जायत्-प्रपञ्चकी प्रतीतिसे स्वप्नप्रतीति मिथ्या हो जाती है श्रीर स्वप्नप्रतीतिसे जायत्प्रतीति मिथ्या हो जाती है तथा टोनो ही भ्रमरूप है। अपने स्वरूपसे असत् हुए भी अधि-व्यान-चेतनकी रात्तासे अपने-अपने कालमे दोनो ही सत् प्रतीत होते है और अधिष्ठान-चेतनके अपरोक्त होनेपर दोनो ही मिथ्या हो जाते है। इस प्रकार इन दोनोका परिणामी-उपादान सुपुप्ति-अवस्थारूप मूलाजान ही जानना चाहिये।

थ्यात्मविलास ]

हि॰ सएडं
(१४) शद्धा '—जायन्से स्वप्तकी स्मृति होती है, क्योंकि
स्वप्रके श्रनुभवजन्य-सस्कार जायन्से रहने हैं खोर यह नियम है
कि जिसने श्रनुभव किया हो उसीसे च्यनुभवजन्य-सम्कार रहने
चाहियें खोर स्मृति करनेवाला भी वही होना चाहिये। खनुभव
करनेवाला खोर हो तथा स्मृति करनेवाला कोई खोर, यह खसस्भव है। इस प्रकार स्वप्तकी स्मृति जायत्मे रहने से जायन् ही
स्वप्तका कारण सिद्ध होता है खोर स्वप्तको जायन्के प्रति कार्यना
सिद्ध होती है।

श्रन्य शङ्का :—स्वानमे जाप्रन्भी स्वृति होती नहीं, विल्क जाप्रत्के संस्कारोसे स्वानमे कभी-कभी जाप्रत्-पदार्थोंका प्रन्य-भिज्ञा-प्रत्यच्च तो होता है, परन्तु स्वृति कभी नहीं होती। इससे भी जाप्रत्कों ही स्वाप्त-सृष्टिके प्रति कारणता सिद्ध होती है, क्योंकि जाप्रत्के संस्कार उन पदार्थोंके कारण है।

(४६) समाधान — यद्यपि जायत् व स्वप्त दोनो य्रवस्थाओं का अनुभव करनेवाला एक ही हैं, परन्तु वह अनुभव-कर्ता जायत्-अन्त करण अथना स्वान-अन्त करण नहीं हो सकता, क्योंकि जायत्-अवस्था और स्वान-अवस्थामे अन्त करण एक नहीं है, किन्तु दोनो अवस्थाओं अन्त करण भिन्न-भिन्न है। जायत्-अवस्थामे जिम पुरुपके अन्त करणने 'मे राजा हूं' ऐसा राज्यका अहङ्कार धारण किया हुआ है तथा हस्ति-अश्वादि जिन पदार्थों मे सख्युद्धि धारी हुई हैं, उसी पुरुपका स्वप्त-अन्त' करण स्वानमे अपने-आपको चाण्डाल देखता है, चाण्डाल-वृत्ति मे ही सुख्युद्धि करता है, जायत्-पुण्यको पापरूप व जायत्-पाप को पुण्यक्प जानता है, कभी पत्तीके समान मनुष्य-शरीरसे ही अपनेको उडता हुआ देखता हैं, कभी अपना सिर कटा हुआ देखता हैं, कभी वितापें अपने-आपको भस्म होता हुआ. देखता

हैं और क्या 'त्रिनिको शीतलस्वभाव तथा जलको उप्णस्वभाव जानता है, जो कि जामत-यन्तः करणकी मर्यादासे विलच्या है गौर नामनमं ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। इस प्रकार जाति व स्पर्भा विनचणता, सुख-दु'खकी विनचणता, पुण्यःपापकी मर्यादादी विलक्तणता, भ्रतोके गुर्णोकी विलक्तणता स्रोर नीति की विलद्याणता होनेसे यह स्पष्ट हैं कि होना अवस्थाओं में अन्त -करण्की एकता नहीं हैं। क्योंकि रूप, जाति, गुण, पुण्य, पाप, मुख, दु ख, गर्यादा व नीति इन सबका बोध केवल अन्त कर्ण में दी है। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि सुपुतिमे अन्त करणके लीन हो जानेपर रूप, जाति व गुणाविके सब ज्ञान अन्त.करण मं ही लीन हो जाते है और फिर अन्त करणका विकास होनेपर यह सब ज्ञान उसीसं निकल पडते है। इसीलिये सुपुनि-श्रवस्थामे इनका कोई भेदभाव नहीं रहता, विल्क वहाँ अन्त करणके अभाव में क्या चारडाल, क्या राजा, क्या पशु, क्या पत्ती सबका ही श्रमेद हो जाता है, इससे म्पष्ट है कि यह सब भेद अन्त करणमे ही हैं। इस प्रकार जबिक सुख-दु'ख, पुरुय-पापादि व जाति-गुणादि सब मर्यादाओका सम्दन्य केवल अन्त करणसे ही है, तव यदि दोनो अवस्थाओं मे एक ही अन्त करण हो तो इस प्रकारकी विचित्र विलच्चणता नहीं होनी चाहिये। क्योंकि पदार्थी का स्वरूप, गुण, पुण्य-पाप और सुख-दु खादिकी मर्यादा व नीतिका निर्णय करनेवाला जय कि अन्त करण ही है तो फिर जिस अन्त कर्गने जामत्मे जैसा रूप-गुणादिका निश्चय किया है, उसके छात्यन्त विरुद्ध वही स्वप्नमें कैसे निश्चय कर सकता हैं? इसलिये मानना पडेगा कि दोनो अवस्था ओमे अन्त करणकी एकता नहीं हैं। इस प्रकार दोनो अवस्थाओं अन्त करणोंका मेद होतेसे और दोनो अवस्थायोका अनुभव-कर्ता कोई एक

हि॰ खएड

अन्तः करण न होनेसे प्राज्ञहप-जीवको ही इन सवका अनुभवकर्ता मानना होगा। वही राजाविराजके समान कभी अपने
भीतरसे जायत्-अवस्थारूपी दरवारको निकालता है और त्रिपुटीहप अपनी लीलाओको देखता है। और जब यहाँसे थकता है तव
अपने इस दरवारको भड़ करके स्वप्त-अवस्थारूपी रनिवासमे
प्रवेश करता है और कभी सवको लयकर अपने निजी महल
सुपुति-अवस्थामे विश्राम करता है।

(४७) 'अन्त करण' शब्दका अर्थ है 'अन्तर्ज्ञानका साधन', और जो ज्ञानका साधन है वह ज्ञानका कर्ता नहीं हो सकता। जिस प्रकार खड़ छेदनरूप व्यापारका साधन होनेसे कर्ता नहीं हो सकता। साधनसे कर्ता सदैव भिन्न ही होता है, छेदन-व्यापार का कर्ता तो वह पुरुष ही हो सकता है जिसके हाथमे खड़ग है। इसी प्रकार ज्ञानका साधन होनेसे अन्त करण ज्ञानका कर्ता नहीं हो सकता, ज्ञानका कर्ता तो केवल प्राज्ञ-जीव ही हो सकता है। क्या जायत्-अन्त करण व जायत्के सस्कार और क्या स्वप्न-अन्त करण व स्वप्न-सस्कार अपने-अपने कालमे उसीमे लय होते है और उसीसे निकलते है तथा मरण्-अवस्थामे तो जायत् व स्वप्न दोनों ही अन्त करण सस्कारोसहित उसीमे स्वक्रपसे ही जीन हो जाते है। इसीलिये सर्व सस्कारोका सिक्षतरूप कोप वह प्राज्ञ ही है और उसमसे ही जो सरकार प्रारब्धरूपसे उद्बुध होते है, वे ही जन्मान्तरके भोगकी सामग्री वन जाते है और प्रनर्जन्मके हेतु होते है।

(४८) उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि .—(१) जामत् व स्वप्नमें अन्त करण एक नहीं किन्तु भिन्न-भिन्न हैं। (२) अन्तः-करणह्प-प्रमाताका ही भेद नहीं किन्तु इन्द्रियरूप-प्रमाण तथा - \*प्रमेयका भी भेद हैं। स्वत्नमें इन्द्रियाँ नवीन ही अन्त करण साथ जत्पन्न होती है, जस समय जायत्इन्द्रियाँ अपने अन्त करण में लीन होकर रहती हैं। (३) और यह भी सिद्ध हुआ कि जायत् तथा स्वप्नके अनुभवजन्य सस्कारोका आश्रय एकमात्र प्राज्ञ ही है, न जायत्-अन्त करण ही सस्कारोका आश्रय हो सकता है और न स्वप्न-अन्त करण ही सस्कारोका आश्रय हो सकता है और न स्वप्न-अन्त करण। क्योंकि आधारभूत अन्त करण ही जब लयको प्राप्त होता है, तब वह आधेयहप संस्कारों का आश्रय केंसे रह सकता है शिलस प्रकार देह व इन्द्रियाँ जव आश्रय केंसे रह सकता है शिलस प्रकार देह व इन्द्रियाँ जव आश्रय केंसे रह सकता है शिलस प्रकार देह व इन्द्रियाँ जव आप ही अपने स्वरूपसे लय होते हैं तब वे सस्कारोंके आधारभूत नहीं रहते, इसी प्रकार अन्त करण भी लयस्वरूप होनेसे और गुणोका कार्य होनेसे सस्कारोका आधारभूत नहीं हो सकता। यद्यपि इसमें सरकारोंका उद्योध होता है, तथापि सस्कारोंका आश्रय तो वह कारणरूप-प्राज्ञ ही होगा जिसमें अन्तःकरणका लय होता है।

वह प्राज्ञ ही जब अपने निजालय-हृद्याकाशसे निकलकर नेत्रोमे अपना आसन लगाता है, तब वही अपनेमेसे अन्त करण और इन्द्रियादि-त्रिपुटी निकालकर जायत्-प्रपञ्चको देखता है और 'विश्व' नामसे पुकारा जाता है। जब वहाँसे उपराम हो करठगत हितानामा नाड़ीमे प्रवेश करता है, तब जायत्-प्रपञ्च व त्रिपुटीको अपनेमे लय कर स्वप्त-त्रिपुटीको अपनेमेसे निकालता है और स्वप्त-प्रपञ्चको देखता है तथा 'तैजस' नामसे कथम किया जाता है, वास्तवमे इन सबका अनुभव-कर्ता वह एक ही है। और वही सुपुतिमे दोनो अवस्थाओंके सस्कारोको, अनुभवके साधन अन्त करण-इन्द्रियादिको तथा उन अवस्थाओंके दश्योको अपनेमे लय करके हृद्याकाशमे निजस्वरूपसे स्थित रहता है।

<sup>-</sup> इन्द्रियादि-पमाणद्वारा जिस वस्तुका न्त्रन हो वह 'प्रमेय' ज

श्रात्मवितास ]

हि॰ खएड जैसे तटवा एक स्वॉग अपने अन्दरसे निकालकर लाता है और उस स्वॉगको अपनेमे लय कर दूसरे स्वॉगमे प्रकट होता है तथा जब अपना खेल कर चुकता है तब सब स्वॉगोको अपनेमे लय कर अपने स्वस्वरूपमे स्थित रहता है।

जायत्मे स्वप्नकी स्मृति होनेका कारण यह है कि जायत्अवस्थामे वह प्राज्ञ सत्त्वगुणसम्पन्न होता है, जिससे जायत्अवस्थाके ज्ञान व व्यवहार टिकाऊ प्रतीत होते है और अवस्था
टिकाऊ होनेसे संस्कारोका उद्वोध भी होता है। परन्तु स्वप्नयवस्थामे वह प्राज्ञ रजोगुण करके आच्छा दित रहता है, इसीलिये उस कालमे अवस्था वडी चञ्चल रहती है और उस चञ्चल
दशामे अन्य अवस्थाके सस्कारोका उद्वोध असम्भव हो जाता
है। जैसे तीत्र वेगसे वहते हुए जलमे जलके अन्तिस्थत मृतिका
के परमाणुओंको यदि आलोडन किया जाय तो वे जलके अपर
आकर स्थिर रूपमे नही रह सकते, तत्काल वह जाते हैं; परन्तु
स्थिर तालजलमें परमाणु ऊपर आकर कुछ कालके लिये टिके
हुए रहते है। इसी प्रकार स्वप्त-अवस्था चञ्चल होनेसे उसमे
संस्कारोका उद्वोध नहीं होता, उद्वोध भी हो तो स्थिरता नहीं
होती, परन्तु जायत्-अवस्थामें सत्त्वगुणकी प्रधानतासे सस्कारों
का उद्वोध व स्थिरता दोनो होते हैं।

(४६) इस प्रकार जायत्मे स्वप्नकी स्पृति होनेसे जायत्को स्वप्नके प्रति कारणता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती, क्योंकि स्वप्न का यनुभव-कर्ता जायत्-व्यन्त करण नहीं पाया गया, किन्तु जायत् व न्यप्न दोनों ही इस प्राज्ञके खेलनेकी रङ्गभूमियाँ जानी गई। एक रङ्गभूमिमे बैठकर उसने देखा व्योर दूसरीमे आकर स्पृति की, तो इससे उन भूमियोंमे कारण-कार्यता नहीं हो सकती, किन्तु कारणक्ष तो वह खेल करनेवाला ही हो सकता है। तथा

जायत्के संस्कारोसे यदि स्वप्नमे कोई पदार्थ जायत् जैसे देखे गये तो भी जायत्को कारणता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जायत्-अव-स्था भी उस प्राज्ञके खेलनेकी एक भूमि ही है। जापनके सादृश्य कोई पदार्थ स्वप्नमे देखे भी गये, तो भी इसीसे जायत्भूमि कारण-रूप नहीं हो जाती, बल्कि कारणरूप तो वह अनुभव-कर्ता प्राज्ञ ही हो सकता है। इसके इलावा पूर्वपत्तीने जो स्वप्नमे जायत्-पदार्थीकी प्रत्यभिज्ञाकी शङ्का की, सो तो सर्वथा निर्मृत ही है, क्योंकि जायत्मे जिन पुरुपोको देखा वही पुरुप यदि स्वेप्नमे आते तो प्रत्यभिज्ञा हो सकती थी। परन्तु स्वप्नसे जागकर जाप्रत्मे उन्ही पुरुपोसे स्वप्नके लेत-देत व्यवहारकी चर्चा करे तो कोई भी अपनी कुछ भी साची नहीं देता। इसिलये उस समय प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यच्च नहीं, किन्तु प्रत्यभिज्ञा-भ्रम होता है श्रीर जायत्-पदार्थिके सादृश्य अन्य पदार्थोकी उत्पत्ति होती है। साराश, जायत्मे स्वप्नकी स्मृति होनेसे, अथवा स्वप्नमे जायत्के सादश्य पदार्थीकी प्रतीति होनेसे जाप्रत्को स्वप्नके प्रति कारणता असिद्ध है। किन्तु यह दोनों ही कार्य है और इन दोनोका कारण वह प्राज्ञ ही है। जावत् व स्वप्न दोनोमे परस्पर कारण-कार्यभाव मिथ्या है, क्योंकि जायत्मे स्वप्न-त्रान्त करण नही और स्वप्नमे जायत्-त्रान्त करण नहीं, फिर उनका कारण-कार्यभाव कैमें हो ?

(५०) वास्तवमे बात तो यूँ है कि स्वप्नसे जागकर जब हम जाप्रत्मे आते है, तब वर्तमान-जाप्रत्के पदार्थ वही कदापि नहीं हो सकते जो कि पूर्व-जाप्रत्गे थे, किन्तु पूर्व-जाप्रत्के सजातीय अन्य ही पढार्थ वर्तमान-जाप्रत्में होते हैं। क्योंकि देश, काल व बस्तु अन्योऽन्याश्रयरूप होनेसे व ज्ञान-समकालीन होनेसे उनमें स्थिरता कदाचित् होती नहीं है। इसलिये वही ये पदार्थ कदाचित् नहीं रह संकते, परन्तु उनं पूर्व-जाप्रत्के सजातीय वर्तमान- श्रात्मविलास ]

दि॰ खरड पदार्थों में प्रत्यिम्झा-प्रत्यत्तका भ्रम हो जाता है कि यही ये पदार्थ है जो पूर्व-जाधत्मे थे। वास्तवमे तो सब ही प्रत्यिभझा-प्रत्यत्त भ्रमक्तप ही है, परन्तु निरन्तर प्रतिदिन भ्रमकी टढ्ता करके कि 'वही ये पदार्थ है, वही ये पदार्थ है', इस प्रत्यिभझा-भ्रममे ही सत्यत्ववृद्धि स्थिर हो जाती है। इसका रहस्य यह है:—

अज्ञानद्वारा मिथ्या जायत् अनुभवमे सत्यवुद्धि धारकर जव हम अन्य अवस्थामे जाते हैं, तव उन अनुभवजन्य संस्कारोंको सत्यरूपसे ग्रहण करके अपने अन्तर ले जाते है। उस अवस्थासे उठनेके उपरान्त उत्तर-जायत्मे फिर वे ही संस्कार उद्वुध होकर उन पूर्व पदार्थोंके सजातीय अन्य पदार्थ सम्मुख खड़े कर देते हैं, क्योंकि संस्कार ही उन पदार्थोंके हेतु है। अधिष्ठानरूप परमात्मा तो सम व चेतन है और सर्वसाची है, इसलिये जैसा-जैसा संस्कारोका उद्वोध होता है, वैसी-वैसी ही प्रतीति वह अपने श्राश्रय करा देता है। जैसे जव-जव दर्पणमे हम श्रपना मुख देखते है तव-तव उससे सजातीय मुख ही प्रतीत होता है, परन्तु द्र्पण्के अज्ञानसे पूर्व संस्कारोंके आवेशमे आकर सजातीय मुख में तत्ता-भ्रम हो जाना है कि वही यह मुख है जो कल देखा था। तैमे ही अविष्ठान-चेतनके अज्ञानसे पूर्व संस्कारोके आवेशमे सजातीय जायत्मे जीवको तत्ताका श्रम हो जाता है कि वही यह जात्रत्-प्रपद्ध है जो कल देखा था, क्योंकि जैसा-जैसा उस अविष्ठानके आश्रय संकल्प होता है तथा जैसा-जैसा संस्कारोका उद्वोध होता है, वैसा-वैसा ही सिद्ध होता है। इस रीतिसे अनुभवमें सत्यत्ववृद्धिमें सस्कारोमें सत्यता और संस्कारोमे सन्यत्वसे अनुभवमें सत्यताका प्रवाह चल पडता है। इस प्रकार धानुभवजन्य उद्युव-सत्कार मिध्या पदार्थीमे सत्यवुद्धि और भी दृ करात चले जाने हैं। प्रकृतिमे यदि सस्कारोंका उद्वीध न होता तो पदार्थों में सत्यता-प्रतीति ही न होती, परन्तु संस्कारों के उद्बोध करके ही 'वही ये पदार्थ है' ऐसा सजातीय वस्तुओं में प्रत्यिभिज्ञा-प्रत्यच्तका भ्रम होता रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि सजातीय वस्तुओं में प्रत्यिभिज्ञा-प्रत्यच्तका भ्रम ही जीवके आह-ममत्व रूपसे बन्धनका मूल है। यदि आह-ता-ममताके विषय सजातीय पदार्थों में प्रत्यिभिज्ञा-भ्रम न होता तो जीवके लिये कदापि कोई वन्धन ही नहीं था।

(४१) इस प्रकार जाप्रत्-प्रपद्धमे सत्यताकी भ्रान्ति हढ़ हो जानेसे इसके विपरीत स्वप्त-प्रपद्धमे भ्रमत्व-निश्चय स्वाभाविक हो जाता है। भ्रमत्व-निश्चयके कारण ही स्वप्नके अनुभवजन्य सस्कार हढ़ व स्थिर नही रहते और इसीसे न पुण्य-पापके जनक ही होते है। इसी कारण स्वप्नसे जागकर स्वप्नकी स्मृति कुछ कालके लिये तो रहती है फिर विस्मृत हो जाती है। जिस प्रकार वाल्या-रस्थासं लेकर बृद्धावस्थापर्यन्त प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवनकी वेष्टाओकी स्मृति ज्यूं-की-त्यूं रहती है, उसी प्रकार ऐसा मनुष्य कोई नहीं जो एक मासके स्वप्नोकी भी स्मृति रखता हो।

(५२) इस रीतिसे जाग्रत व स्वप्नमे कोई भेद नहीं है। जिस कार स्वप्नके कर्ती-भोक्ता व भोग्य मिथ्या है और इस जीवके वरूपमे कोई विकार नहीं करते, उसी प्रकार जाग्रतके कर्ती-भोक्ता, ग्रीग्य व पुण्य-पापादि अत्यन्त असत्य है। परन्तु केवल उन जातीय वस्तुओं में प्रत्यभिज्ञात्व-भ्रम करके कि 'वहीं में हूँ और ही ये.पदार्थ है' असत्यमे सत्य-वृद्धिके कारण ही यह जीव र्तृत्व-भोक्नुत्वके वन्धनमें बन्धायमान हो जाता है और मिथ्या र्तृत्व-श्रभिमान करके मिथ्या कर्य-संस्कारोसे वस हुआ आप श्रात्मविलास ]

द्वि॰ खराड ही 'पुनरिप जननं पुनरिप मरणं पुनरिप जननी जठरे शयनम्' के चक्रमें पड़ जाता है। आप ही संसारको अपने अन्दरसे निकाला परन्तु इसको न जानकर कि यह संसार मेरा ही चमत्कार है, अपने अज्ञानद्वारा आप ही इसमे भेदवुद्धि की तथा उस भेद-बुद्धि के प्रभावसे अनुकूल-प्रतिकूल ज्ञानद्वारा राग-द्वेष व पुरुय-पापके चक्रमे भ्रमने लगा। जैसे मकड़ी आप ही अपने अन्दरसे जाला निकालकर श्राप ही उसमे फॅस मरती है। धन्य है! इस मायाकी विचित्रताको जिसने वाजीगरके बन्दरकी भाँति अजर-अमरको जरा-मरएके कल्पित-बन्धनमें बाँध लिया। जाग्नत् व स्वप्नमे भेद तो तब हो जब कि जाप्रत्-प्रपञ्च कुछ बाहर बना हो; परन्तु वस्तुतः बाह्य कुछ भी नही है, केवल फलोन्मुख सूद्रम-संस्कार ्ही साची-चेतनकी सत्तासे स्थूलाकारमे वाह्य प्रतीत होते हैं। जैसे सिनेमाके खेलमे फिल्मके ऊपर श्रङ्कित सूच्म श्राकार विद्युतकी सत्तासे बाहर पड़देपर स्थूलरूपमे बिना हुए ही प्रतीत होते है तथा जैसे स्वप्न-प्रपञ्च अपने संस्कारोके अनुसार अन्तःस्थित ही अपनेसे भिन्न बाह्य प्रतीत होता है। सारांश, जायत्व स्वप्नमे कोई भेद नहीं है,यह जीवात्मा आप ही अपनी कल्पित अविद्यासे वन्धायमान हुआ आप ही जात्रत्-स्वप्न प्रपञ्चकी रचना करता है श्रीर श्रपने श्रज्ञान करके इनमे सत्य-श्रसत्यकी कल्पना करता है तथा अपनेसे भिन्न जान असत्यमे सत्यबुद्धि करके मिध्या कर्नृत्वा-भिमानद्वारा अपनी प्रकृतिसे वंधा हुआ जन्म-मर्ग्यके प्रवाहमे वहा चला जाता है। परन्तु जब सद्गुरु व सच्छास्त्रकृपा अौर श्रपने पुरुषार्थद्वारा श्रपने वास्तविक स्वरूपका साचात्कार कर लेता है, तब अविद्याके वन्धनसे मुक्त हुआ ज्यू-का-त्यू शिवस्व-रूप ही रहता है श्रीर श्राकाशके समान श्रपनेमे किसी प्रकार कोई लेप नहीं देखता।

(४३) इस प्रकार यह जीव वस्तुतः शिवरूप होते हुए भी अज्ञानरूपी मदिराको पान करके मिध्या पुरुय-पापके आवेशसे व्सिष्टमत, वाचस्पतिमत ) आप ही अपने लिये स्वर्ग-नरककी रचना और एक जीववाद निह-करता है। यहाँ प्रश्न होता है कि जब पण तथा उक्त तीनों 🗥 मतोंकी परस्पर संगति सर्व कर्ती-धर्ती यह आप ही है, तब दुःख की इच्छा तो कोई भी नहीं करता, इसिलये सपीदि नीच योनियो की प्राप्ति तो किसीको भी नहीं होनी चाहिये। यद्यपि यह सत्य है, तथापि जैसे बड़े-बडे धनी पुरुष मिरादिके आवेशमें आये हुये न करनेयोग्य भी अपने लिये करना पसन्द करते है, उसी प्रकार यह आत्मदेव मिथ्या कर्नृत्वाभिमानद्वारा अनिष्ट कर्मीके प्रभावसे अपने लिए न करनेयोग्य भी करना पसन्द करता है और अरुचिकरमें भी रुचि करता है। यह सब हमारी अपनी ही कल्पना नहीं स्वय भगवान्के वचन इसकी साची देते हैं :---

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृँजिति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । श्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ भी श्र. ५ क्षो १४-१५)

श्रर्थ: —परमेश्वर तो वास्तवमे भूत-प्राणियोके न कर्तापनको, न कर्मीको श्रोर न कर्म-फल-संयोगको ही रचता है, किन्तु परमा-त्माकी साचीमे स्वभाव (प्रकृति) ही इन सब व्यापारोमे वर्त रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा तो न किसीके पाप कर्मको ही प्रहण करता है श्रोर न शुभ कर्मको, किन्तु श्रज्ञानद्वारा वह ज्ञानस्वरूप परमात्मा ढका हुआ है, इसी श्रज्ञानसे सर्व जीव मोहित हो रहे है (श्रोर कर्ता-कर्तव्यादिके चक्रमे पड़े भ्रमते हैं)।

इस अज्ञान करके ही जीव अपनेको कमोंका कर्ता और भग-वान्कों फलप्रदाता मानता है। वास्तवमें तो अपने अज्ञान करके क्या अप्रमाता, क्या |प्रमाण, क्या |प्रमा और क्या देश-काल-वस्तुरूप प्रमेय, सर्व प्रपञ्चको स्वप्नवन एक साथ अपने भीतरमें ही निकालता है, इनमें कारण-कार्यभाव कोई नहीं। परन्तु इस तत्त्वकों न जान अपनेसे भिन्न ईश्वरम्प व्यक्ति-विशेषकों इस सर्व प्रपञ्चका रचयिता मानता है और 'में और टूं यह और हैं' इस भेदबुद्धि करके अनहुए कर्नृत्व-भोक्तृत्व-अभिमानको अपनेम धार लेता है। प्रकृतिमें यह नियम है कि कर्नृत्व-अभिमानके साथ ही पुण्य-पापका वन्यन होता है, कर्नृत्वाभिमान आया कि विवि-निषेध व पुण्य-पापका वन्यन उसपर लाग् हुआ। इस प्रकार अपनी ही रची हुई नीतिसे वन्धायमान हुआ यह आत्मदेव आप ही घटीयन्त्रके समान अव-ऊर्व भटकता फिरता है।

सो मायावश भयु गुसाई। वॅन्यो कीर मरकटकी नाई।।
अर्थात् सो जीवातमा आप ही अपनी मायाके वश होकर
इसी प्रकार बन्धायमान हो गया है जैसे +यन्दर और ×तोता
अपने अज्ञान करके आप ही वॅध जाते हैं।

भ्रान्त कर्ग्णविशिष्ट चेतनका नाम 'प्रमाता' है।

र् इन्द्रियादि ज्ञानकी सामग्रीको 'प्रमाण' कहते हें, अर्थात् प्रमा-ज्ञानके साधनको 'प्रमाण' कहते हैं।

<sup>‡</sup> व्यवहारिक सत्ताके यथार्थ ज्ञानका नाम 'प्रमा' है।

<sup>+</sup> बन्दर जिस प्रकार श्रपने श्रज्ञानसे बन्धायमान होता है, वह प्र सं पृ ६०,

<sup>×</sup> तोतिको चिडीमार इस युक्तिसे पकड़ते हैं कि एक थोथे वांसकी पोरी बारीक रस्सीमें पिरोकर रस्सीके दोनों भाग वृत्तोंसे वांध देते हैं और पोरीके ऊपर उन्न रचिकर चुग्गा रख देते हैं। तोता उसको खानेके लिए जब बाँस की पोरीके ऊपर बैठता है, तब उसके भारसे पोरी घूम जाती है और ऊपरका भाग नीचेको आ जाता है। तोता तब भय करके पोरीके साथ नीचेको लटक

(४४) उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि अनुभवसे सस्कार श्रौर संम्कारसे अनुभवकी सत्यताका प्रवाह अज्ञान करके चल पड़ता है और इस सत्यवृद्धिसे कर्ता-भोक्तापन तथा कर्ता-भोका-पनसे सत्यबुद्धि परस्पर टढ होती चली जाती है। इस प्रकार अनहुए कर्नृत्वाभिमान करके इस मिथ्या प्रवाहमे पडा हुआ यह जीव तृ एके समान भटकता फिरता है, कही विश्राम नहीं पाता। इस स्थलपर फिर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि मिध्यामे सत्यवुद्धि हुई तो क्योकर १ और आप ही अपने गलेमे यह वन्धन डाला गया तो क्योकर ? इसका रहस्य यह है कि मायाके राज्य में द्रष्टा-जीव (अविद्या-विशिष्ट-चेतन) ही दृश्यक्ष परिणामको शाप्त होता है, जैसे मृत्तिका ही घटादि परिणामको शाप्त होती है। आप ही देखनेवाला होता है और आप ही देखे जानेवाला. श्राप ही ज्ञाता होता है और श्राप ही ज्ञेय। जैसे रज्जुमे श्रिया-वृत्ति आप ही सर्पाकार और आप ही जानाकार परिणामको प्राप्त होती है, अथवा जैसे स्वप्नमे यह जीव आप ही ज्ञानाकार व विषयाकार रूपको धारण करता है, अथवा जैसे दर्गणमे वृत्ति श्राप ही मुखाकार व ज्ञानाकार होती है। ठीक, इसी प्रकार यह द्रष्टा-जीव ही जाप्रत्मे ज्ञानाकार व विषयाकार परिणामको प्राप्त होता है। अर्थात् यह 'प्राज्ञ' जीव ही 'विश्व' रूपमे परिणत होता है और अपनी दृष्टिमात्रसे अन्त करणको प्रमाता यौर दन्द्रिया को, प्रमाणता का प्रमाणपत्र देवा है। सूर्यको प्रकाश, चन्द्रमाको शीतलता, श्रम्निको उष्णता और जलको द्रवता प्रदान करता है। श्राकाशमे शून्यता, वायुमे स्पन्दता, पृथ्वी व पहाडोमे जडना सिद्ध करनेवाला यह त्राप ही है। हपोको सोन्दर्य, पृलोको मुगन्ध,

जाता है, श्रपने पजोसे श्राप ही पोरीको पकड़ लेता है श्रोर जानना है कि सुमें किसीने पकड़ लिया है। इतनेमें चिड़ीमार श्राकर इसको पढ़ा हो लेता है।

श्रात्मवितास ]

हि॰ खण्ड शब्दों व रसोको माधुर्य और स्पर्शोंको कोमल आप ही वनाता है। रेलोको सरसर, जहाजोंको मर-मर और तारोंको फर-फर आप ही उड़ाता है। वुल्वुलोमे चहचहाट, सिंहोंमें दहाड़, हाथियों में चिहाड़ देने-दिलानेवाला भी यह आप ही है। इस प्रकार अपनी दृष्टिमात्रसे सबको सब कुछ लुटा देनेवाला तो यह आप ही है, परन्तु अपने अज्ञान करके आप ही अपनी दृष्टिपर मोहित हो गया। शोक। महाशोक।

तेरी ही तेरा तुमे दे गई चिरका कातिल। हो गया तू अपनी ही आप अदा पे विस्मिल।।

श्राया तो था इत सब रूपोमे 'सोऽहं' 'सोऽह' का गीत गाने, परन्तु श्रज्ञानके नशेमें श्रपने-श्रापको भूल 'कोऽहं' 'कोऽहं' का स्यापा करने लग पड़ा। जो कुछ देखता है वह सब श्राप ही वना है, परन्तु उस सब दृश्यको श्रपनेसे भिन्न जान विस्मयको प्राप्त होता है।

इस प्रकार जब अपने जाग्रत् व स्वप्नके स्यापेसे थक पड़ता है, तव अपने निजालय-सुपुप्तिम आप ही अपनी सब दृष्टियों व दृश्योंको लयकर अपने-आपमे विश्राम करता है। यही प्रकृतिकी साम्यावस्था है जिससे विषमक्ष्प त्रिगुणमय संसार निकल पड़ता है। यही मृलाज्ञान है, यही कारण-शरीर है, जिससे स्थूल-सूदम प्रपञ्चको उत्पत्ति होती है। वास्तवमें तो यह प्राज्ञ चेतन-स्वस्प साची ही है, परन्तु अविद्यमान अविद्याके सम्बन्ध करके माद्यस्प परिच्छिन्न-अहङ्कारमें आप ही आत्मबुद्धि करने लगा

<sup>३ दर्पण । † सम्मुख । ‡ मुँह । †
५ प्रितिबिन्न ।</sup> 

श्रीर इसको सत्य जानने लगा। चूंकि श्राप ही 'श्रहं' से 'त्य' रूप दृश्यमे परिएत होकर श्राया है, इसिलये कारए एप परिच्छिन्न- श्रहंमे सत्यबुद्धि होनेसे कार्यरूप दृश्यको भी सत्य मानने लगा। दृश्यमे सत्यवा कही बाहरसे नही श्राई, श्रपने परिएाम करके दृश्यको सत्यता प्रदान करनेवाला यह श्राप ही है श्रीर जब मनोनाश, वासनाचय व तत्त्व-विचारद्वारा किएत-साच्यरूप परिच्छिन्न-श्रहंसे निकलकर श्रपने साची-स्वरूपमे भड़े जमा देवे तब न श्रह रहे न त्वं, न दृष्टा रहे न दृश्य।

(४४) अब हम इस सिद्धान्तपर आये है कि 'जो कुछ तू देखता है वह तू ही है।' भगवान् विसष्ठ हमारे इस सिद्धान्तकी सत्यतामे मुक्तकण्ठसे अपनी साची देते है और अपने अन्थ योग-वासिष्ठमे स्थान-स्थानपर पुकारकर कहते हैं '—

"हे राम! पृथ्वीके परमाणु असंख्य हैं। उन परमाणुवोकी संख्या चाहे कोई कर भी लेवे, परन्तु सृष्टियोकी संख्या करनेमें कोई समर्थ नहीं। जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टि हैं, जितने जीव है उतनी ही सृष्टियाँ हैं। अनन्त-चेतनका ऐसा कोई अणु नहीं जहाँ सृष्टि न हों। जैसे जहाँ जल है वहाँ तरङ्गभी हैं, तरङ्गा-यमान होना जलका स्वभाव है, तैसे ही चेतनके आश्रय सृष्टिरूप तरगे स्वाभाविक फुरती हैं। परन्तु जैसे जलसे भिन्न तरङ्गका और कोई रूप नहीं है, अपनी फुरना ही भ्रम करके तरङ्गरूप हों भासती है, तैसे ही आत्मासे भिन्न सृष्टिका और कोई रूप नहीं हैं। अपनी फुरना ही अझान करके ससाररूप हो भासती हैं, वास्तवमें सृष्टिरूप ससार कुछ उपजा नहीं।"

(४६) वाचस्पति-भिश्र भी हमारे इसी सिद्धान्तकी साची देते है। उनका मत है कि जितने जीव है उतने ही त्रह्याएड हैं श्रीर उतने ही ईश्वर है। श्राशव यह हैं कि त्रह्याएड-रचना जीव श्रात्मविलास ]

हि॰ खएड की अपनी कल्पना है। वह आप ही असारडकी कल्पना करता हुआ, इसको न जानकर कि यह सब मेरा ही रेन्त है, अपनेसे भिन्न किसी व्यक्तिविशेष अन्य देवको इसका रचिता जानता है।

विवरणकारका मत हैं कि जैमे दर्गणके सिन्नयानमें मुलका प्रतिविम्व दर्गणमें प्रतिविम्वत्य- धर्मकी कल्पना करके ही जीवार्य-मुखमें विम्वत्य- धर्म कल्पना करके ही जीवार्य-मुखमें विम्वत्य- धर्म कल्पना किया जाता है, अर्थात् एक ही मुखमें विम्वत्य- प्रतिविम्वत्य धर्म की कल्पना दर्गणके सम्बन्धसे हैं, दर्भणके विना शुद्ध मुखमें ने विम्वत्य हैं और न प्रतिविम्वत्य, केवल ज्यूं-का-त्यूं मुख ही है। इसी प्रकार एक ही चेतनमं जो जीवत्य और ईश्वरत्य- धर्मकी प्रतीति होती हैं, सो दर्भणस्थानीय अज्ञानकी उपाधिक सिन्नधानसे ही हैं, वस्तुतः जीवत्य व ईश्वरत्य- धर्म दोनों ही मिथ्या है। अज्ञानक्ष उपाधिक वाध हुए न जीवत्य- धर्म रहता हैं और न ईश्वरत्य, केवल शुद्ध चेतन अपने-आपमें ज्यूं-का-त्यूं ही शेष रहता है। इस रीतिसे अज्ञानक्ष उपाधिक सद्भाय करके अज्ञानदेशमें प्रति- विम्धित चेतन ही अपनेस जीवत्यकी कल्पना करता हुआ, विम्बन्हिप-चेतनमें ईश्वरत्वकी कल्पना करता हुआ, विम्बन्हिप-चेतनमें ईश्वरत्वकी कल्पना करता है।

(५७) राङ्का — तुमने यह तो विचित्र वार्ता कथन की, तुम कहते हो 'जितने जीव है उतने ही ब्रह्माग्ड है और जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टि है। तुम्हारे यह वचन तो किसीके भी अनुभवमे आहड़ नहीं हो सकते। वर्तमान ब्रह्माण्डमें असल्य जीव है, फिर तुम्हारे कथनके अनुसार तो असंख्य ही ब्रह्माण्डों की प्रतीति होनी चाहिये। परन्तु सभी जोव एक मुख होकर एक ही ब्रह्माण्डको सम्भुख देख रहे है। तथा तुम कहते हो 'जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टि हैं, यदि ऐसा ही हो तो यह घट जो सम्भुख देशमे रक्खा है और सभी मनुष्य इस एक ही व्यवकी स्थितिको सिद्ध कर रहे है, ऐसा नहीं होना चाहिए, विलक जितने द्रष्टा है उतने ही घट मिलने चाहिये। इस प्रकार घटके दृष्टान्तसे सभी वस्तुत्रोंको जान लेना।

(४८) समाधान :—हमारे ये वचन सर्व साधारणके लिए नहीं है। सर्व साधारण इन वचनों के अधिकारी नहीं हो सकते, किन्तु जो साधन इस लेखने आरम्भसे निरूपण किये गये हैं वे भली-भाँति, जिनके हृदयमें उतरे हैं, इस प्रकार जिनके अन्त - करणसे मल-विचेप नित्रृत्त हुए हैं, जो साधन-चतुष्टय-सम्पन्न है और जिनकी वैराग्यवती बुद्धि इतर्क, दुराश्रह व मन्दतादि दोपो से निर्दोप होकर तीदण हुई हैं, ऐसे उत्तम अधिकारी ही इन वचनों के पात्र हो सकते हैं। इन वचनों करके वे शोभायमान होंगे और उन करके ये वचन शोभायमान होंगे।

श्रव देखो, ससारमे 'प्रकृतीना वैचिन्यम्' व 'रुचीना वैचिन्यम्' तो प्रसिद्ध है ही, श्रार्थात् अपनी-अपनी प्रकृति श्रोर अपनी-श्रपनी रुचि भिन्न-भिन्न होती है। संसारमे चिउँटीसे लेकर ब्रह्मा-पर्यन्त वृद्ध, तिर्यक्, मर्नुंड्य, देव, पितर सम्पूर्ण योनियोमे प्रकृति व रुचिका भेद व्यक्तिगत देखनेमे श्राता है। श्रार्थात् तियक्-मनुंड्यादि सम्पूर्ण योनियोमे चाहे श्रपनी-श्रपनी जातिका भेद न हो, जाति उनकी एक ही हो, तथापि समान जाति रहते हुए भी व्यक्तिगत प्रकृति व रुचिका भेद श्रवश्य रहना चाहिए, जिससे जीव-जीव प्रति श्रपनी-श्रपनी सृष्टि होना ही प्रमाणित होता है। संसारभरको खोज देखो, ऐसी कोई दो व्यक्तिन मिलेगी जिनमे श्राकृति, प्रकृति व रुचिकी समता देखनेमे श्रावे, किन्तु व्यक्ति-गत भेद श्रवश्य रहना ही चाहिये।

(४६) एक जाति रहते हुए आकृति व प्रकृतिका भेद उद्भिज-योनिमें भी पाया जाता है। आकृतिभेद हो/ स्त्राभाविक ही है

टि॰ धराउ किन्हीं भी दो उद्भिजीका रूप एक जैंसा न हुआ है, न होगा। प्रकृति-दृष्टिसे भी कोई खाम्रफल खट्टा है तो कोई मीठा, कोई वड़ा कोई छोटा, कोई अधिक उप्ण कोई मामान्य उप्ण । इम प्रकार सव जातिवाले उद्भिज्ञोंने श्राद्धतिक व प्राकृतिक नेद प्रमाणित हो सकता है। जब कि उन योनियोमें भी, जिनने केवल अन्नमय कोशका ही विकास है छोर प्राग्मय-मनोमयादि कोशका अभी विकास नहीं हुआ, आफ़तिक व प्राकृतिक भेद पाया गया, तव जिन योनियोमे प्राण्मय व मनोमयादि कौश भी विकसित हुऐ है, उनमे व्यक्तिगत आकृति, प्रकृति व रुचिका भेद हो, इसमें याश्चर्य ही क्या है ? अरडज-योनिवाले क्योत-मयुरादिमें व्यक्ति-गत प्रकृति व रुचिका भेद स्पष्टहपसे प्रमाणित होता है। श्राकृति का भेद तो निर्विवाद है ही, मनुष्य उनके भुरडके भुरड पालते हैं, उस फ़ुएडमे देखा जाना है कि किसीने प्रेमका विकास श्रिधिक होता है, कोई अधिक पालत् होते है कोई न्यून । कोई-कोई साधने से ऐसे भी सध जाते हैं, जिनके द्वारा दृतकार्य भली-भाँति लिया जाता है। तात, मैना आदि पिचयोमे देखा जाता है कि किमी की प्रकृति स्वभाविक ऋर होती है और किसीकी शान्त। जरा-युज-योनिमे जहाँ कुछ वौद्धिक विकास हो आता है, वहाँ कुत्ते, गौ, अश्वादिसे तो प्रकृति व रुचिका व्यक्तिगत सेद स्पष्ट ही है; किसीम क्रोंच, किसीमे शान्ति, किसीमे राग, किसीमें द्वेप, किसी में कला-कौशलकी न्यूनता और किसीमें अविकता स्पष्ट रूपसे पाई जाती है। तथा मनुष्य, देव, पितरादिमें जहाँ बुद्धिका पूर्ण विकास है, वहाँ तो आकृति, प्रकृति व रुचिका भेद निर्विवाद ही है, क्योंकि सर्व भेदोके मूलमे निमित्तरूप विकासको प्राप्त हुई संसारी बुद्धि ही है।

(६०) शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गन्ध पञ्च विषयरूप ही

संसार है। पत्र विषयोको छोड़कर देखें तो संसारकी गन्धमात्र भी नहीं मिलती। इन पञ्च विषयोमे भी विलन्न एताप्रतीति स्वा-भाविक है। सूर्य जो सबके लिए प्रकाशरूप व तेजपुक्ष है, उल्क और चमगादड़ आदि पिचयोके लिए अन्धकारका गोला है। सर्व साधारणके लिये सूर्य सुखदाई है, परन्तु सिह-च्याबादि व चोरादिके लिये दु'खदाई है। चन्द्रमा जहाँ सबको सुखदाई व शीतल है, वहाँ चकवा-चकवी पत्तीको दु खदाई और विरही पुरुषोके लिये दाहक है। अग्नि सबकी दृष्टिसे उष्ण स्पर्श है, परन्तु अग्निकीटके लिये शीतल है। निम्बवृत्त जो सबके लिये कटु है, ऊँट-बकरीके लिये मधुर हैं। मल-मूत्रादि जो सबके लिये दुर्गन्ध है, वही विष्टाकीट और चाण्डालके लिये दुर्गन्धरहित सिद्ध होता हैं। जो शब्द एकके लिये त्रिय हैं वह अन्यके लिये भयद्वर वन जाता है। सिंहका शब्द सिहके लिये प्रिय है, परन्तु दूसरोके लिये भयद्भर। सम्मुख देशमे स्थित घट चिउँटीके प्रत्येच-प्रमाणमे पर्वततुल्य है, परन्तु हाथीके प्रत्यत्त-प्रमाणमे अत्यन्त तुच्छ है। इसी प्रकार शब्दमेद, स्पर्शमेद, रूपमेद, रसभेद व गन्धमेद स्पष्ट प्रमाणित होता है।

(६१) यदि सृष्टि एक ही होती तथा किसी एक ही व्यक्ति द्वारा रची गई होती, तो इस प्रकारकी विलक्त एता प्रकट न होनी चाहिये थी। उष्ण वस्तु उष्ण ही रहनी चाहिये थी, शीतल शीतल ही, प्रकाश प्रकाश ही रहना चाहिये था, अन्धकार अन्धकार ही, कटु कटु ही रहना चाहिये था, मिष्ट मिष्ट ही। परन्तु इसके विपरीत जो एकके लिये उष्ण है वह दूसरेके लिये शीतल, जो एक के लिये प्रकाश है वह दूसरेके लिये अन्यकार, जो एकके लिये कटु है वह अन्यके लिये मिष्ट और जो वस्तु एक ही दिष्टेमे पर्यत-परिमाण है वह-वूसरेकी दिष्टमें तुच्छ-परिमाण। प्रमाझानके साधन प्रत्यन् - अनुमानादि पट प्रमाण ही शासकारोने अदीकार किये है, जिनसे प्रत्यच-प्रमाणको सत्र शाम्ब्रकारोने शेप सत्र प्रमाणीका राजा अङ्गीकार किया है। अर्थात प्रत्यत्त-प्रमाणके विना अन्य किसी भी प्रसाणकी सिद्धि हो नहीं सकती। परन्तु उपर्कत रीतिसे श्रोत, चाजुप, त्वाच, रासनादि सभी प्रत्यच् अनिश्चित है। एकके प्रत्यत्त-प्रमाश्में जो वस्तु जैसी अनुभव हुई, अन्य अपने प्रत्यत्त-प्रमाणमे ही उसी वस्तुको अन्य रूपसे प्रमा-णित करता है। जो एक ही रचयिता एक ही सृष्टि इतनी विचित्र स्वभाव रचना करे, ऐसा रचयिता प्रमादी ही कहा जायगा। इस प्रकार प्रत्येक जातिगत व व्यक्तिगत त्याकृति, प्रकृति व रुचि का भेद तथा द्रव्य व गुण्की विलज्ञणता ही जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टिको सिद्ध कर रही है। जो चेष्टा एकके लिये पुएय हैं वह दूसरेके लिये पाप और जो एकके लिये पाप हैं वह द्सरेके लिये पुण्य सिद्ध हो जाती है। कोई धनमें सुख दूँढ रहा है तो कोई पुत्र-स्त्रीमे, कोई राज्यमे सुख ढूँढ रहा है तो कोई त्यागमे । इस प्रकार कोई एक वस्तु मवके लिये सुखरूप व दु ख-रूप प्रमाणित नहीं होती। कहावत है, किसीको वैगन भेषज है त्रीर किसीको कुपथ्य। अजी । सृष्टिका और तो कोई निमित्त है ही नहीं, केवल अपने-अपने कर्म-संस्कार ही भोगके लिये स्थूल त्राकार धारकर सृष्टिके रूपमे प्रकट होते हैं तथा कमींके अनुसार ही प्रकृति और प्रकृतिके अनुसार ही कर्म होते हैं। इस प्रकार जव कि जीव-जीवकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है और कर्म भिन्न-भिन्न है तव सृष्टिकी एकता कैसे सम्भव हो सकती है ?

(६२) एक ही की पितके लिये पत्रीरूपसे, पुत्रके लिये साता-रूपसे, माताके लिये पुत्रीरूपसे, भाईकं लिये भागनीरूपसे, श्रसुर के लिये पुत्रवधूरूपसे प्रह्मा होती है। एक ही-पुरुष पत्रीके लिये

पतिरूपसे, पुत्रके लिये पितारूपसे, माताके लिये पुत्ररूपसे, भाई के लिये भ्रतारूपसे, श्रसुरके लिये जामातारूपसे इत्यादिक अनेक सम्बन्धोसे एक ही वस्तु ग्रहण होती है। एक ही वस्तुमे भिन्न-भिन्न सम्बन्धोके भेद, रूपभेद, गुणभेद, व्यवहारभेद, मात्राभेद, अनु-कूलता-प्रतिकूलताभेद, पाप-पुर्यभेद, रुचिभेद, राग-द्वेपादिभेद ं जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टिको ही स्पष्ट प्रमाणित करते है। एक ही ख़ीके साथ पिताका कुछ व्यवहार है और पतिका कुछ ऋौर, तथा एक ही व्यवहार एक ही वस्तुमे एकके लिये ऋतु-कूल व पुरवरूप है तो दूसरेके लिये प्रतिकूल व पापरूप। कहाँ तक स्पष्ट किया जाय, इत्यादि बातोसे अपनी अपनी सृष्टिकी विलच्चणता सिद्ध नहीं होती तो और क्या सिद्ध होता है ? एक ही च्यामे कोई हॅस रहा है, कोई गा रहा है, कोई लड रहा है, कोई भगड़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई सो रहा है, कोई सोच रहा है, कोई खाता है, कोई पीता है, किसीकी दृष्टि किसीसे लड़ी है और किसीकी कही अडी है। एक ही ध्रामे जब असल्य भिन्न-भिन्न विलक्तण कियाएँ हो रही है, फिर सृष्टि एक कैसे हुई ?

(६३) उपर्यक्त व्याख्यासे कमसे कम अपनी-अपनी मान-सिक सृष्टिकी विलच्चणता तो स्पष्ट हो चुकी। अब अधिमौतिक-सृष्टिके सम्बन्धमे तुम्हारी यह शङ्का भी कि 'यदि सृष्टि अपनी-अपनी होती तो सम्मुख देशमे स्थित एक ही घटकी सबको उप-लिब्ध न होती, किन्तु जितने द्रष्टा है उतने ही घट सम्मुख देशमें मिलने चाहिये' सर्वथा निर्मूल है। यदि हमारे मतमे सृष्टिकी उत्पत्ति होती तब तुम्हारी इस शङ्काका कुछ मूल्य हो सकता था, क्योंकि यदि सृष्टिकी उत्पत्ति अङ्गीकार होती तो जो देश एककी सृष्टिसे निरुद्ध है, उसी देशमे अन्यकी सृष्टिको अवकाश नहीं मिल सकता था, इसलिये जितने द्रष्टा है उत्ने ही घटोकी उपलिध श्रात्मविलास ] द्वि॰ खएड

सम्मुख देशमें असम्भव थी। परन्तु हमारं मतमे तो सृष्टि की उत्पत्तिका अङ्गीकार ही नहीं, उत्पत्तिस्वरूप सृष्टि नहीं किन्तु प्रतीतिमात्र ही खृष्टि है। व्यर्थान किमी वारम्भ-परिग्णाम करके सृष्टिकी उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु दृष्टिमात्र ही सृष्टि होती है। इस प्रकार सम्मुख देशमें स्थित जो घट है वह उत्पन्न नहीं हुआ, विक द्रष्टा-पुरुषोकी अपनी-अपनी दृष्टि ही घटाकार हो रही है और स्वप्नवत् उनकी अपनी दृष्टिमात्र ही घट है। क्यांकि पाख्न-भौतिक सर्व सृष्टियाँ देश-काल-वम्तुपरिच्छेच हें ख्रौर जैमा पीछे अङ्क ६ से २६ में निरूपण किया गया है, इन त्रिविध-परिच्छेदों की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हुई, किन्तु ये प्रतीत्तिमात्र ही पाय गये। इसीलिये सम्मुख देशमे स्थित जो घट है वह उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु अपनी-अपनी सृष्टिमे दृष्टिमात्र ही घट जाना गया। श्रीर यह नियम है कि एककी दृष्टिका दूसरेकी दृष्टिसे कोई विरोध नहीं होता; जैसे दस पुरुप किसी एक ही स्थानमें सोये हुए हो श्रीर अपने-अपने स्वप्नमें विरोधी स्वभावकी भिन्न-भिन्न छियाँ रच रहे हो, तो एककी सृष्टि दूसरेकी सृष्टिका न देश निरोध करती है चौर न विरोध ही करती हैं, क्यों कि वह दृष्टिमात्र ही सृष्टि है। एक की सृष्टिमे प्रचएड अग्नि लग रही हो, दूसरेकी सृष्टिमे प्रचएड पवन चल रहा हो और तीसरेकी सृष्टिमे प्रलय कालका जल उमण्ड रहा हो, तो एक सृष्टिकी वायु दूसरी सृष्टिकी अग्निका न सहायक है और न तीसरी सृष्टिका जल उस अग्निका वाधक। अपनी दृष्टि तो अपने लिये वाधक है। हमारी दृष्टिमें जो देश घट से निरुद्ध हैं उसी देशमें हमारी दृष्टिके लोछादिके लिये अवकाश नहीं है, परन्तु हमारी दृष्टि दूसरेकी दृष्टिकी वाधक नहीं हो सकती। इस रीति से चूँकि उत्पत्तिस्वरूप घट नहीं केवल दृष्टिमात्र ही घट है, इसलिये एककी घटाकार-दृष्टि दूसरेकी घटाकार-दृष्टि अथवा अन्नाकार-दृष्टिका किसी भी रूपसे प्रतिवन्धक नहीं हो सकती। जिस प्रकार सूर्यम स्व प्राणियोकी प्रकाशमय-दृष्टि उल्कृकी अन्धकारमय-दृष्टिका विरोध नहीं करती। इस प्रकार सम्मुख देशमें अनेक घट अनुपलित्यकी शङ्का सर्वथा निर्मूल है और सिद्धान्तको न जान करके ही है। जितने दृष्टा है उतने ही घटो का सम्मुख देशमें सम्भव है और प्रत्येक दृष्टाकी अपनी दृष्टिमें आभासहप ही घट है, आभासहप होनेसे वे सब घट परस्पर देशका निरोध नहीं कर सकते।

(६४) श्रथवा जैमे किसी विशाल दर्पणमे पर्वतादिका प्रति-विनय पद रहा हो तो दर्पणमे पर्वताविक उत्पन्न नहीं होते, अधि-ष्टानरूप द्र्पण्मे केवल देखनेवालोकी अपनी-अपनी दृष्टिमात्र ही पर्यतादिक होते हैं। जितने मनुष्य उन पर्यतादिक प्रतिबिग्बोके द्रष्टा हैं, श्रिविद्यातरूप दर्पणमे उतने ही पर्वतादिककी उपलब्धिकी आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि अधिष्ठान-दर्पेणके आश्रय अपनी-अपनी दृष्टिमें ही उनकी स्थिति है, वास्तवमें तो दूर्पणमे एक भी पर्वतादि नहीं, हुए ही नहीं और हैं ही नहीं। तैसे ही चेतन्ह्यी महान आदर्शमें घट-पटादि पदार्थीका आभास होता है, सो देखनेवालोका अपना-अपना सकल्प ही घट-पटादिरूप होकर चेतनके आश्रय फुरता है। चेतनमे घट-पटादिकी उत्पत्ति-रूप सृष्टि नहीं, किन्तु दृष्टिमात्र ही सृष्टि है और क्या दृष्टा व क्या दर्य सब आभासमात्र ही हैं और सब दृश्य ही है। इस प्रकार जितने जीव है उतने ही ब्रह्माएड प्रतीत होने चाहिये श्रीर जितने द्रष्टा हैं उतने ही घट-पटादिकी उपलब्धि होनी चाहिये, यह आपत्ति तत्त्वके अज्ञान करके ही है। वास्तवमे तो एक भी ब्रह्माएडं वा एकं भी घट-पटादिकी उत्पत्ति नहीं हुई, किन्तु द्रष्टाओं की अपनी-अपनी संकल्परूप दृष्टियोंमें ही पदार्थोंकी सृष्टि होती

थात्मविलास ]

हैं। इस रीतिसं जीव-जीव प्रति श्रपनी-श्रपनी सृष्टि भी सिद्ध हों जाती है श्रीर 'जितने द्रष्टा है उतने ही ब्रह्माएडोकी उपलब्धि होनी चाहिये' यह श्रापत्ति भी नहीं रहती, क्योंकि सभी उत्पत्ति, सभी स्थिति श्रीर सभी लयादिहप द्रव्य, गुण व क्रिया दिष्टमात्र ही हैं।

- (६५) शद्धा:—तुम्हारं इस विवेचनसे जीव-जीव प्रति अपनी-जपनी सृष्टिक्या मानसिक व क्या पाळ्यभौतिक तो भली-भाँति प्रमाणित हुई। परन्तु जीव भी तो असंख्य है और अपनी-जपनी सृष्टिक स्रष्टा है; तथा जो स्रष्टा है वह सृष्ट नहीं होना चाहिये। इसलिए अनेक स्रष्टा-जीव स्वस्वरूपसे ही रहे, फिर इस अनेकताम एकताका आनन्द कहाँ है इस प्रकार जब असंख्य स्रष्टा-जीव प्राकृतिक रूपसे ही रहे, तब चेतनमे तो खलवली ज्यून की-त्यूँ ही रही, 'आत्मा नित्य मुक्त है' इसका सुस्वाद तो प्राप्ट न हुआ।
  - (६६) समाधान: —वेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावलीका सत है, मुल्य जीव एक ही है, जन्य सव जीव जीवाभास है, मुल् नहीं। जैसे स्वप्तमें मुल्य एक ही जीव होता है ज्ञन्य सव स्वप्त-जी जीवाभाम होते हैं। उस एक मुल्य-जीवके सकल्पमें ही सम्पूर स्वप्त-प्रपद्ध होता है और उसके जान्नत् होनेपर सम्पूर्ण स्वप्त-संस का अत्यन्ताभाव हो जाना है। उसी प्रकार इस, जान्नत्-प्रपद्ध किति भी एक मुल्य-जीवके सकल्पमें ही है। वह ज्ञाप ही त हुए एमा जपने- न्रापको स्वप्नवत् नानाह्म देखता है ज्ञीर ज्ञा अतानमें अन्य-मोज, गुक्र-शास्त्रव स्वर्ग-नरकादिकी कल्पना कर है। उसनी ज्ञान-जामृति व मुक्ति होनेपर अखिल ससारका में हो जाना है। इस मत्तमें स्वर्ग नामके ऐसी शक्का उत्पन्न होती है:—

भावि मुख्य एक ही जीव माना जाय तो शुक-वामदेवाि

अभी मोत्त नहीं होना चाहिये और आजतक किसीकी भी मुक्ति न होनी चाहिये। इससे तो शुकादिका मोत्त-प्रतिपादन करनेवाले शास्त-वचन भी असंगत हो जाएँगे तथा मोत्तिनिमत्त जीवोका पुरुपार्थ भी निष्फल ही रहेगा। क्योंकि मुख्य-जीवका मोत्त हुए विना तो किसीकी भी मुक्ति असम्भव ही है और जब उसकी मुक्ति होगी तब स्वत ही दूसरोका मोत्त हो जायगा। संसार अभी विद्यमान है ही, इससे सिद्ध होता है कि मुख्य-जीव अभी मुक्त नहीं हुआ तथा शुकादि किसीकी भी मुक्ति नहीं हुई '

यद्यपि ऐसी शङ्काका सम्भव है, तथापि अब हमको इस विषयकी खोज करनी चाहिये कि वह मुख्य-जीव कौन है ? इसका निर्णय होनेपर ये सभी शङ्काएँ निवृत्त हो सकती है।

(६७) 'मुख्य एक जीव है' इस वचनका तात्पर्य किसी एक जीवको अमुक्टव रूपसे मुख्य-जीव निर्देश करनेमे नहीं है। िकन्तु इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रष्टा-जीव अपनी-अपनी दृष्टिमें अपनी-अपनी सृष्टिका मुख्य-जीव है और अन्य दृश्य-जीव जीवा-भास है। परन्तु वह दृष्टा-जीव अपने अज्ञान करके जीवाभासोमें भी अपने समान मुख्य-जीवोकी कल्पना करता है और ज्ञानसे पूर्व उन जीनाभासोमेसे किसी-िकसीको मुक्त मानता हुआ दृसरों के मोत्तमे संशय करता है कि यह भी मेरे समान दृष्टा-जीव ही है और अपने-अपने कर्मों करके बंधे हुए हैं। यह सब अज्ञानकी महिमा है, ज्ञान हुए पीछे निश्चय करता है कि मुक्त सात्तीसे भिन्न न कुछ था, न है और न होगा। जैसे देवदत्तकी सृष्टिमे देवदत्त मुख्य-जीव है और यज्ञदत्त-सोमदत्तादि जीवाभास है, यज्ञदत्तकी सृष्टिमे यज्ञदत्त मुख्य-जीव है, देवदत्त-सोमदत्तादि जीवाभास है तथा सोमदत्तकी सृष्टिमें सोमदत्त मुख्य-जीव है, यज्ञदत्त-देवदत्तादि श्रात्मविलास ]

दि॰ खरड़ जीवाभास है। यद्यपि इनमेसे प्रत्येक अपनी-अपनी सृष्टिके मुख्य-जीव है और अन्य दश्य-जीव जीवाभास हैं, परन्तु अज्ञानकी दृद्ता करके अन्य जीवाभासोमें भी वे-चे मुख्य-जीवोकी कल्पना करते है और उनकों भी अपने समान वढ़ देखते हैं। परन्तु इनमें से जव-जव जिस-जिसका अज्ञान ज्ञानद्वारा वाधित होकर सार्ची-चेतनसे अभेद हो जाता है, उस-उसकी दृष्टिमें अज्ञान, जीव, जगत् और विश्वरका अत्यन्ताभाव सिद्ध हो जाता है और वह निश्चय करता है कि अहं-त्वं रूपसे कदाचित कुछ बना ही नहीं था, यह सब मेरी ही कल्पना थी।

(६६) इस रीतिसे देवदत्त, गज्ञदत्त, सोमदत्तादिमेसे प्रत्येक दूसरेकी दृष्टिरूपं सृष्टिमे तो जाभासस्प जीव हैं ही, केवल अपनी-अपनी सृष्टिमे ही वे मुख्य-जीव होते है, मो मुख्यता अज्ञानकल्पित है. वास्तवमे तो सभी आभासद्दप है। इनमेसे जिस-जिसकी अज्ञानक्ष उपाधि निवृत्त हुई, उस-उसका सान्नी-चेतनसे अभेद हुआ। अभेद कोई बनाना नहीं था, अभेद तो स्वत सिद्ध था, केवल अज्ञानकी उपाधि करके ही सोपाधिक भेद वन रहा था और जब कल्पित-उपाधिकी निवृत्ति हुई तो न कोई मुख्य-जीव रहा और न जीवाभास रहे। इस रीतिसे द्रष्टा-जीवकी सृष्टिमे शुक-वामदेवादि जीवाभासोका मोन्न सम्भव है, अपने समान

<sup>ृं</sup> माना-विशिय्चेतन, जो अपनी मायाद्वारा छिष्टकी रचना करता है, 'ईश्वर' कहाता है। जनतक छिष्टकी उत्तित्ति-स्थितिमें सद्बुद्धि रहती है, तन तक उसके रचियता ईश्वरमें भी सद्बुद्धि वनी रहती है। परन्तु जानद्वारा छिष्टका निकालाभाव सिद्ध हो जानेपर कार्यके अभावसे ईश्वरसंजा भी वाचित हो जाती है और शुद्ध-चेतन ही शेप रह जाता है। क्नोंकि मायाके सम्बन्ध करके ही माथा-दृष्टि करके उसमें ईश्वरता कल्भी हुई थी, सो माया जानदारा वाचित हो चुकी।

अन्य जीवाभासीका वन्ध सम्भव है, मोत्तप्रतिपादक शास्त्र सफल है और मोत्तनिमित्त पुरुषार्थ भी सफल है। अपने पुरुपार्थद्वारा इस द्रष्टा-जीवके ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर सब ससारकी मुक्ति निर्भर है और बद्ध-मुक्तकी सब कल्पनाएँ असत्य हो जाती है। प्रश्न-कर्ताके इस प्रश्नका कि 'मुख्य-जीव कौन है ?' स्पष्ट उत्तर यही है कि 'वह मुख्य-जीव तू ही है और तेरे ही मोत्तसे ससारकी मुक्ति है। वस्तुतः तो संसारका त्रिकालाभाव है, परन्तु तूने ही अपने संकल्पसे ससारको खड़ा किया हुआ है। तू ही अपने अज्ञान-स्वप्रमे ससारकी रचना कर रहा है, तेरी ज्ञानजागृति हुई कि ससार तो पहले ही नित्य-निवृत्त है, ससारकी उत्पत्तिका तो सम्भव है ही नहीं।'

(६६) योगवानिष्ठ भाषा, निर्वाण प्रकरण, उत्तराई सर्ग १८३ मे भगवान् वसिष्ठ इसी आशयको यूँ स्पष्ट करते हैं —

"हे रामजी! जीवोको औरकी सृष्टिका ज्ञान नहीं होता, अपनी ही सृष्टिको जानते और देखते है, क्योंकि संकल्प भिन्न-भिन्न है। कितनोके (अज्ञान) स्वप्नमे हम स्वप्न-नर (जीवाभास) हैं और कितने हमारे (अज्ञानरूपी) स्वप्नमे स्वप्न-नर (जीवाभास) है। वे और सृष्टिमे सोये है और हमारी सृष्टि उनको अपने स्वप्नमे भास आई है, तिनके हम स्वप्न-नर (जीवाभास) है। और जो हमारी सृष्टिमे सोये है, हमारे स्वप्नमे उनकी और सृष्टि हमको भास आई है, सो हमारे स्वप्न-नर (जीवाभास) है। हे रामजी! इस प्रकार आत्म-तत्त्वके आश्रय अनन्त सृष्टियां भासती हैं, जो जीव सृष्टि को सत् जानकर विचरते है वे मोन्नमार्गसे शून्य हैं।"

(७०) इस स्थलपर पहुँचकर तीनो मतोकी सङ्गति भली-

आत्मवितास ]

हि॰ खएड (१) भगवान विस्षष्ठके मतमे 'जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टि है।'

- (२) वाचस्पति मिश्रकं मतसे 'जितने जीव हैं, उतने ही ब्रह्मा-एड है और उतने ही ईश्वर है।'
- (३) एक-जीववादीके मतसे 'मुख्य एक जीव है, श्रन्य सव जीवाभास है।'

उपर्युक्त तीनो मतोकी सगित इस प्रकार है :—

- (१) विसष्ट-मत और वाचस्पति-मतकी संगति तो स्पष्ट ही है। (अ) जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टि है।
  - (इ) जितने जीव हैं, उत्ते ही ब्रह्माएड है और उतने ही ईश्वर है। इन दोनो मतोसे तो प्रत्येक जीवकी अपनी-अपनी कल्पित ही ब्रह्माएडादिकी सृष्टि सिद्व होती है।
- (२) एक-जीववादीका तात्पर्य भी यही है कि दरयका द्रष्टा ही मुख्य एक जीव है। द्रष्टा ही अपनी दृष्टिसे दरयकी खृष्टि करता है और वे दरयह्म जीव ही जीवाभास हैं तथा प्रत्येक जीव अपनी-अपनी सृष्टिका द्रष्टा-जीव है। जविक प्रत्येक जीव अपनी-अपनी सृष्टिका मुख्य-जीव व द्रष्टा-जीव पाया गया, तय उपर्युक्त मतोंके अनुसार जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टि है अथवा मुख्य एक जीव है, इसमें केवल शब्दोंका ही भेद है अर्थका कोई भेद नहीं पाया जाता, क्योंकि जीव तथा सृष्टि अवियाकल्पित ही है परमार्थ से नहीं है। अवियाकी उपाधि निवृत्त होनेपर उस द्रष्टाकी मुक्ति से दरयकी स्वाभाविक मुक्ति हो जाती है, क्योंकि अवियाद्वारा दरयका परिणामी-कारण वही था, अर्थात् वह आप ही स्वप्नवत् दरयके स्वरूपमें परिणाभी होकर दरयका द्रष्टा वन रहा था।

कारणरूप द्रष्टा ही जब चेतनका विवर्त्त मिद्ध हुआ, तब कार्य-रूप दश्यका अत्यन्ताभाव स्वतःसिद्ध है। इस रीतिसे चेतन नित्य-मुक्त है और उसमें किसी भी द्रष्टा, दर्शन व दश्यका कद।ित् कोई लेप नहीं होता।

इस रीतिसे पवित्र विचारोने हृदयमे अपना घर बनाया, उपसहार } विरोधी विचारोके लिये कोई अवकाश न रहा और यहद्वारका वेडा गरक हो गया। इस प्रकार हमारा **त्रात्मदेव** त्वमेवाहम्' (तू ही मै हूँ) भावसे निकलकर 'शिवोऽहम्' (मैं शिव-वरूप हूँ) भावमे आरूढ हो गया और सत्त्वगुणसे निकलकर गुणातीत पद्मे जा टिका। इस स्थलपर पहुँचाकर और अपने ास्तविक लच्यको प्राप्तकराकर धर्म अपने ऋणसे उऋण हुआ। तव कर्तव्यो और सव विधि-निषेधोको छुट्टी मिली, अपने लच्य र पहुँचाकर उन्होंने अपनी कमर खोल दी और अपने निज-वरूपमे विश्राम पाया। वैताल व प्रकृति अपनी ही छाया सिद्ध ुए और अपने निज प्रकाशमे देखा गया तो उनका पता भी न ाला कि कहाँ गये ? त्यागकी भेटोकी पूर्णाहुति हुई श्रौर त्याग ग भी त्याग सिद्ध हुआ। सब कुछ करके भी कुछ न करना ही ानको भाया । अहभावकी शिथतिमे प्रकृति जहाँ नाक चने चवा ही थी और नाकमें नकेल डालकर नचा रही थी, उसको ज्यो-का-यो जाना तो अब दासीके समान चरणसेवा करती है।

भीपास्माद्वातः पवते भीषोदेति सर्यः। भीपास्मादशिश्चेन्द्रश्च मृत्युधीवति पश्चमः॥

अर्थात् हमारे भयसे ही वायु चलता है, हमारे भयसे ही सूर्य दय होता है और हमारे भयसे ही अग्नि, उन्द्र व मृत्यु यह पाँचों गो फिरते है।

नहा खुपती खुपाये यू छुपायो लाग्य पर्दामे। मजा पडता है जिस गुलौरहन को वेहिजावीका॥

रात्रिके घोर अन्वकारम्पी पडदे उसके मुख्या डाले गये तो उस कृष्ण्रह्म ही फूट निकता और तारोमे आँखे फाउ-फाउकर देखने लगा। गहन पर्वतोकी चादरोके नीचे उस सौन्दर्यको दवाना चाहा, परन्तु दवा कहाँ १ वह देखो। अणु-अणुमे अपनी सत्ता के दर्शन दे रहा है और अपनी जडताकी चादरोमे आनन्दके खरिट मार रहा है। गम्भीर समुद्रोमे उस निजानन्दको स्पोश करना चाहा, परन्तु रूपोश कहाँ १ वह देखो। उछल-उछलकर आनन्दकी बलइयाँ ले रहा है। प्रअ कोशोके पाँच-पाँच गिलाफ भी उसके मुँहपर डाले गये, तब भी क्या हुआ १ वह देखो! नीली-नीली आँखोमे अपना जल्वा दे रहा है और असंख्य मनो- वृत्तियोमे नृत्य कर रहा है। फिर सूर्यादिके चमकीले पतले पडदो

मे तो वह छुप ही क्या सकता था ? विल्क उल्टा अपने हुस्तके जोरासे तपाने लगा।

सत्य हैं —िदया अपनी खुदीको जो हमने उठा।
वो जो परदा-मा वीचमे था न रहा॥
रहे परदेमे अब न वो परदानशी।
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा॥

प्यारे आनन्द । थोडा दम लो, शान्ति पकड़ो, निचले रहो, आखिर तुम ही तुम हो, दूसरा तो कोई है ही नहीं, फिर यह नाच-कूट कैसा ?

उत्तर मिला —जाना आिलरन यह कि फोडेकी तरह फूट वहे। हम भरे वैठे थे क्यो आपने छेडा हमको॥

इतनेमे हमारे आत्मदेवने एक छलाँग मारी, कंदीवारे कहक्कहा' पर जा चढा और इसता-हसता भट परले पार। 'न हम न तुम, दफ्तर गुम।'

हे हम तुम वाखिले | दफ्तर, 1 खुमेमय मे है दफ्तर गुम। न मुजरिम मुदई वाक्ती, मिटे क्या खुश बखेड़े जा॥

करवट वदली तो आँखें खुल गईं !!! ॐ ! ॐ !!!

दीवारे-कहकृहा चीन देशमें एक दीवारका नाम है। कहावत है कि जो मनुष्य उस दीवारपर चढ जाता है, वह परली तरफको देखकर हॅसने लगता है, परली श्रोरका कुछ हाल नहीं कह सकता श्रोर परली श्रोरको छलॉग मार जाता है फिर वादिस नहीं याता।

<sup>🛉</sup> त्र्यानन्डमय-कोश ।

<sup>🛨</sup> मिद्रा-पात्र, श्रयांत् निजानन्द ।



## मनकी एकाश्रता

मनका क्या स्वरूप है ? इस विषयमे यदि विचार किया जा तो यह सिद्ध होगा कि भावात्मक ही मन है। अर्थान् भावों भिन्न मनका और कोई रूप पात्रा नहीं जाता, क्यों कि जिस कालमें मन भावशून्य हो जाता है, उस कालमें वह अपने स्वरूपसे कुत्र भी नहीं रहता। मनकी भावशून्य अवस्था सुपुप्ति अथता लय हो है। यदि भावों के विना मनका अपना कोई स्वतंत्र रूप होता तो इसका पता उता कालमें भी मिलना चाहिये था जब कि भावों का अभाव हो जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण्यह है कि जब जायत् व स्वप्नमें मन अनेक भावरूप तर्जों में तरहायमान होता रहता है तभी उसका स्वरूप भी पाया जाता है। परन्तु सुपुत्र अवस्थामें भावों का लय हो जाता है तो उनका भी कुछ स्वरूप नहीं मिलता। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 'मन भावात्मक ही है' और भावके विना मनका अपना कोई स्वरूप नहीं है।

भाव क्या है ? किसी भी आकार, विचार अथवा सद्बल्पके रूपमे मनका स्फुरण होना,तरङ्गायमान होना 'भाव'कहा जाता है। इधर यदि संसारके विषयमे विचार करे तो भावोसे भिन्न संसारका भी अपना कोई स्वतन्त्र रूप नहीं मिलता। जैसे-उसे जिसके भाव होते हैं वैसा-वैसा ही उसका अपना भव (संसार) होता है। विलक्ष कहना पड़ेगा कि यह लोंक ही नहीं; किन्तु क्या लोक,क्या परलोक सभी लोककी सृष्टि जीवके अपने-अपने भावोंके अधीन ही होती है। जीवके अपने भावोंके विना न लोककी सिद्धि होती है न परलोककी। उद्गिक्क,स्वेदज,अण्डज न जरायुज इन चारो खानियोंमे क्रमणः जेने-जेने भावारा विकास होता जाता है वैसे-वैसे ही उनका अपना अपना भव (मंमार) विकसित होता जाता है। भावोंकी उत्तरोत्तर न्यूनताकी दी दृष्टि से मनुष्यकी अपेना पशु, पत्ती व कीटारिका समार कम-क्रमसे तुच्छ होता है और मार्चोकी न्यूनतासे ही देवोंकी अपेता मनुष्यका ससार तुच्छ होता है। अर्थान् मनुष्यका संसार अमरीका, यूरोपतक ही विस्तृत है, परन्तु देवताओं ना संसार सात समुद्र वं सात द्वीपोतक विकसित है। वर्तमान संसारमे जितने भी द्रव्य, गुण व कियादि है उन सबकी सिद्धि अपने-अपने भावोके अधीन ही होती है। अर्थात् वे द्रव्य-गुणादि पदार्थगत नहीं हैं, किन्तु अपने-अपने भावानुसार भावगत ही है। इसीलिये एक ही वस्तु एकके लिये कटु दूसरेके लिये मिष्ट, एकके लिये उच्छा अन्यके लिये शीतल तथा एकके लिये शुभ व पुरुवरूप अोर द्सरेके लिये अशुभ एवं पापरूप सिद्ध हो जाती है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि इन सब विलन्गणतात्रों में केवल भावोकी विलक्त्याता ही हेतु है। (विस्तारके लिये देखो आत्म-विलास द्वि. खं पृ. १६३-१६७ )। इसी लिये कहा भी है कि.—

## भवोऽयं भावनामात्र न किञ्चित् परमार्थतः।

अर्थात् भावनामात्र ही संसार है, परमार्थसे संसारका कोई रूप नहीं है।

इसी लिये अपनी-अपनी भावनाके अनुसार संसारका स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकारका होता है। सकामीक लिये यह भोगरूप, निष्कामीके लिये उद्घारूप, भिन्तमान्के लिये भगवान्की छविरूप, वैराग्यवान्के लिये अग्निकाएडरूप और ज्ञानवान्के लिये यही संसार परमानन्दरूप सिद्ध होता है। अर्थात् 'यह संसार हमारे भोगके लिये ही रचा गया है, इसलिये

भोग भोगलेना ही हमारा कर्तव्य हैं' ऐसी सकामीकी दृष्टि होती है और इसी भावसे वह ससारको देखता व वर्तता है। 'यह ससार विगड़ा हुआ है इसका सुधार करना हमारा कर्तव्य हैं ऐसी निष्कामीकी दृष्टि होती है और इसी भावसे वह ससार को प्रहण करता है। 'यह ससार भगवान्की ही छविरूप है, इन सव रूपोमे वह छैल-छवीला ही अपनी भॉकी दिखला रहा है' ऐसी निष्काम-भक्तकी दृष्टि होती है और इसी भावसे वह संसारको देखता है। 'यह ससार ऋत्यन्त दु:खरूप है श्रौर प्रलय कालकी अग्निके समान तप रहा है, वारम्वार जन्म-मरण के चक्रमे पड़ना महान् दु ख है किसी प्रकार मैं इससे छुद्दें, ऐसी वैराग्यवान्की दृष्टि होती है और इसी भावसे वह संसार को देखता है। 'यह संसार अपने स्वरूपसे कदाचित् कुछ हुआ ही नहीं, किन्तु यह तो मेरे त्रात्माका चमत्कार ही है, त्रथान मेरे आत्माका विवर्त है और परमानन्दस्वरूप ही हैं ऐसी साचात्कारवान् तत्त्ववेत्ताकी दृष्टि होती है और इसो भावसे वह संसारको देखता है । (विस्तारके लिये देखो गीतादर्पण-प्रस्तावना षृ० १२० से १२८ )।

इस प्रकार हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि 'भाव के विना न मनका ही कोई स्वरूप मिलता है और न भव (ससार) का ही। अर्थात् यूँ कह लीजिये कि मन और ससारके वीचमे एक-मात्र भाव ही है, जो दोनोंको सिद्ध कर रहा है, जिसके द्वारा दोनोंका सयोग होता है और जिसके लय हुए दोनो (मन व भव) लय हो जाते है।

अव आओ विचार करे कि मनकी एकायता क्या है, वह किस प्रकार सम्पादन की जानीचाहिये और उसका फल क्या है? लेखकके विचारसे किसी प्रकारकी प्राण-निरोधादि रूप कियात्मक चेष्टाओद्वारा मनको भावशून्य कर देना, मनकी एकायता नहीं कहलाती। किन्तु ऐसी अवस्था तो मनकी सुपुप्त व लयावस्था ही होगी, जो कि किसी वास्तविक फलका हेतु नहीं हो सकती। क्योंकि शुद्धभावोद्गारके विना केवल क्रियात्मक मनोनिरोध तो ऐसा ही होगा; जैसे किसी फोड़ेके भीतर पीप भरी रहनेपर भी ऊपरसे वह चमड़ा लाल-लाल दीख पड़े। बुद्धिमान् डॉक्टर की दृष्टिमे यह चमड़ेकी उत्तम अवस्था नहीं मानी जाती, किन्तु यह तो भयद्वर अवस्था ही ममकी जाती है।

मनकी वास्तविक उत्तम अवस्था तो वहां है कि स्वार्थ-त्यागमय शुद्ध आचार व विचारद्वारा प्रथम सकाम-भावोंको दूर किया जाय और निष्काम-भावेंका प्रवाह चलाया जाय। तदनन्तर निष्काम-भावोके प्रभावसे जीवनका लच्य संसार न वनाकर न्ढ़तासे परमार्थ ही जीवनका निशाना स्थिर किया जाय। इस प्रकार सांसारिक कामना व वासनासे पल्ला छुड़ाकर शुद्ध प्रेमाभक्तिके भावोका प्रवाह चलाना और किसी एक भाव पर मनका अचल हो जाना, यही वास्तवमे मनकी एकाप्रता है, जिसके द्वारा मल-विज्ञेपादि दोष वस्तुत. निवृत्त होजाते है, श्रौर इन दोषोंके निवृत्त हुए स्थिर शान्ति इसी प्रकार प्राप्त होती है, जिस प्रकार फोडेसे पीप निकल जानेपर विश्राम मिलता है। विपरीत इसके इस मार्गसे मुँह मोड़ कर यदि क्रियात्मक चेष्टात्रोद्वारा ही मनोनिरोंध किया गया तो मल-विच्तेपादि दोधोंके विद्यमान रहते हुए वह सारी चेष्टा ऐसी ही होगी, जिस प्रकार घावको न घोकर पट्टीको ही घोते रहे तो इससे भीतरका रोग साफ न होने के कारण वावके अच्छे होनेकी आशा नहीं की जा सकती। ऐसी क्रियात्मक चेष्टाञ्चोंद्वारा यद्यपि कुछ कालके लिये मनका निरोध (अर्थान् मनका लय) सम्भव है, परन्तु उत्थान कालमे मलविचेपादिके ज्यो-के त्यों वने रहनेके कार्ए वे किसीप्रकार स्थिर शान्ति प्रदान नहीं कर सकती । क्योंकि शुद्ध भावोद्गारके विना

केवल प्राणिनरोधके द्वारा मनको इमी प्रकार रोक दिया गया था, जिस प्रकार दौड़ते हुए घोड़ेको पकड़ कर सवारको रोक दिया जाय। इस प्रकारका मनोनिरोध न मूलमे शान्ति ही देता है, न मल-विन्तेपादि ही निवृत करता है और न ससारका मूल जो मिरिच्छन्न अहङ्कार है, उसको ही किसी प्रकार निवृत्त कर सकता है। बिल्क बहुत करके सम्भव है कि मल विन्तेपादिके रहते हुए शुद्ध भावोद्गारके विना वह मनोनिरोध अपने व्याज मे मनोनिरोधके अहङ्कारको और पृष्ट कर दे। ऐसा अहङ्कार फिर परमार्थका मार्ग ही बन्द कर देता है, न यह सन्तजन व सच्छासके वचनो मे ही विश्वास करता है और न उनकी युक्तिको ही मानता है, किन्तु विलाड निकालकर अन्दर ऊँट धसा लेनेकी कहावत सिद्ध हो जाती है।

. इसके विपरीत रगुद्ध प्रेमा-भक्तिके भावोके प्रवाहने ही एक ऐसी शक्ति है जो अपने प्रभावसे इधर मल-विचेपादि दोपो को हृदयसे निकाल फैकता है और उधर परिच्छिन्न-अहङ्कारकी मूलको भी हिला देता है तथा स्थिर शान्ति प्रदान करता है।

संसारमे प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो आपेकी विल लेने में समर्थ है, दूसरी किसी वस्तुमें ऐमा सामर्थ्य नहीं है। अपने भोग-कालमें स्त्री-पुत्रादिका तुच्छ प्रेम ही जब आपा खो देता है, तक परमार्थसम्बन्धी शुद्ध-सात्त्विक प्रेम परिच्छिन्न-अहङ्कारकी समूल बिल ले लेवे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? दृष्टान्त स्थल पर देख सकते है कि रासलीलाके समय जब भगवान् गोपियोकी दृष्टिसे ओफल हो गये तब उनके हृदयसे वह प्रेमा-भिक्तके भाव फूट निकले जिनके प्रभावसे उनको अपना-आपा ही विस्मरण हो गया और नाना प्रकारकी लीलाओं में वे अपने-आपको छुप्णाह्म में ही देखने लगीं। कोई कुष्णाह्म कालिय नागको उमनकरती थीं, कोई अपने ही वस्नाकी वासुरी वना-बनाकर वशीनाट निकालनी थी इत्यादि । यही भावरूप समाधि है जो अन्य सब समाधियोंका फल है। यही वास्तविक चित्तवृत्ति-निरोध है, यही सांसारिक राग-द्वेपसे हृत्यको धोकर सच्चा सुदृढ़ वैराग्य हृदयमे भरपूर कर सकता है। इसी वैराग्यके द्वारा तत्त्व-विचारोंका प्रवाह हृदयमें उमड आता हे और तभी 'यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः' के रूपमे सहज-समाधि प्राप्त होती है। उपर्युक्त भाव-ममाधिके विना यह सहज-समाधि दुष्कर है। इस आवरूप समाधिमें ही यह वल है कि यह अपनेको और अपने संसर्गमे आनेवालोंको द्रवीभृत कर देती है। उद्धवजी जब गोपियोंको ज्ञानोपदेश देनेके लियं ज्ञमे गये तो वे गोपियोंके शुद्ध प्रेमा-भाक्तिके भावोद्गार में पानी-पानी हो गये और उनका सब ज्ञान-ध्यान चल बसा। प्राण-निरोधादि स्वप्नमें भी ऐसे प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते। यही कारण है कि क्या वेद, क्या उपनिषत्, क्या स्मृति, क्या पुराण सभी मच्छास्त्र इस क्रियात्मक प्राण-निरोधादिकी चर्चा करनेमे उदामीन हैं। यदि यह क्रियामक-चेष्टा परमार्थमें सुदृढ़ मावन हो और फिर भी वे सच्छास्त्र उसकी चर्चा न करे तो यह उन शास्त्रोको त्रपूर्णवाको ही सिद्ध करेगा। परन्तु सच्छास्त्रोंको वस्-तुत.परमार्थमे यह सुदृढ सावन मन्तव्य ही नहीं है। यूँ तो संसारमे नि फल कोई भी पदार्थ नहीं है, जो अत्यन्त वहिं से बी मन है मुॅरजोर घोडेके समान उसको दमन करनेके लिये यह क्रियात्मक चेष्टा भी सफल हो सफती है।परन्तु दमन होनेके पश्चात् शुद्ध भा-वोद्गार ही उसका फल है,स्ववन्त्र दमन फलम्प नहीं हो सकता। गागश, भावोकी शुद्धि विना मनकी शुद्धि नहीं होती और शुद्ध भारोद्गारद्वारा भावोकी एकायता विना मनकी एकायता नहीं ने मही। जिम अकार लोहेंसे ही लोहा काटा जा सकता है, इसी प्रधार उपयुक्त रीतिसे भावाकी गुद्धि व एकाप्रताद्वारा तत्त्व निमायक वावों हा जामन करके ही यह भाषात्मक मंसार निवृत्त किया जा सकता है। मुक्तिके लिये अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। 'नान्य: पन्था विद्यते ऽयनाय' (श्रुवि)

सत्यके जिज्ञासुद्योको इन पक्तियोपर गम्भीर विचार करने के पश्चात् अपना मार्ग निश्चित करना चाहिये। इस प्रकार भावोद्गार व भावशुद्धिको मुख्यताको लद्दय करके भावोद्गारमे उपयोगी व सहायक विभिन्न अधिकारियोके अधिकारानु-सार विभिन्न प्रकारके विचार व प्रार्थनाएँ नीचे की जाती है। अपने-अपने मनकी परिस्थितिको ध्यानमे रग्वकर यदि पाठक सचाईसे अपने-अपने श्रधिकारानुसार इनका क्रमसे सेवन करेगे तो एक बड़ी मात्रामे भावशुद्धि इनका फल होगा, ऐसी आशा की जाती है। इन सब प्रार्थनात्रोमेसे जो-जो अपने चित्तके अधिकारानुसार रूचिकर हो उस-उमको कएठ कर लेना चाहिये। प्रभात जागकर और रात सोते ममय स्थिरचित्तसे इष्टदेवकी मृत्तिका हृदयमे ध्यान करके दोनों हाथ जोडे हुएशनै -शनै विचारपूर्वक उस-उसकामन ही मन में मनन करना चाहिये और जिस स्थानपर मन स्थिर हो जाय वहीं रुक जाना चाहिये। हृदयमें जो अन्य निष्काम-भाव अधिक फ़रे वे सचाईके साथ अधिकाधिक निकालने चाहिये॥ॐ॥

# विभिन्न विचार और प्रार्थनाएं

#### (१) भोगहरख-प्रार्थना

हे भगवन् । इस मनुष्यजनमका फल यह भोग नहीं किन्तु चित्तकी शान्ति ही इस जीवनका मुख्य फल है। यह जन्म आपने अपनी अपार कृपा करके अपनी प्राप्तिके लिए एक चिन्तामणिह्नप हमको वखशीश किया था, जो कि वास्तवमें मोचद्वार है। परन्तु शोक कि हमने अवतक विषयभोगह्नपी विषके बदले इसे लुटा दिया। हे प्रभो। यह भोग चास्तवमे

धोक्की टट्टी हैं। ये देखनेमें भले ही सुन्दर लगें, परन्तु वस्तुत ये रोगह्मप हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि वारम्यार जनम लेना, जीवन-भर श्रनेक प्रकारके दु: वोंको सहना श्रीर वारम्यार दाहण मरणहु: खको भोगना इन सब दु खोंके मूलमें इसके सिवाय श्रीर कोई कारण नहीं बनता कि इस जीवने पहले कभी न कभी इन दु खह्म विषयोंमें सुखबुद्धि धार करके श्रवश्य मन कसाया था। यही विष इन नाना दु खोंके हममें फूट-फूटकर निकल रहा है श्रीर कोई निमित्त नहीं बनता। इस श्रविनाशी जीवके इन दु खोंके साथ बॉधे जानमें यह भोग श्रम्भी इच्छा-कालमे भी इस जीवको तड़पाते हैं श्रीर श्रम्भी निराशाकालमें भी महाकष्ट देते हैं यदि किसो प्रकार इनकी प्राप्त हो भी जाव तो भोग चुकनेपर भी यह विषय विषह्म ही हो जाते हैं श्रीर किसी तरह हमारे लिये सुखह्म नहीं ठहरते। इस प्रकार इनकी तीनों हालते दु खह्म ही हैं।

इस प्रकार हे स्वामी। शोक है कि हम अवतक विषकों अमृतरूप जानकर सेवन करते रहे और अमृतरूप आपके चरणकमलासे विमुख रहे, स्वर्गके वदल नरकों। मोल ले लिया। जिस प्रकार कॉच भले ही सुन्दर प्रतीत हो, परन्तु पेटमं जाकर अंतिहयोंको फाड़ डालता है, ठीक यही अवस्था जीवकी विषयोंके सम्वन्थसे होती है। जिस प्रकार मृगतृष्णाकी नदी देखनेमे सुन्दर प्रतीत होती है, परन्तु किसी तरह उससे प्याम नहीं मिटतो, विक उसके पीळे दौड़नेसे प्यास अधिक अधिक चढ़ती जाती है, इसी तरह इन मूठे सुखोंको सञ्चा जान सुखी होनेके वजाय हम अपने दुःखोंको चढ़ाते रहे।

भूँ ठे सुखको सच कहें, मानत हैं मन मोद। जगत चवेना कालका, इस मुखमें इस गोद॥ शोक है हम अशान्तिमे शान्ति हूँ हते रहे और शान्ति-स्वरूप आपके चरणकमलोसे विमुख रहे। अब हम सब तरफ से हारकर आपके द्वारपर आ पड़े है। आप द्यालु हैं हम दीन है, पिताके समान आप हमारे अपराधोंको त्तमा करें और हमको अपना अह सचा बल दे जिससे सुखरमू आपके चरणकमलोका सहारा पकड दु खरूप ससार-समुद्रसे तर जाएँ।

हे भक्त वत्सल । आप शरणागत प्रतिपाल हैं,हम आपकी शरण है। हम पतित है आप पतितपावन है। हमारे अवगुणांकी और देखकर न भागो, वलिक अपने पतितपावन नामको सफल करो। हमारी श्रोर देखनेसे हमारा उद्घार न होगा, श्राप सम-दर्शी है अपनी ओर देखे। जिस तरह गन्दे नालेको शरणागत जान गङ्गा श्रपनेमे मिलाकर गङ्गा ही बना लेती है, जिस तरह पारस खोटे-खरे लोहेका विचार न कर उसे छूते ही खरा सोना वना देता है, इसी तरह ज्ञाप ज्रपनी ज्ञोर देख हमारा उद्घार करें। हे नाथ । अब आपकी कुपा से हमने यह जाना है कि समारमे दु खका कारण और कुछ नहीं, केवल पदार्थोंकी ममता ही हमारे दुः खका कारण वनती है। धन, पुत्र, स्त्री आदि जो कि वास्तवमे हमारे नहीं है हमारे इस शरीरमें आनेसे पहले भी यह किसी न किसी रूपमे थे और आपके ही थे। जब हम इस शरीरमे न रहेगे तव भी यह किसी न किसी रूपमे रहेगे और अपके ही होंगे। बीचमे ही इन पढार्थीको अपना मानकर हमने अपनेको दु.सी किया है। जो चीज पहले भी हमारी न हो और वादमें भी हमारी न रहे, वह वीचमें ही हमारी कैसे हो सकती है। वीचमें भी वह उसीकी होनी चाहिये जिसकी आदि व अन्तमे रहे। वीचमे यह पदार्थ केवल हमको अमानतमे दिये गये हैं। हम प्रपनी भूल से वाचमें ही अमानतमें खियानत करके आपके अपरावी वन बैठे हैं । अब इस सच्चे दिलसे आपकी चीज आपके

चरणोंमें मेट करते हैं। आप हमको वह बुद्धि वल दें कि फिर कभी इनको अपना न मान वेठे और आपके आजाकारी मुनीमकी भाँति आपके कुटुम्बकी सेवा करें। जो आजा आप हमको हमारी बुद्धिमें देवे उसका सचाईसे पालन करें। जो खावे वह आपका प्रसाद हो, जो पीवे वह आपका चरणामृत हो, पावोसे चले वह आपकी परिक्रमा हो, हाथोंसे जो कुछ करें वह आपकी ही सेवा हो, आँखोंसे आपका रूप ही देवे और कानो से मुने वह आपका गुणनवाद ही हो।

मम सर्वस्व स्वीकारह हे कुपानिधान ! अर्पहूँ दोउ कर जोरे में श्रीभगवान्! ॥१॥ स्वीकारह हाथन को हे श्रीमहाराज ! तव सेवा के कारगों में अपूर आज ॥२॥ नयन सोर स्वीकारह हे श्रीजगदीश ! भक्ति धुन्ध है जावें मैं नाऊँ शोश ।।३।। चित्त मोर स्वीकारह तुम अहो सुजान ! मन्दिर होय तुम्हारी कछ हेतु न आन ॥४॥ हिय मोर स्वीकारह हे अति निष्काम ! तव मूरति हिय बसे सब सुख की धाम ॥५॥ अस न रहे कछु मोपे जो होवे मोर । फुरे मोर सब तुममें नाहीं दूसर ठौर । ६॥

<sup>9.</sup> ऐसी कोई वस्तु मेरे पास न हो जिसको मैं अपने व्यक्तिगत

#### (२) रागहरण-प्रार्थना

हे भगवन् । आप दयालु है, दयाकी मूर्ति हैं। यद्यपि आप के हम अपराधी है, परन्तु है आपके ही वालक। आप पिताके समान हमारे अपराधोंको समा करें। हमसे भूल हुई कि धन-पुत्रादि आपके पदार्थोंको हम अपना मानते रहे। जिस प्रकार रात्रिको मुसाफिर सरायमें इकट्ठे हो जाते है, उसी प्रकार यह आप का परिवार इकट्ठा हो गया है, प्रभात होते सब अपने-अपने रास्ते लगेगे। परन्तु इस मूर्ख मनने इनपर ममत्य करके कट्जा कर लिया है और इसी अपराध करके यह तप रहा है। अब में सबे दिलसे आपकी चीज आपके चरणोमें भेट करता हूँ। जब में इस शरीरमें नहीं था, तब भी ये पदार्थ किसो-न-किसी रूपमे थे और आपके ही थे और जब मैं इस शरीरमें न रहूँगा, तब भी ये आप के ही रहेगे। वीचमे ही इनको अपनानेका भारी अपराध मेरे से हुआ है।

अरे मन! श्रव तो चेत कर। अरे मूर्क। तूने मुके बहुत दुवी किया हे। वन्दरकी भॉति आप ही पदार्थीसे मुट्ठी भरकर तूने आप ही अपनेको बन्वायमान किया है। श्रव तो इनसे छूट-कर मुखसागर भगवान्की शरणमे चल, जिससे तू और में दोनो शान्ति पावे। श्रव तो प्रभात होनेको श्राई सफर सिरपर सवार है।

शरीरके नातेसे अपनी जानुँ, किन्तु सर्व ममताख्य व्यवहार आपके नातेसे फुरे। जिसब्रकार सेवक अपने स्वामीके पदार्थोंमें ममताका व्यवहार करता है, अर्थात् आप स्वामीका वनकर स्वामीके पदार्थोंको स्वामीके नातेसे अपना मानता है, अपने व्यक्तिगत शरीरके नातेसे कदापि नहीं। इसीप्रकार मेरा सर्व ममताख्य व्यवहार आपमें फुरे, अन्यत्र नहीं। \*देखी दिष्यण अत्माविलास प्र. सं-प्र. ६०-६१

### 'काल चिरैयाँ चुग रहीं निशिदिन आयुखेत'

हे स्वामी ! संसाररूपी दलदलमे में यस रहा हूँ, पाँच दिकने का कोई आधार नहीं पाता। आप अपने चरण-कमलोंका सहारा दीजिये, नहीं तो श्रपने पतित-पावन नामके निष्फल होनेपर फिर आपको भी पछताना पडेगा। द्या करो, अपना वल दो श्रीर बुद्धिको निर्मल करो, जिससे फिर कभी श्रापके पदार्थांको अपना न मानूँ। हे नाथ । ये भोग तो नीच योनियों में भी हमको प्राप्त थे, इस लिये इस मनुष्य-योनिका फल ये भीग नहीं, किन्तु त्रापके चरण-कमलोकी प्रीति ही इस जनमका मुख्य फल हो सकता है, जिससे हम अभीतक ठगे हुवे रहे। अब आप हमारी नौकाको पार लगावे। हमारे सुफेट वालोंकी छोर देखें छौर वह शक्ति दे कि जो कुछ हम करे आपकी सेवाके निमित्त ही हो।जो चावें वह आपका प्रसाद हो। जो पीवे वह आपका चरणामृत हो, जो ऑखोसे देखे उसमे आपका रूप ही देखे,जो कानोंसे सुने रह अपका गुणानुवाद हो। पावोंसे चले वह आपकी परिक्रमा हो और हाथोंसे जो कुछ करे वह आपकी ही सेवा हो। हे प्रभा ! पह सव परिवार तो शरीरके साथ ही है, जब इस शरीरने ही साथ नहीं देना, तव इस परिवारने तो क्या साथ देना है। सचा नाता तो आपका ही था, उसे हम मुला वैठे। हाय ! मैं अनाथ मारा गया, इस मनने मुक्ते घोंखा दिया । हे नाथ ! आपकी दुहाई है इस पापीसे मेरी रत्ता करो।

मम सर्वस्व स्वीकारह हे कृपानिधान! अपेंहुँ दोउ कर जोरे मैं श्रीमगवान्!॥१॥ (शेप ए. १० पर देखों)

#### (३) निष्काम-प्रार्थना

हे भगवन् । इस मनुष्य जनमका फल ये भोग नहीं, किन्तु चित्तकी शान्ति ही इस जीवनका मुख्य लच्य है। हे प्रभो। ये विषय-भोग तो अनन्त योनियोंसे हमको प्राप्त होते आये है, अव तक इनके सयोगसे शान्ति नहीं मिली, बल्कि अग्निमे घृतकी आहुतिके समान इन्होंने चित्तको अधिकाधिक चल्रल ही किया। फिर आगे इनके सम्बन्धसं शान्ति प्राप्त होगी, इसकी क्या अशा की जा सकती है ? शोक है कि हम अशान्तिमे शान्ति दूँ उते रहे और शान्तस्वरूप आपके चरण-कमलोसे विमुख रहे। आप दयालु है हम दोन है, पिताके समान आप हमारे अपराधाको चमा करे और हमको अपना बल दे, जिससे हम सुखस्वरूप आप के चरण-कमलोका आश्रय पाकर दु:खस्वरूप ससार-समुद्रसे तर द जाएँ और अच्य शान्तिको प्राप्त हो।

हे नाथ । आपकी छपासे हमने अव यह जाना है कि ससारमें अशान्तिका कारण और कोई नहीं है, केवल पदार्थों का ममत्व ही हमारे दु: खका कारण वनता है। घर वार, कुटुम्व-परिवार आदि वास्तवमें हमारे नहीं है, हमारे इस शरीरमें आनेसे पहले भी ये किसी-न किसी रूपमें थे और आपके ही थे तथा जब हम इस शरीरमें न रहेंगे तब भी ये हमारे न रहेंगे, आपके ही होंगे। जो वस्तु पहिले भी हमारी न हो और पीछे भी हमारी न रहे, फिर बीचमें ही वह वस्तु हमारी कैसे हों सकती हैं ? वीचमें ही उम वस्तुको अपना मान बैठना चोरी है और अमानतमें रायानत। जो वस्तु पहले जिसकी हो और पीछे जिसकी रहे, वीचमें भी वह उसीकी रहती है। वीचमें जो कोई दूसरा उसपर अपना अविकार जमाता है वह बरावर चोर है। वीचमें ही अपना कव्जा करने से वह वस्तु अपनी हो नहीं जाती। वीचमें धनपर अविकार जमाने में

जो धन हमारा हो सकता हो तो कंशियर (Cashier) के अधिकारमे आया हुआ सेठका धन कैशियरका होना चाहिये। पुत्रादि बीचमे अधिकार जमानेसे जो हमारे हो मकत हों तो जागारदारकी भूमिमे उसके कृषिकारद्वारा आरोपण किय हुए वीजकी पैदावार कृषिकारकी होनी चाहिये। वीचमे श्रिधकार जमानेसे जो स्त्री हमारी हो सकती हो तो गायालके अविकारमें आई हुई मालिककी गौ गोपालकी होनी चाहिये । वाम्तव में ये पदार्थ तीनों कालमे आपके ही हैं, वीचमें ही इनको हमने अपनाकर अपनेको दुखी किया है। अब आप कृपाकर हमें वह बुद्धिवल दे कि जिनसे फिर कभी इन पदार्थोंको अपना करके न जाने, आपके आज्ञाकारी सेवककी मॉति निष्काम-भावसे श्रापके परिचारकी सेवा करे श्रीर हानि-लाभ श्रपना करके न जाने। जो आजा आप हमको हमारी बुद्धिद्वारा देवें उसका सत्यतासे पालन करे जो कुछ मुँ हसे वोलें वह सत्य वोलें, जो कुत्र हमारे द्वारा हो वह सबकी मलाईके लिये हो, जो खावे वह आपका प्रसाद हो, जो पंवे वह आपका चरणामृत हो, हाथोंसे जो कुछ करे वह आपकी सेवा हो,पॉवोसे चले वह आपकी परि-कमा हो, जो ऑखोंसे देखें यह आपका रूप ही देखें और कानों से सुने वह आपका गुणानुवाद हो।

> मम सर्वस्व स्वाकारह है कृपानिधान ! अर्पहुँ दोउ कर जोरे में श्रीभगवान् !॥१॥ (भेप ए,१०पर देखो)

#### (४) विचयहरण प्रार्थना

हे भगवन ! हमारे अपराधाको समा करे, हमसे भूत हुई कि हम आपके पदार्थोंको अपना करके जानते रहे और उनपर

कच्जा जमाते रहे। अव हम सच्चे दिलसे आपकी चीज घर-वार, कुटुम्य-परिवार आपके चरण कमलोंमे भेट करते हैं। जब हम इस शरीरमे न थे तब भी ये पदार्थ किसी-न-किसी रूपमे मौजूट थे और आपके ही थे। तथा जब हम इस शरीरमें न रहेगे, तब भी ये पदार्थ किसी-न-किसी रूपमे रहेगे और आपके ही होकर रहेगे। वीचमे ही हमने इनको अपना माननेका भारी अपराध किया है। जो चीज पहले भी हमारी नही थी और बादमे भी हमारी न रहेगी, बीचमें ही उसको अपना मान बैठना अमानत में खयानत है। अब आप हमपर दया करें, हमारी बुद्धिको निर्मल करें, हमको अपना वह वल दे कि जिससे फिर कभी इस अपराधके अपराधी न बने। दुःख केवल यही है कि करने-कराने-वाले जो त्राप है, उन त्रापको हमने अपने हृदय सिंहासनसे नीचे उतारकर हम ,खुद करने-कर।नेवाले (स्वय प्रभु)वन वैठे है। जो कुछ हम चाहते है वह कभी नहीं होता, होकर तो वही रहता है जो आपको मञ्जूर होता है।यह मन मूर्छ है जो अपनी भूल करके आपकी मर्जीपर सन्तुष्ट नहीं रहता और वीचमे ही अपनी टॉग अड़ाकर आप ही चिन्ताम्पी अग्निमे जलता रहता है। अरे मूर्ल मन । तू क्यो नहीं अपने प्रभुपर भरोसा करता ? वह विश्वमभर जो ससारका भरण-पोषण करनेवाला है, क्या तुमें ही नहीं भरेगा ? इस अपराध करके ही हे पापी ! तूने आप ही अपने गलेमे बन्धन पाया हुआ है, और तो कोई तुमको बॉधने वाला है नहीं। तेरे इस दोष करके न यहाँ ही तुके विश्राम मिलता है और न वहाँ ही।

काहेको सोच करे मन मूरख । चोच दई सोई चिन्त करेगो। पाँच पसार पड़ा क्यो न सोचत, पेट दियो सोई पेट भरेगो॥ जीव जिते जलके थलके, पुनि पाहनमे पहुँचाय धरेगो। भूखिह भूख पुकारत है नर, सुन्दर तू कहा भूख मरेगो॥

हे प्रभो ! इस मनरूपी बन्द्रने हमारे उन शरीररूपी वृत्तको हिला रक्खा है, एक ज्ञाफ लियं मा यह टिक्ने नहीं वेता ।

चञ्चल मन निशदिन भटकत है। ए जी भटकत है मटकावत है। उसे मर्कट तरु ऊपर चढकर। डार डार पर लटकत है। १। रुकत यतन से चला विषयनते। फिर तिन्हों में अटकत है। २। कॉचके हेत लोभ कर मूरख। चिन्तामिशको पटकत है। २। व्रह्मानन्द समीप छोड़कर। तुच्छ विषयरस गटकत है। २।

यही एक ऐसा पिशाच हमारे पीछे लगा हुया है, जिसने हमको आपके चरण-कमलोसे विमुख कर रखा है। हम इसके यागे हार पड़े है स्रीर यापके चरण-कमलोमें दुर्दाई है, स्राप अपनी इस मायाको समेटिये। वास्तवमें तो दुःख भी आपका भेजा हुआ एक दूत है, जोकि हमारे कल्याएके लिये ही है। ग्रीर यदि हम ठीक-ठीक ग्रापकी त्राज्ञाका पालन करने लग पड़े, तव फिर तो दु.खका कोई निमित्त ही नहीं वन पड़ता। दु:खंके मूलमं केवल ममारकी श्रइंता-ममता ही है, जब कि अहंता-ममता सचाईसे आपके चरण-कमलोंमें भेट कर दी जाय तो दुःखका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता।हमारा प्रयोजन तो केंवल आपकी मरजापर सन्तुष्ट रहकर आपसे अभेद रहनेमे ही है। आप परम दयालु है, जो हमारी करणीपर ध्यान न देकर अपनी करणीसे नहीं चूकते हैं। हे प्रभो। ये संसारके भोग जिनमें हम फॅसे पड़े है, नोच योनियोंमे भी हमको प्राप्त थे। इस लिये इस मनुष्य जनमका फुल ये भोग नहीं, किन्तु आपके चरण-कमलोकी प्रीति ही इस जन्मका मुख्य फल था, जिसमे हम अव तक विक्वत रहे। अब आप द्या करे हमारी डूवती नावकी पार त्यारं मार प्यमा यह त्या यल हमको प्रदान करे कि जिससे इस स्मारंक कियो पदार्थको हम इस शरीरके नातेसे प्रहण म रहें, हिन्द प्रत्ये ह मनुको सीचा श्रापके नातेसे ही धारण करें। इस प्रहार को कुद्र भी इस करें वह श्रापकी भक्तिके लिये हो, जा साथ यह आपका प्रमाद हो, जो पीवे सो श्रापका चरणामृत हो. मिंगोंसे को कुद्र देखें आपका रूप ही देखे, कानोंसे जो कुद्र मुने आपका गुणानुवाद ही हो, पांवोसे चले वह श्रापकी परिक्रमा ही हो और मुखने बोलें वह आपका कोर्तन ही हो। समकार संसार्क कर्टांसे किसी प्रकार चित्तमें कायरता न लावे।

मम सर्वेस्न स्नोकारहु हे कुपानिधान ! अपूर्ट दोउ कर जोरे में श्रीमगवान् ! ॥१॥ (शेव ए १० पर देखों)

### ( ५ ) शोकहरण-प्रार्थना

उं भगवन । श्राप कल्याण्स्त्रह्म है, कल्याण्मूर्ति है और कल्याण्के समुद्र है। श्राप कल्याण्स्वह्मपसे कोई बुराई कैसे निकल सकती हैं? सूर्यसे श्रन्धकार कैसे प्रकट हो सकता हैं? सच-मुच बुरं हम हैं, जो श्रापकी करणोमें बुराई-भ ताईकी कल्पना करके नपने रहते हैं। जिस प्रकार बचेके शरीरमें उत्पन्न हुए कोड़िकों जर्राह चीरालगाकर उसकीपीप निकाल देता है, परन्तु मूर्ख यालक जर्राहके अपकारकों न समभ उल्टा क्दन करता है, इसी प्रकार हे स्वामी। श्राप भी हमारे संसारक्ष्मी रोगकों दूर करनेके लिये करणा करके समय-समयपर हमारे हृद्यमें चीरा लगानेकी कृपा करते हैं, परन्तु हम अपनी मूर्खता करके श्रापके उपकारको श्रमुपकार करके मान लेते हैं श्रीर उल्टा श्रापके श्रपराधी बन जाते हैं।

हे प्रभो । आपकी कृपासे प्रव हम है। यह नमन्द आई है b आपको अपने सिवाय अन्य किना समारी पदार्थोका समत्व हीं रुचता। अर्थात् अपनहीं चाहते कि अपकी हो ? हिसी अन्य दार्थमे मन फँसाया जाय,क्योंकि सुन्यन्यन्य के तत ब्रायके चरण-जमल ही हैं। परन्तु जीव अपनी भूल करके मुखन्वन्य आपके ररण-कमलोंको छोड, जब ममारके किसी मी पदार्थको मुख-रुद्धि करके बहुए करता है जोर उनमं अपना ममत्व देता है, तब-तब ही उसको दुखकी प्राप्ति होती है। वास्तबमे पदार्थ यदि हमारे होते तो हमको कभी धोखा न देने परन्तु उन पदायाँने धोखा ही इम वातको सिद्ध कर देता है कि हमने अपनी भूल करके उनको अपना मान लिया था,इसी लिये हमको बोखा लनः। हमारे इस शरीरमे ज्यानेसे पहले भी वे पदार्थ हमारे नहीं थे किन्तु आपके ही थे और जब हम इस शरीरमे न रहेगे तब भी वे हमारे न होंने आपके ही होकर रहेंगे। वीचमे ही उनको अपना मान वैठना, यही आपकी चारी है और यही अमानतमे खयानत। जो चीज पहले भी हमारी न हो श्रीर पीछे भी हमारी न रहे, फिर वीचमे ही वह हमारी केसे हो सकती है? सच-मुच वे पटार्थ सदा आपके ही हैं, त्यापसे वे कभी कहीं विछुडते। यद्यपि हमसे उनका विछोह हुवा है, परन्तु आपके राज्यसे तो वे अब भी कहीं वाहर नहीं गये। इस प्रकार वास्तवमे हमारी चीज तो नष्ट हो जाती है, परन्तु श्रापकी चीज कभी नष्ट नहीं होती।

इस प्रकार हे भगवन् ! हम सव त्रोरसे निराश हो अव आपके द्वारपर आ पड़े है, जहाँ आपने चीरा लगाया है वहाँ कृपाकर फोहा भी रक्खो। और शान्तस्वरूप अपने चरण-कमलों की पित्र भक्ति दो तथा वह सज्जा वल हमारे हृद्यमे भर दो जिससे फिर कभी हम ऐसी भूल न करे और आपके चरण-कमलों के सिवाय और किसी पदार्थमे अपना ममत्व न दे वैठें। आपके कुटम्ब-परिवारकी आपकी धाय बनकर सेवा करे और ममत्व करके किसी प्रकार कुटम्बके सुख-दु खसे लेपायमान न हों। मसारके भोग रोगरूप है,ऐसी छुपा करो कि आपकेचरण-कमलों से कदापि विमुख न हो और फिरकभी ऐसे दु:लोंका मुँह न देखे। शरीरसे जो छुछ करे वह आपकी ही सेवा हो, पाँवोंसे चले वह सब आपकी परिक्रमा हो, ऑखोंसे जो छुछ देखे उसमे आप-का रूप ही निहार, कानोसे जो छुछ सुने वह सब आपका गुणा-नुवाद ही हो, जो छुछ खावे वह आपका प्रसाद हो और जो छुछ पीवे वह सब आपका चरणामृत ही हो।

मम सर्वस्व स्वीकारह हे ज्ञपानिधान! अपैहुं दोउ कर जोरे मैं ओभगवान्!॥१॥ (शेप ए- १० पर देखों)

# (६) क्रोधदमन-ग्रार्थना।

हे भगवन् । इस मनुष्य-जन्मका फल यह भोग नहीं, किन्तु चित्तको शान्ति ही इस जीवनका मुख्य लक्ष्य है । हे प्रभो । ये विपयमोग तो अनन्त योनियोसे हमको प्राप्त होते आये है अव तक इनके संयोगसे शान्ति न मिली । विल्क अधिकाधिक अग्निमे वृतकी आहुतिके समान इन्होने चित्तको चल्लव ही किया, फिर आगेको इनके सम्बन्धसे शान्ति प्राप्त होगी इसकी क्या आशा की जा सकती है ? शोक है कि हम अशान्तिमे शान्ति हूँ ढते रहे और शान्तस्व कप आपके चरण-कमलोसे विमुख रहे । आप दयाल हैं हम दीन हैं, पिताके समान आप हमारे अपराधोंको चमा करें और हमको अपना बल दे कि हम सुखस्व कर आपके चरण-कमलोंका आश्रय कर दुःखस्व कप ससार-समुद्रसे तर जावें और अच्य शान्तिको प्राप्त हो ।

हे नाथ । आपकी कुपास हमने अब यह जाना ह हि संसार में अशान्तिका कारण और कीई नहीं है केवन पहानी हा ममस्य ही हमारे हु:ग्लेका कारण बनता है। पर बार नुदुन्य परिचार अादि वास्तवमे हमारे नहीं है, स्नोहिडमारे उन शर्म में यानेसे पहले भी ये किसी-न-किसी रूपमें वे और प्रापद दी वे तथा जब हम इस मंसारमे न रहेगे तन भी वह द्यार न रहेगे, प्रापके ही होंगे। बीचमें ही इनकी हमने अपनाकर अपने है। दूरी किया दें। अब आप छपाकर हमे बह बुद्धिवल है कि जितमें किर कभी उन पदार्थोंको अपना करके न जाने, वरन् त्राप हे अज्ञाहारी सेवक की भॉति निष्काम-भावसे त्यापके परिवारकी रोवा करे और हानि-लाभ अपना करके न माने । जो आजा आप हमको हमारी बुद्धिद्वारा देवे उसका रात्यतासे पालन करे। जो कुछ मुँहसे वोले वह सत्य वोले। जो कुछ हमारे द्वारा हो वह सबकी भलाईके लिये हो । जो खावे वह छापका प्रसाद हो, जो पीवें वह छापका चरणामृत हो, हाथोंसे जो कुछ करे वह आपको सेवा हो, पॉवों से चले वह आपकी परिक्रमा हो, ऑखोंसे देखे वह आपका ही रूप देखे और कानोंसे सुने वह आपका गुणानुवाद हो।

हे भगवन्। यह क्रोधरूपी चाएडाल जब हमारे हदयमें प्रकट होता है तब हम तन-मनसे अपिवत्र हो जाते हैं। इसके आगे हम हार पड़े हैं आप इससे हमारी रत्ता करे हम आपकी शरण हैं। अरे मन जिब कभी तू इस भूतके प्रभावमें आया हुआ होता है उस समय अवश्य तू अपने सद्गुहसे विमुख और नास्तिक हो जाता है।

(१) यदि किसी प्रकार हानि सममकर तू इस पिशाचके प्रभावमें आता है तो तू परम नास्तिक हैं। क्योंकि प्रथम तो हानि-लाभ तेरा अपना कुछ है ही नहीं, जब कि कोई पदार्थ तेरे अपने रहते ही नहीं है। तू तो केंबल अपने कर्तव्यका पालन

करनेवाला हैं, सो तू कर । फिर यदि किमीने न्यर्थ इस परिवार की हानि को हैं तो उसका हिमान ने सत्गुरु परमात्मा आप कर लेगे । उन त्र्यम्बककी ऑखोंमें कोई ल्रण नहीं डाल मकता । तुके क्या जरूरत पड़ी है कि तू अपनी ड्यूटीसे आगे बढ़कर उल्टा अपने मनरूपी अमूल्य रत्नका इन कीडियोंके बढ़ले मिलन कर लेवे और कुटुम्बकी ममता जोडकर उन सद्गुरुसे भी विमुख हो जावे । क्योंकि ममता बिना कोच नहीं होता । दूसरे, यदि विचारसे देखा जाय तो इरा हानिका कारण केवल यही है कि तू पहले कभी-न-कभी इन विषयोंसे मन फॅसाकर अपने परमात्मासे अवश्य ही विमुख रहा है, जिसके बढ़लेमें उस गरमात्माने इम रूपमें प्रकट हो तुके चाबुक लगाया है । अब तू फिर उन विरोधीसे बढ़ला लेनेको दौड़ता है । जरा होश कर, अपनी भूलको फिर दुगनी-चौगुनी कर रहा है और फिर चाबुक खानेका मामान पैटा कर रहा है ।

(२) यदि अपमान सममकर तू क्रोविद होता है तो प्रथम तो अपमान तभी होता है जब तू इस चमड़ेको आपा करके जानना है और इसका अभिमान करता है। चमडेका अभिमान करनेवाले तो नीच जाति होते है। और मद्गुरुने तो अपने अनुभवसे वारम्वार हमको ऐसा उपदेश किया है कि तुम देह नहीं हो बल्कि आत्मा हो, फिर इसके विपरीत तेरा देहहूप वनना और देहरूप वनकर क्रोध करना सत्गुरुके वचनोंका अनादर करना है, जो महान काफिरपन है। इस तेरी दुष्टताके कारण तो तुमें तपना ही चाहिये। फिर उल्टा उस विरोधोंसे बदला लेनेको दौड़ता है। जरा सम्हलकर देख कि ऐसे पवित्र वचनोंका अना-दर करके अधोगतिको प्राप्त होगा।

हे प्रभू । त्रापके चरण-कमलोकी दुहाई है इस पापीमें हमको वचात्रो और अपना वह त्रात्मिक वल हमका प्रवान करो हम जिससे इस रात्रुको जीतें और इस चायडालसे हमारा सर्श नहो।

मम सर्वस्व स्वीकारहु हे कृपानिधान! अर्पेहुँ दोऊ कर जोरे में श्रोमगवान!॥१॥ (शेर ए० १० पर)

í

### (७) सर्वत्याग-प्रार्थना

हे भगवान् । यह अपनी मायाका गोरख-धन्धा तो श्रापने विचित्र फैलाया है, यह तो किसी प्रकार सुलफतेमें ही नहीं श्राता। ज्यूं-ज्यूं सुलफाने जाते हैं उल्टा-उल्टा उलफता जाता है, हम तो वेढव फॅसे हैं। श्रापकी मायाने तो वन्दरकी भॉति वड़ा नॉच नचाया है। अब तो हमसे यह नॉच नहीं नॉचा जाता, हम तो थक चुके। श्रापकी कृपासे थाडी श्रॉखें टिमटिमाई तो मालूम हुश्रा कि हम तो श्रभीतक ठगे ही पड़े थे, जिनकों भोग समभते थे वे तो रोग निकले, जिनकों श्रमृत समभा था वे तो विप निकले। श्रापनी मायाका तो कहीं पार ही नहीं, जन्म-मरणके चक्रका कहीं श्रन्त ही नजर नहीं श्राता। श्रव कृपा करो श्रपनी मायाका समेटो, श्रापका तो खेल होगया परन्तु हमारा तो मरना। श्रापकी तो यह हमी हुई परन्तु हमारा तो जलना श्रीर रोना। यह तो हॉसी मे खॉसी निकल पड़ी।

# के विरहनिको भीच द के आपा दिखलाय।

# अाठ प्रहरका दासना मोपे सहा न जाय।।

कृपा करो, यदि त्रापको त्रपना खेल खेलना ही मञ्जूर है तो हमको भी वह दृष्टि प्रदान करो, जिससे हम भी तमाशा देखनेयाले वनें। अब तो हमसे इस संसारहणी नाटकघरमें एस्टर (Actor) बनकर विटने-पिटानेका क्रगड़ा नहीं सहा जाता। अपना वह गीता-ज्ञान हमको भी प्रदान करो जो अर्जुनको दिया था, जिससे हम भी सब कुछ करते हुए कुछ न करनेवाले बनकर रहे। इतने कृपण क्यो होते हो १ सूर्यको बारह (१२) महीने प्रकाश बख्श दिया, हमको आठो प्रहर निजानन्द देनेसे आप भूखे तो नहीं हो जाते।

हे प्रभो। अब तो हम आप उस मायावीको देखनेके लिये तडपते हैं, जिस अनन्तके आश्रय यह तुच्छ माया भी अनन्त हो रही है। अब तो मुमसे टो-दो बाते नहीं हो मकतीं कि आपके कुदुम्बकी भी देख-रेख रक्खू और आप दुलारे-प्यारेके मुखकों भी निहारू । अब तो मेरी मधूकरी हो तो तुम, मेरी कुटी हो तो तुम और लक्कटिया हो तो तुम। आपकी उच्छा हो तो भले अपने कुदुम्बकी देख-भाल रखो, मेरा क्या इनसे गुजारा होता है ? कुपा करो, अपना वह बुद्धि-बल दो कि जिमसे हम आपके सर्वरूपको ज्यू-का-त्यू जाने। हाथोंसे जो कुछ करे वह आपकी सेवा हो, पॉवॉसे चले वह आपकी परिक्रमा हो, ऑरॉसे जो कुछ देखे वह आपका रूप देखे, कानोसे जो कुछ सुनें वह आपका गुगानुवाद हो, जो कुछ खावे वह आपका प्रमान हो और जो कुछ पीवे वह आपका चरणामृत ही हो।

मम सर्वस्व स्वीकारहु है क्रपानिधान! अपिंहु दोउ कर जोरे में श्रीभगवान्।॥१॥ (श्रेष ए १० पर देन्नो )

(८) श्रहङ्कार-दमन-प्रार्थना

हे भगवान् । आप कल्याणस्वरूप हैं, कल्याणमूर्ति हैं, कल्याणमूर्ति हैं, कल्याणके समुद्र हैं। आप कल्याणस्वरूपसे कोई युराई वैसे निकल सकती हैं ? सुर्यसे अन्धकार कैसे प्रकट हो मकता हैं ?

मच-मुच बुरे हम है, तो श्रापकी त्यतीं तेलाई दुर्गई हैं। क्लान करते रहते हैं श्रीर तपने हैं। किम श्रकार बच्चे हें शरीरमें उत्पन्न हुए फीड़े हो। जर्गह चीरा हताहर उसकी पीर निकाल देता है, परन्तु मूर्य बालक जर्गह है उपार हो न अन उल्हा रुदन करता है। इसी श्रकार है स्वामी! श्राप भी हमार समार समार स्वार होगा हो। करने के लिये करणा जरते समय-समय पर हमारे हत्यमें चीरा लगाने की क्या उसने हैं, परन्तु इस अपनी मूर्यतासे श्रापके उपकार की श्रवार कर के मान के ने हैं श्रीर उल्हा श्रापके श्रापके श्रवराधी बन जाते हैं।

हे प्रभो । चारों बोरसे टकरें खा-याकर अब इसने यह अटल निश्चय कर लिया है कि मंमारमे और दु.व कोई नहीं, केवल इस तुच्छ अहद्भारका किसी भी रूपमें उदय होना, यही दु ख है श्रीर कालीय-दमनकी भॉति इसके फलॉको मनलते रहना, यही एक सुख है। यहां सब दु.वोंकी गानि है, जिनसे जन्म-मरण्या श्रापदाण निकलती रहती हैं। श्राप अनन्त शान्त-समुद्रमे मसाररूपी भवर उठानेवाला और जीवको उनमें दुवा देनेवाला यही एक जीवका परम शत्रु है। पहले यह अपने अज्ञान करके श्रापके स्वरूपसे भिन्न 'ग्रह' रूपसे कुछ वन वैठता है, शेप प्रपचको अपनेमे भिन्न करके जानता है और इस भेट-वुद्धि करके किसीमे अनुकूलता, किमीमे प्रतिकूलता ठानता है। इसप्रकार अनुकूलमे रागवुद्धिसे चिमटनके लिये और प्रतिकृलमे द्वेपवुद्धिसे त्यागके लिये भटपटाता है। इसी राग-द्वेपके कारण यह कर्ता-बुद्धि करके पुर्य-पापके वन्धनमें विधा हुआ घटीयन्त्रके समान जन्म-मर्णके चक्करमे पड़ा हुआ ऊपर-नीचे भटकता फिरता है। वास्तवमें यदि विचारसे देखा जाय तो कर्तापन रञ्चकमात्र भी इसका कुछ नहीं, सब कुछ कती-धर्ता तो आप ही हैं। जो काम इसकी जानकारीमें होते हैं उनमें भी केवल नीचमे ही अपनी टॅगड़ी अड़ाकर भी कर्ता हूं रहस अभिमान करके यथा अपने गलेमे फॉसी डाल लेना ही इसका प्रयोजन रह जाता है और कुछ नही। शरीरमें भोजन खानेके पीछे मल, मूत्र, सम वातु आदि वननेपर्यन्त असख्य अवस्थाएँ भोजनकी वनती है और लखोखा क्रियाएँ प्रत्येक घडी शरीरमें वर्त रही है जिनका इसको प्रत्यच्च भी नहीं। परन्तु उन प्रत्येक अवस्था व क्रियाके ऐन नीचे तरज्ञामें जलके समान आपकी सत्ता हाजिर है, आपकी सत्ता विना किसी भी क्रियाका उद्योध सम्भव नहीं। फिर जो काम इसकी जानकारीमें हो रहे हैं, उनमें भी इसका अभिमान धार लेनेके सिवाय और कोई लगाव नहीं। पाँवके चलनेमें, हाथके हिलनेमें, नेत्रादिके देखनेमें, मन-बुद्धिके सोचने में शरीर व दिमागके अन्दर असंख्य नाड़ियोमें असंख्य चेष्टाएँ होती हैं जिनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु आप उन प्रत्येक चेष्टाके ऐन नीचे विराजमान हैं, प्रत्येक वौद्धिक विकासमें आपकी हो ज्योति हैं।

श्ररे तुच्छरूप श्रहद्वार । अव मैने जाना है कि तू निस्सार है और तू मेरे अनर्थके लिये हैं। तेरा होना मेरे व्यवहार व परमार्थके नाशके लिये ही है, तू आया कि सभी आपदाएँ व विद्य हाजिर हुए। इस शरीररूपी विलमे सपेके समान वैठा हुआ तू ही अपनी फुत्कारसे मुमे तपानेवाला है, अव मैने अपना चोर पकड़ा है, मेरे आत्मधनको चुरानेवाला तू ही है।

हे प्रभो । अपना वह वल प्रदान करो जिससे हम इस शत्रुको जय करे, आपके चरण-कमलोके अनुरागी हों और सची शान्तिके भागी वने ।हाथसे जो कुछ करे वह आपकी सेवा ने से चले वह आपकी परिक्रमा ही हो, जो देखे अ. जो खावे वह आपका प्रसाद हो और जो पी. चरणामृत ही हो। सबको अपनी आत्मा ज

हैं, तेरी परीचामे पूरे उतरनेके योग्य नहीं। हाँ। इसी प्रकार तेरी कुपा वनी रही तो कोई वड़ी बात नहीं कि हम 'वावन तोला पाव रत्ती' ठीक-ठीक उतरे। तु अपना रहम कर, तेरी द्यासे सब कुछ सिद्ध होता है। हनुमानने तथा ग्वालॉने तेरी कृपा-कटान्नसे पर्वतको गैदकी समान नचा डाला तो तो तुच्छ है। तेरी मेहर हो तो ये तो हमारे लिये फूल है, ये तो तेरी एक प्रकारसे प्रेम-ठठोली वन सकते लात्त-लाल श्रॉखोमे, वज्रतुल्य वचनोंमे क्या विराजमान नहीं है ? यदि है, तो फिर हमारे लिये दु.ख क्यो ? हमको वह दृष्टि क्यों नहीं प्रदान करते, कि हम वहाँ आपको भाँकी कर सके। सब करने-करानेवाले तो तुम हो. सब नाच तुम ही तो नचाते हो, हम तो केवल काठकी पुतली हैं। जो शस्त्र रश-संप्राममे ही नहीं चलाया गया तो खाली वीर बनने से क्या ? सर्व कर्तापनेका अभिमान धारके बैठे हो, जो समयपर ही वहाँ अपने देखनेकी दृष्टि न दी, तो कर्तापन तुम्हारा किस काम का ? लाल-लाल ऋाँखोंमे छुपकर चोट मारनेका क्या काम ? खुले मैदानमे आस्रो, क्या सामने स्रानेमे तुभे लाज स्राती है ? क्या तेरी सुन्दरतामे वट्टा लग जायगा ?

क्यों ओहले वह वह भॉकीदा। यह पडदा किस तो राखीदा॥

राजा दिलीप जब बनमे नन्दनीकी सेवा कर रहे थे, तब उनकी परीज्ञाके लिये धर्मने सिंहरूप धारणकर नन्दनीको पकड लिया। दिलीपने तत्काल सिंहके सम्मुख अपना शरीर खड़ा कर दिया कि पहले इसका भज्ञण कर। यह साहस देख सिंह तत्काल सौम्यरूपमे प्रकट हो आया। इसी प्रकार हे अन्तर्यामिन्! आप मुभ नन्दनीके लिये साहसरूपी दिलीप भेजे, जिससे आपका यह नृसिंहावतार मेरे लिये आनन्दरूप वन जाय। 'अर्जी हमारी आगे सर्जी तुम्हारी है।'

#### इष्टदेवकी प्रार्थनाके द्यनन्तर

# मनके साथ विचार

अरे मन । आज ईश्वर्तवह्म अपने इप्टेंबको सानो देकर सत्य-सत्य तेरेसे तेरे इस जीवनका लेखा मॉगना हूँ। निष्कपटता से मुक्ते आज बता कि तेरा आना इस संसारमें और इस योनिमें किस लिये हुआ था और जिस निमित्त तू आया था उसमेसे क्या कुछ तूने किया है ? यह तो हुक्ते तत्काल ही करून कर लेना पड़ेगा कि केवल सुख प्राप्त करनेके लिये और ऐसा सुख प्राप्त करनेके लिये कि जिसका कभी चय न हो, केवल यही निमित्त तेरे संसारमें आनेका है।

अच्छा। अब यह वतला कि अवतक इस लच्यकी पूर्तीमें तू कहॉतक आगे वढ़ा या पीछे हटा ? में जो हड़काये कुत्ते के समान इस भोजन (परंसुख)का भूखा आया था, अवतक मेरी भूख मिटानेके लिये क्या तो तू ने:—

(१) भोगरूपी हिंडुयाँ ही मेरं सम्मुख डालीं, जिनमें तेरे करके भरमाया हुआ में अपना ही मसोड़ा फोड़ अपना ही खून पीता रहा। परन्तु मेरी भूख तो अभीतक एक आसके बराबर

१ कुत्ते हड्डीको चबाते हैं जिससे उनका मसोडा फूटका खून निक्छ आता है। अपने ही खूनका पान करके जो मिठास उनको प्रतीत होता है, वह मिठास हड्डीमेंसे आया जान वे बारग्वार उसको चवाते हैं। इसी प्रकार जो सुख विषयसम्बन्धसे जीवको प्राप्त होता है वह विषयो मे नहीं, किन्तु मनुष्यके अन्तरात्माके अभासजन्य ही वह सुख होता है, जेसा आत्मविलास प्र.खं.ए.७४ से ८२पर स्पष्ट किया जा चुका है।परन्तु मनुष्य अपने अज्ञान करके विषयोंको ही सुखस्वस्तप जान वारम्बार उनका सेवन करता हैं और दुखी होता है।

(२) अथवा तूने मान-बड़ाई पाने अवतक मुभे मंसावा बोर यह चिरका दिया हो इपसे में मुती होजा। परन्तु मुक्त होनेके बजाय उल्हा राग-हेगकी आने पड़की बोर्ट होन्हा हो रहा।

मंडीह में की 174 नाममीह उह मंद्रम नेतृ 184 है। 185 में की संसाम की में स्ट्रा की के कि की स्ट्रा है। पर संसाम स्ट्रा है। पर है।

त् ता मास-विधा महण करनेवाला काक तिमा । ते पास निवार में , किलिमर-एएम क्ष्मास है होड्ड सिप्त ई

 वर चोर न फिल्या जाई। मेरो तेरे पास दुहाई ॥
मैं दीन दुखी तब टेका। तुक्त बाक्त न सहुरा पेका ॥
मेरा उजरा घाम बसावो। 'मेरी' 'में' नूं मार मुकावो॥
विन दर्श तुम्हारा देखे। मेरा जीवन केहिरे लेखे॥
अब नाथ देर नहीं कोजे। मेरी इबदी नाव कहाजे॥

चरे मन । तू आप अपना शञ्ज मन वन, अपना मित्र वन । इन आचारणोंसे तू भी सुखी कहाँ ? हाव ! तू इतना प्रमादी क्यों हो गया, जिनसे आप ही अपनेको वन्यन कर अपने संगसे सुक चेतन-पुरुषको भी अनर्थका पात्र वनाता है। मालूम होता है तू जातिसे कोई चाण्डाल है, जिसने केवल अपने मन्वन्यसे सुक निष्पाप-निष्कलङ्को भी पापी-कलङ्की वना डाला। अव तो चेत कर, अव भी सुझ नहीं विगड़ा। सोना यदि कीचड़में मिल जाय तो उसके अन्दर कुछ विकार नहीं चला जाता, वह बोनेसे ही शुद्ध है। अव तू अपने-आपको शुद्ध कर और अपने सम्बन्धसे मुक चेतन-पुरुषको मिलन करनेके वजाय मेरे सम्बन्धसे तू निर्मल हो।

पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, धरा धन धाम है बन्धन जी को।

वारिं बार विषय-फल खात, अवात न जात सुधारस फीको।

आन औसान तजो अभिमान, सुनो धर कान भजो सिय पी को।

पाय परमपद हाथ सुँ जात, गई सो गई अब राखरही को।

एक खाँस खाली नहीं खोइये खलक बीच.

कींचरूप कलङ्क अङ्क घोयले तो घोयले।

१. विना २ सुसगछ ३. पीइर

उर अन्धियार पाप पूर से भरयो है,

तामें ज्ञान की चिराग चित जोय ले तो जोय ले।

मानुप जन्म बार बार ना मिलेगो मूढ़,

परं प्रभू से प्यारो होय ले तो होय ले।

चणमङ्गुर देह तामें जन्म सुधारिवो है,

विजली के भनके मोती पोय ले तो पोय ले।

अवके बाजी चौपड़ की पौ में अटकी आय।
जो अवके पौ ना पड़े तो फिर चौरासी जाय।।

मेरी वहिन । मेरी प्यारी बुद्धि । तू भ्राताके समान मेरा उपकार कर । में तुम प्यारी वहिनका अतिथि हूँ । तू ऐसा सत्य-सत्य निर्णय कर जिससे हम-तुम सभी परिवार सुखी हो । इरा पापी मनने मेरा वल मुमसे छीन लिया है, जिससे में अनन्त राक्ति होता हुआ भी इस दोनके सम्बन्धि दीन हो गया हूँ । अब तू ज्यूँ-का-त्यूँ मुमे मेरा वल स्माण करा, जिमसे केसरी-सिंहकी भाँति इस मनके पिञ्जरको तोड मुक्त हो जाऊँ । और पूर्ण त्यागका बल मेरेमे ऐसा भर, जिससे डकेकी चोट मायाको जीत अपने वास्तविक स्वक्ष्पमे प्रवेश पाऊँ, इस तुच्छ शरीरमे अहंभावको भस्मकर सर्व भूत-प्राणियोमे अहंक्ष्पसे स्थित होऊँ और सब सम्बन्धाको तोड तुम सबका ही आत्मा हो जाऊँ ।

मेरे प्यारे मन । अब तूँ मेरा साथी बन, अपना विरोध त्यागकर मेरे बलमे अपना बल मिला ओर सत्यतास विचार कर कि बिना त्यागके तो किसी प्रकार निर्वाह है नहीं —

(१) यदि आर्थिक दृष्टिसे कुटुम्बियोंके किसी प्रकार क्लेश का विचार करता है तो तू उनके प्रारव्धका स्वामी वनता है त्रीर ईश्वरके कामको त्रपने ह्थिमे लेता है। यह तो महान् नास्तिकता त्रीर काफिरपन है।

- (२) यदि ऋणके विचारको सम्मुख लाता है, तो मुख्य-ऋण वह है जो ईश्वरकी छोरसे जीवपर लगाया गया है कि 'मुफको ठोक-ठोक जानो' इस ऋणके न चुकाने करके इसके व्याज-व्याजमे हो यह संमारिक-ऋण सिरपर बढ़ते जा रहे हैं, जिनका प्रा-ग्रा चुकाना ही कठिन है। यदि किसी छंशमे चुकाया भी गया तो सक्वित-कर्मोंका छनन्त भण्डार भरा पड़ा है जिसका चुकाना तो छसम्भव ही है। परन्तु जब हम इस मुख्य-ऋणको चुका जायेगे तो छाँखे खोलते-खोलते ये सब ऋण छाप पूरे हो जायेगे छ र त्याग' ही इस ऋणकी छदायगी है।
  - (३) यिंद शरीरका विचार करना है तो अमरपटा तो लिख कर लाये ही नहीं हैं और वास्तवमें तो मरनेसे पहले ही नरना यही अमर होना है। इस लिये छोड़ दो इस शरीरकी आशाको, इसकी विल दे दो उस वेनाम पर। मर्जी हो तो वह अपने शरीर की सेवा करे। उठ खड़ा हों, क्या संसारक्षी सरायमें डेरे डाले पड़ा है ? यहाँ कोई माँ तो वैठी ही नहीं, देख सिरपर काल मंडरा रहा है। सुख चाहता हैं तो चल रामके धामको।

उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है।। जो कल करना वह आज काले, जो आज करना वह अब करले। जब विड़ियाँ खेतको चुग गईं, फिर पछताये क्या होवत है।।

# (१) तत्त्व विवार

(१) वर-वार, कुटन्व-परिवार, जितने भी ममताके नाते हैं, ये सब नाते केवल शरीर करके ही हैं। स्वप्नमे जब इस शरीर से हमारा सन्बन्ध नहीं रहता तभी ये समताके नाते नहीं रहते, फिर शरीरके नाश होनेपर तो इन नातोंने रहना ही क्या है ? यर्थात शरीरको जब मैं आपा करके जानता हूँ तभी यह ममनाका वन्धन मुक्तको बॉब लेता है।

(२) मो शरीर में कदापि नहीं। किन्तु यह तो पॉचों भूतों के सामेकी एक गठडी हैं किसी एक भूत की भी नहीं, फिर में यह शरीर कैमें हो राकता हूँ ? दूसरेकी वस्तुको अपना मान वैठना तो चोरी है। ऐसा पाप करके में दु खका भागी क्यों वनू ? और मैंने तो अपनी भूलसे इस शरीरको 'मेरा' मानकर ही सतीप नहीं किया, किन्तु यह शरीर ही 'मैं' वन वैठा और ममताके नाते जोडने लगा। यह तो एक घर पञ्चभूतोंने रचकर मुभको थोड़े काल निवासके लिये दिया था, परन्तु में तो अपनी जड़ता करके घर ही आप वन वैठा और इसके सुख-दु ख, मान-अपमान से तपने लगा। सभी क्लेगोंका मूल इस शरीरके साथ अहन्ता-सम्बन्ध ही है। घरमें रहनेवाला किरायेवार आप घर नहीं हो जाता और न घरके नाश होनेसे अपना नाश हो मानता है।

(३)इसलिये न मै शरोर हूँ और न मेरा शरीर है। और जब शरीर ही मैं नहीं तो ममताके विषय पदार्थ कोई भी मेरे नहीं। में तो क्या स्थूल-शरीर, क्या सूद्म-शरीर, क्या कारण-शरीर अर्थात जायत, स्वप्न व सुष्ठित तीना अवस्थाओं का देखनेवाला व जानतेवाला हूँ। यह तीनो अवस्थाएँ व्यभिचारी है। अर्थात जायत् में स्वप्न-सुपुष्ति नहीं, स्वप्नमें जायत्-सुपुष्ति नहीं और सुपुष्ति में जायत्-स्वप्न नहीं एहते। परन्तु भें तीनो अवस्थाओं हूँ और तीनो अवस्थाओं है है और तीनो अवस्थाओं देखने-जाननेवाला साचीरूप से सब अवस्थाओं हाजिर हूँ। तथा सब अवस्थाओं रहनेकी अपनी प्रत्य साची भी देता हू कि 'सुपुप्तिमें मैने देखा ससार तथा शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि व अहकार कुछ भी नहीं थे, केवल सुख ही सुख था। और स्वप्नमें मैने देखा कि वड़ी चञ्चल दशा थी,

कभी मैं राजा था कभी भिखारी और वही मैं जात्रन्मे यह सव टिकाऊ रूपसे देख रहा हूं'। इससे स्पष्ट हुआ कि मैं सब अव-स्थाओं में हाजिर हूं।

- (४) अथवा दूसरा विचार यह कि जो चीज 'मेरी' होती है वह चीज 'में' आप नहीं हो जाता। किन्तु मेरी चीज मुमसे सदैव भिन्न होती है; जैसे मेरा भूषण, मेरा वस्त्र मुमसे अलग ही होता है। इसी प्रकार हम अपने वयानसे सिद्ध करते हैं कि 'मेरा शरीर रोगी है,' 'मेरी ऑख-कान आदि इन्द्रियाँ थिकत हो गई हैं,' 'मेरा मन नहीं टिकता,' 'मेरी बुद्धि चञ्चल हो रही है,' 'मेरा अन्तः करण दुःखी है।' इत्यादि व्यवहारसे यह सिद्ध होता है कि न में शरीर हूँ, न इन्द्रियाँ, न मन, न बुद्धि और न अन्तः करण ही हूँ। किन्तु यह मेरे हैं और मेरा इनसे काल्पनिक मिथ्या सम्बन्ध है,क्योंकि सुषुप्तिमें यह कोई भी नहीं रहते परन्तु में तो वहाँ भी हूँ।
  - (४) इस प्रकार में सब अवस्थाओं का साची, सबको देखने-जाननेवाला और नित्य-निरन्तर अजर-अमर हूँ। जरा-मरण, सुख-दु:ख आदि विकार शरीरके हैं, शरीर अपने भोगों को भोगे, मुभे इससे क्या ? किन्तु में तो शरीरके सब विकारों को जाननेवाला हूँ और यह सिद्ध करता हूँ कि 'मेरा शरीर सुखी हैं, दु.खी हैं' और उन दु.खादिको भी देखने-जाननेवाला हूँ। और यह वात स्पष्ट हैं कि देखनेवाला-जाननेवाला देखी जानेवाली चीज नहीं वन जाता, किन्तु देखी हुई चीजसे अलग ही रहता है। जैसे घटका देखने जाननेवाला स्वयं घट नहीं वन जाता। इसीप्रकार दु खादिको देखने-जाननेवाला में दु:खादिसे अलग हूँ। शरीरके मरनेसे में मरता नहीं, जनमसे में जनमता नहीं, शरीर रहे चाहे गिरे। शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि मेरे जलस्वरूपमें तरङ्ग के समान उत्पन्न होते और लय होते हैं, किन्तु मेरे जलस्वरूप

मं कोई हानि नहीं कर मकते। शरीरादिके उत्पत्ति-नाशमे में अपने जलस्व रूपमें ज्यूँ-का-त्यूँ हूँ। उत्पत्ति-नाश तरङ्गोंका है, मेरे जलस्व रूपकी न उत्पत्ति है न नाश। तरङ्गोंकी उत्पत्तिमें भी जल है, स्थितिमें भी जल है और तरङ्गोंके नाशमें भी जल है। यही 'सोऽह' (वह मैं हूँ) का भावार्थ है।

> नहीं देह इन्द्रिय न अन्तःकरण । नहीं बुद्धधहद्कार व प्राण मन ॥ नहीं चेत्र घर बार नारी न धन । मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, चिदानन्द धन ॥

## (२) तत्त्व-विचार

(१) जिस प्रकार अन्त करण व इन्द्रियाँ घटादिको देखतीजानती हैं, इसी प्रकार देखना व जानना आत्माका नहीं।
क्योंकि अन्त करण आँखसे निकलकर घटादि देशमे जाता
है और वस्तुके रूपको अपनी क्रिया करके देखता है। वही
अन्त कारण कानसे निकलकर शब्द देशमे जाता है और शब्द
को जानता है। परन्तु आत्मा वस्तु देशमे जाकर वस्तुका ज्ञान
नहीं करता, क्योंकि वह तो सर्व ब्यापी है उसमे आना-जाना
नहीं वनता, वह तो पहले ही वहाँ मौजूद है। इसलिये आत्मा
का देखना व जानना अन्त करणको भाँति क्रियाह्म नहीं,
किन्तु केवल प्रकाशह्म है।

(२) जिस प्रकार दीपक घरमे आप त्रकाशमान होता हुआ घरकी अन्य वस्तुओंको बिना किसी कियाके प्रकाशित कर

१ न मैं देह, इन्द्रिय, मन व बुद्धशदि हूँ और न ही क्षेत्र, घर, स्त्री व धनादि मेरे है, किन्तु मैं तो वह अलुस-प्रकश, आनन्द-धन शिव हूँ, जिसके प्रकाशमें यह सब प्रकाशमान हो रहे हैं और जिस प्रकाशमें इनका ज्यवहार हो रहा है।

देता है इसी प्रकार चात्मा स्वयप्रकाश होता हुआ शरीरके भीतर सुख-दुखादि तथा वाहर घट-पटादि सब पटार्थोंको प्रकाशित कर देता है। यह प्रकाशरूप ही उसका देखना-जाननाहै।

(३) परन्तु इतना भेट और है कि दीवक भी घरके एक कीन मे रखा हुआ अपनी किरणोंको फेलाकर चम्तुयोंपर अपना प्रकाश डालता है, किन्तु आत्माका प्रकाश ऐसा भी नहीं, क्योंकि आत्मा आकाशके समान वाहर-भीतर सर्वत्र व्यापक है। इम लिये वह सर्वत्र सुख-दुखादि तथा घट-पटादिके भीतर आप बैठा हुआ सबको प्रकाश कर रहा है, दीपकके समान एक कोनेमें रहकर नहीं।

ζ

(४ जिस प्रकार एक ही व्यापक छाकाश १०० घटोंसे छाया हुआ भिन्न-भिन्न एक-एक घटाकाश नामसे कहलाता है। तथा वही त्राकाश घरोंमे त्राया हुत्रा भिन्न-भिन्न मठाकाश नामसे कहलाता है। परन्तु उन भिन्न-भिन्न घठ तथा मठोकी उपावि करके न्यापक आकाशके दुकड़े नहीं हो गये, किन्तु वह तो घटादि उपाधिके रहनेपर ज्यूँ-का त्यूँ है तथा घटादि उपाधिके फूट-दूट जानेपर भी ज्यूं-का त्यूं है। इसीप्रकार एक ही आत्मा सर्वव्यापी सब वस्तुत्रोंके वाहर-भीतर रहता हुत्रा सबको प्रकाश देता है और सब वस्तुत्रोंके उत्पत्ति-नाश में उसका उत्पत्ति-नाश नहीं होता, वह तो सब भाव अभावमें ज्यूँ-का-त्यूँ है। सुख-दुखादिके आन्तर-ज्ञान, घट-पटादिके बाह्य ज्ञान तथा उनके भाव-श्रभावोंको प्रकाश देता है और 'आप ज्यूॅं-का-त्यूॅं है। सो ही मैं हूँ (सोऽहम्)। 'मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ' इन आन्तर-ज्ञानोंको, 'यह पहाड़ हैं, यह घर हैं' इन जड़ पदार्थोंको, 'यह घोड़ा है, यह गाय हैं' इन जड़म वंस्तुओंको, 'अब घट है अव नहीं हैं' इन भाव-अभावोको तथा 'अव सूर्य-चन्द्रादिका प्रकाश है और अब अन्धकार हैं' इत्यादि स्थावर-जङ्गम, स्थूल-सूदम,

भाव-स्रभाव, प्रन्थकार - प्रकाशरूप सव वस्तु व ज्ञानोको प्रकाश देनेवाला है। और आप न स्थूल है न सूद्म, न स्थावर न जद्गम, विल्क सबसे न्यारा है। सोई सबका माची मैं हूँ।

नहीं देह इन्द्रिय न अन्तःकरण। नहीं बुद्धयहङ्कार व प्रांश मन ॥ नहीं चेत्र घर बार नारी न धन । में शिव हूं, में शिव हूं, चिदानन्द धन ॥

#### (३) तत्व-विचार

- (१) जो वस्तु उत्पन्न होती है सो कार्य है. जैसे घट उत्पत्ति-वाला होनेसे कार्य है। इसीपकार पत्रभूतात्मक सम्पूर्ण बाह्य प्रपद्ध और देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धवादि आन्तर प्रपद्ध उत्पत्ति रूप होनेसे कार्य है।
- (२) काय विना किसी उपादान कारण हे उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे मृत्तिका विना घटकी सिद्धि असम्भव है। इसी-प्रकार कार्यमप इस आन्तर व वाह्य जगतका उपादान अवश्य चाहिये। श्रौर सो उपादान उस श्रखिल प्रपञ्चका कोइ एक ही वस्तु होना चाहिये। यदि नाना उपादान माने जाएँ तो वे नाना उपादान घट पटादिके समान कार्य ही होंगे और फिर उन नाना उपादानोका कोई एक ही उपादान मानना होगा।
- (३) ऐसा एक उपादान अपने कार्योसे भिन्न होकर भी नही रह सकता, बल्कि अपन कार्योंके सर्व देशमे अनुगत रहकर अभिन्नरूपसे ही उसकी स्थिति सम्भव है। जैसे मृत्तिका घट मे अनुगत होकर अभिन्नरूपसं ही स्थित रहती है। इसी प्रकार कार्यस्प उभय (श्रान्तर-बाह्य) प्रपद्धका उपादान कारण सत्ता-सामान्य सत्-चित्त-त्रानन्दरूप द्यात्मा ही हो सकता है, जो सव कार्योंके अन्तर-बाहिर अनुगत होकर अभिन्न रूपसे स्थित रहताहै। (४) श्रपने उपादानसे भिन्न कार्यकी अपनी कोई मत्ता नहीं

हो सकती, केवल नाममात्र व प्रतीतिमात्र ही कार्य होता है। जैसे घटकी मृत्तिकासे भिन्न अपनी कोई सत्ता नहीं, मृत्तिकामें केवल नाममात्र व प्रतीतिमात्र ही घट होता है। इसी प्रकार कार्यक्त देहादि जगन्की आत्मासे भिन्न अपनी कोई सत्ता नहीं, केवल नाममात्र व प्रतीतिमात्र ही जगत है। जिस प्रकार घट मृत्तिकारूप ही है,इसीप्रकार देहादि जगत् आत्मस्वकृष त्रहा ही है।

- (४) यां व देहादि जगतका कोई अन्य कारण पळ्रभूतादि माने जाएँ तो नहीं वनता, क्योंकि पळ्रभूत स्वयं कार्य हैं। और जो कार्य है वह कारण नहीं वन सकता, क्योंकि कार्य अपने उपादानमें नाममात्र ही होता है, वस्तुत: अपनी कोई सत्ता नहीं रखता। उत्पत्तिवाले होनेसे पळ्ळभूत जब स्वयं कार्य है, अपने उपादानमें केवल नाममात्र है और स्वसत्ताशून्य हैं, तब वे देहादि जगत्का उपादान कैसे हों? क्योंकि मिध्यासे मिध्या की उत्पत्ति अथवा प्रतीति सम्भव नहीं, किन्तु सत् वस्तुके आश्रय ही मिध्या वस्तुकी प्रतीतिका सम्भव है।
  - (६) इन रीतिसे सम्पूर्ण देहादि जगत्का कारण एकमात्र संचासामान्य, अस्ति-भाति-प्रियस्वरूप आत्मा ही है और उसीमें यह सब देहादि जगत्, अन्तःकरण व वृत्तियाँ अभासमात्र व प्रतीतिमात्र ही हैं। सम्पूर्ण प्रपञ्चमें अस्तिरूपसे वह सत्ता-सामान्य स्पष्ट प्रतीत होता है और उसीके भाससे ये सब भासमान हो रहे हैं। जैसे घट है, पट है, देह है, मन है, बुद्धि है, पर्वत है, वृत्त है इत्यादि रूपसे सब प्रपञ्च सत्तारूप स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, 'मो सबका सत्तारूप आत्मा में हूं'।

नहीं देह इन्द्रिय न श्रन्तःकरण।

नहीं बुद्वयहद्वार व प्राण् मन ॥ नहीं चेत्र घर वार नारी न घन । में शिव हूँ, मैं शिव हूँ, चिदानन्द घन॥

### (४) तत्त्व-विचार

(१) जिस प्रकार कटक-कुण्डलादि सुवर्णके विशेषहपहे व कार्य है, सुवर्ण कटक-कुण्डलादिका सामान्यहप हे व उपादान है।

इसी प्रकार पञ्चभूतरचित स्थावर-जङ्गमरूप जगत्, देह, इन्द्रियाँ, अन्त करण और सुख-दु.खादि अन्त करणकी वृत्तियाँ उत्पत्तिवाले हैं। जो उत्पत्तिवाले हैं सो कार्य हैं और जा कार्य हैं सो सामान्यचेतनके विशेषरूप है। इसप्रकार मामान्यचेतन ही इन सब कार्यों (विशेष-रूपो)का सामान्यरूप है और उपादान है।

(२) जिस प्रकार सामान्यकृप सुवर्ण विना कटक-कुराडलाटि विशेषकृपोंकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं श्रीर सामान्यकृप सुवर्णमें विशेषकृपोंके उत्पत्ति-नाशका कोई विकार भी नहीं।

इसी प्रकार सामान्यचेतन विना इन विशेपह्य कार्योकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं तथा सामान्यचेतनमे इन विशेपह्य कार्योंके उत्पत्ति-नाशका कोई विकार भी नहीं।

(३) जिस प्रकार यद्यपि कटक-कुण्डलाटि विशेषक्षेका परस्पर भेद है, तथापि सामान्यक्षप सुवर्णसे किसीका भी भेट नहीं, वह सामान्यक्षप सुवर्ण तो सब विशेषक्षेपमे अनुगत होकर ब्याप रहा है।

इसी प्रकार यद्यपि पञ्चभूत, घर, जङ्गल, नटी, वृज्ञ, पर्वत व देहादि विशेषक्रपोका परस्पर भेद है, तथापि सामान्य-चेतनसे किसीका भी भेट नहीं, वह तो सब विशेषक्रपोम अनुगत होकर व्याप रहा है।

(४) जिस प्रकार कटक-कुण्डलादि विशेपरूप अपने सामान्यरूपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं हैं। सब कटक-कुण्डलादि विशेषरूपोंमे सुवर्ण अपने सामान्यरूपको ही देराता है, विशेष रूप केवल प्रतीतिमात्र ही हैं व भ्रममात्र ही हैं।

इसी प्रकार पत्रस्तादि सब विशेषरूप सामान्यचेतनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं हैं, सब विशेपरूपों में सामान्यचेतन अपने ही रूपको देखता है, विशेषरूप केवल प्रतीतिमात्र व भ्रममात्र ही हैं। क्योंकि सामान्यचेतनको निकाल लेनेसे विशेषरूपींकी कोई सत्ता रहती ही नहीं है, जैसे सुवर्ण निकाल लेनेपर भूपणोंकी स्थिति नहीं गहती।

(४) जिस प्रकार उत्पत्ति व नाश कटक-कुण्डलादि विशेष-ल्पोंका है, सामान्यरूप सुवर्णकी न उत्पत्ति है न नाश। वह तो सब विशेषम्पाके उत्पत्ति-नाशमे ज्यू का-त्यू है और सब विशेषहपाके उत्पत्ति-नाशको अपनी सत्तामात्रसे प्रकाशता है।

इमीप्रकार उत्पत्ति-नाश पञ्चभूतादि व देहादि विशेषरूपी का ही होता है, सामान्यचेतनकी न उत्पत्ति है न नाश। वह तो सव विशेषहपाके उत्पत्ति-नाशमें ज्यू -का-त्यू है और सव विशेषस्पोंके उत्पत्ति-नाशको अपनी सत्तामात्रसे प्रकाशता है।

(६) पञ्चभूताविमे कारणता और देहादिमे कार्यताप्रतीति भ्रमस्य है, क्योंकि पञ्चभूतादि आप उत्पत्तिवाले होनेसे कार्य हैं व विशेषक्ष हैं। और जो कार्य हैं सो आप भ्रमरूप हैं, फिर वर किमी दूसरेका कारण कैसे हो ? जैसे कटक आप कार्य है ित वह क्एडलादिका कारण कैसे हो ? केवल सामान्यचेतन ती गाउँ कारता-कार्योका एकमात्र कारण है। और घर है, देह हैं, मुद्र है, हुन्द है इत्यादि सब भाव अभावरूप पदार्थोंसे हैं, है, हैं हैं हैं के ज्याद सब साव असावरूप प्राप्ताः देश में हैं। वर्ता भोडरम्' राज्दका अर्थ है।

गरी देन-सन्द्रयः सः श्रनतः स्वताः ।